# कविता-कोमुदी

[ पहला भाग-हिन्दीं ]

#### <sub>सम्पादक</sub> पंडित रामनरेश त्रिपाठी

प्रधान विकेता— हिन्दी मन्दिर, प्रयाग प्रकाशक-सुबुद्धिनाथ, ग्रध्यक्ष नार्दर्ने इंडिया पव्लिशिंग हा उम दिल्ली

> सातवीं बार : १९४६ मूल्य : पांच रुपया

> > मुद्रक **श्रमरचन्**द्र राजहंस प्रेस, दिल्ली

### विषय-सूची

| भूमिका                                   | ९           | २१—हरिनाथ                       | 51-0                       |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|
| **                                       | `           |                                 | २७९                        |
| प्रस्तावना-(लेखक-श्री                    |             | २२रहीम                          | २८०                        |
| पुरुषोत्तमदास टण्डन                      |             | <b>ै</b> २३—केशवदास             | २९७                        |
| हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास १ से          | १२०         | २४पृथ्वीराज स्रौर चम्पादे 🦫     | ४०६                        |
| कविता-कौमुदी १२१ से                      | ५७६         | २५ — उसमान                      | 388                        |
| कवि-नामावली                              |             | २६मलूकदाम                       | ३१३                        |
| <b>१</b> —चंदबरदाई ।                     | १२१         | २७—प्रवीणराय                    | ३१्६                       |
| २—विद्यापित ठाकुर                        | १३५         | २८ —मुबारक<br><i>र</i> ९—-रसखान | ३१८                        |
| ई— <u>कबीर साह</u> ब                     | १४१         | २९—रसखान                        | ३१९                        |
| ४—रैदास                                  | १७१         | ३०सेनापति                       | ३२२                        |
| ५—भर्मदास                                |             | ३१सुन्दरदास                     | ३२७्                       |
|                                          | १७४         | ३२बिहारोलाल                     | ३३४                        |
| ६ — गुरु नानक                            | १७६         | ३३ — चिन्तामणि                  | ,366                       |
| ७ —सूरदास                                | 850         | <sup>3</sup> 8 भूषण             | ३४५                        |
| ८—मलिक मुह्म्मद जायसी                    | २०३ ,       | ३५ मतिराम                       | ३५४                        |
| ९—नरोत्तमदास                             | २०८         | ३६कुलपति भिश्र                  | २५°<br>३५⊏                 |
| १०मीराबाई                                | २१४,        | ३७जसवंतसिह                      | २२५<br>३५९                 |
| ११—हितहरिवंश                             | <b>२</b> २३ | ३५—बनवारी                       | २ <i>१९</i><br>३ <b>६०</b> |
| १२—नरहरि                                 | २२६         | ३९ — गोपालचंद मिश्र             | ३६३                        |
| १३—हरिदास                                | २२९         | १९—गोपालचंद मिश्रक्त<br>४०—बेनी |                            |
| र्१४—नन्ददास                             | <b>२३२</b>  |                                 | ३६८                        |
| T-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10 |             | ४१— सुखदेव मिश्र                | ३७१                        |
| १५टोडरमल                                 | २३६         | ४२ — सबलिसह चौहान               | ३७३                        |
| १६—बीरबल                                 | २३७         | ४३ - कालिदास त्रिवेदी           | ३७५                        |
| <b>्रेश्र—</b> तुलसीदास                  | २४०         | ४४ ग्रालम ग्रीर शेख.            | ३७६                        |
| १८बलभद्र मिश्र                           | २६७         | ४५— लाल                         | ३७९                        |
| १६दाद्दयाल                               | २६८         | ४६गुरु गोविन्दसिंह              | ३८०                        |
| २०गंग                                    | २७४         | ४७ वन म्रानन्द                  | ३८२.                       |

| ४८देव                                                                                    | ३८४                                    | ७७ — दीनदयाल गिरि                                                                                                   | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४६—श्रीपनि -                                                                             | ३८९                                    | ७८ – रणधीर सिंह                                                                                                     | ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५० — बृन्द                                                                               | ३९१                                    | ७९विश्वनाथ सिंह                                                                                                     | ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५१—बैताल                                                                                 | 399                                    | ८० — गय ईश्वरी प्रतापनार                                                                                            | ाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५२उदयनाथ (कवीन्द्र)                                                                      | ४०१                                    | राय                                                                                                                 | ४७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>५३</b> —नेवाज                                                                         | ४०३                                    | ८१—पजनेस 🕆                                                                                                          | ४७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५४-रसलीन                                                                                 | ४०४                                    | द२—शिव <b>सिंह</b> सेंगर                                                                                            | ४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५५ — बाघ                                                                                 | ४०४                                    | <b>⊏३</b> —रघुराज सिंह                                                                                              | ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६-दास                                                                                   | ४०९                                    | <b>८४</b> —द्विजदेव                                                                                                 | ४८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५७—रसर्निध                                                                               | 860                                    | <b>≂</b> ५—रामदयाल नेवटिया                                                                                          | ४८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>५</b> ८—नागरीदास ग्रोर बनीठनी                                                         | जी ४१२                                 | <b>८६</b> —लक्ष्मणसिंह                                                                                              | ४८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४९ — चरनदास                                                                              | 880                                    | <b>८७ —गिरिधरदास</b>                                                                                                | ४९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६०—तोष                                                                                   | ४२२                                    | <s td="" —लखिराम<=""><td>४९५</td></s>                                                                               | ४९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६१रवुनाथ -                                                                               | ४२३                                    | ८९ —गोविन्द गिल्लाभाई                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६२ —गुमान मिश्र-                                                                         | ४२४                                    |                                                                                                                     | ४९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६३—दूलह                                                                                  | ४२५                                    | कौमुदी-कुञ्ज                                                                                                        | 11 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६४ —गिरिधर कविराय                                                                        | ४२६                                    | घनाक्षरी<br>सर्वेया                                                                                                 | ५०१<br>५१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६५—सूदन.                                                                                 | 833                                    | त्रप्या<br><b>छ</b> प्पय                                                                                            | ५९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६ — स्रीतल                                                                              | ४३४                                    | दोहे                                                                                                                | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६७ ब्रजवासीदास                                                                           | ४३६                                    | बरवै                                                                                                                | ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६८-सहजोबाँई                                                                              | ४३८                                    | पद                                                                                                                  | ५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                        | 0 2 5                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £.६.—तया <b>बर</b> ई                                                                     |                                        | खुसरो की पहेलियां                                                                                                   | ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६-—दयाबाई<br>७०-—ठाकर                                                                   | ४३९                                    |                                                                                                                     | ५४०<br>५४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७० — ठाकुर                                                                               | ,४४०<br>४३८                            | खुसरो की पहेलियां                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | ४३९                                    | खुसरो की पहेलियां<br>खुसरो की मुकरियां                                                                              | ४४ <b>६</b><br>४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ७० — <u>ठाकुर</u><br>७१ — <u>बोघा</u>                                                    | 883<br>880<br>838                      | खुसरो की पहेलियां<br>खुसरो की मुकरियां<br>खसरो की दो सखुना हिन्दी                                                   | ४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 — <u>ठाकुर</u><br>6१ — <u>बोघा</u><br>6२ — पदमाकर                                     | ४४ <i>६</i><br>४४०<br>४४६              | खुसरो की पहेलियां<br>खुसरो की मुकरियां<br>खसरो की दो सखुना हिन्दी<br>खुसरो के ढकोसले                                | 785<br>786<br>780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69 — <u>ठाकुर</u><br>6१ — <u>बोघा</u><br>6२ — पदमाकर<br>७३ — लल्लू जी लाल                | 886<br>886<br>880<br>880               | खुसरो की पहेलियां<br>खुसरो की मुकरियां<br>खसरो की दो सखुना हिन्दी<br>खुसरो के ढकोसले<br>दूसरों की पहेलियां          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69 — <u>ठाकुर</u><br>69 — <u>बोघा</u><br>69 — पदमाकर<br>७३ — लल्लू जी लाल<br>७४ — जयसिंह | 889<br>888<br>886<br>887<br>887<br>888 | खुसरो की पहेलियां<br>खुसरो की मुकरियां<br>खसरो की दो सखुना हिन्दी<br>खुसरो के ढकोसले<br>दूसरों की पहेलियां<br>पहेली | X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & X & & |

# कविता-कौमुदी

षहला भाग

## भूमिका

काव्य साहित्य का उत्तम ग्रंग है। काव्य से मनुष्य को जैसा ग्रलीकिक ग्रानन्द प्राप्त होता है बैसा ग्रौर किसी प्रकार के साहित्य से नहीं।
काव्य का एक छोटा-सा पद श्रोताग्रों में इतना ग्रधिक प्रभाव उत्पन्न
कर सकता है, जितना किसी वाग्मीवर का लम्बा-चौड़ा व्याख्यान नहीं।
काव्य से ग्रानन्द ग्रौर उपदेश दोनों प्राप्त होते हैं। काव्य के रूप में
नीति के वचन जितना ग्राकर्षण उत्पन्न करते हैं, उतना तत्वज्ञान के रूप
में नहीं। ग्राख्यायिकाओं द्वारा दिये गए उपदेश में भी वह माधुर्य नहीं
जो काव्य के उपदेश में हैं। काव्य किव के हृदय का गान है, उसकी
बृद्धि का सौन्दर्य है। जिस किव का हृदय जितना सुन्दर होता है, वह
उतना ही मधुर गान कर सकता है। वह गान भक्तों के मुख से सुनकर
भगवान् रीक जाते हैं। भगवान् कहते हैं—

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ! श्रीमद्भागवत । काव्यशास्त्र के ग्राचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाये हैं। किसी ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है; किसी ने चमत्कारयुक्त उक्ति को काव्य माना है; किसी ने मनोहर अर्थ उत्पन्न करनेवाले शब्दों को काव्य कहा है; ग्रौर किसी ने शब्द ग्रौर ग्रर्थ दोनों को काव्य कहा है। यह तो ठीक है कि शब्द ग्रौर ग्रर्थ परस्पर ग्रभिन्न हैं, इसलिए शब्द ग्रौर ग्रर्थ दोनों मिलकर ही काव्य कहलाता है। पर शब्द ग्रौर ग्रर्थ काव्य का शरीर मात्र हैं, काव्य को ग्रात्मा तो रस है। चाहे गद्य हो या पद्य, जिस संदर्भ में रस प्रवाहित हो, वर्णन इतना सुन्दर हो कि पढ़ते ही मन उसमें तल्लीन होकर एक प्रकार के अलौकिक ग्रानन्द का ग्रनुभव करने लगे, वह काव्य है। काव्य में शब्द-चमत्कार और ग्रर्थ-चमत्कार

दोंना होने चाहिये। किन्तु अर्थं-चमत्कार प्रधान है, शब्द-चमत्कार गोण। केवल शब्द के ग्राडम्बर से काव्य नहीं बन सकता। छद . उत्तम हो, शब्द-संगठन लिलत हो, अनुपास कर्णप्रिय हों, पर रस का अभाव हो, तो वह रचना काव्य नहीं केवल पद्य है। वह कान को प्रिय लग सकती है, हदय को नहीं; काव्य तो हृदय की वस्तु है।

रस क्या वस्तु है ? रस का साधारण ग्रर्थ है स्वाद। पाठक या श्रोता के हृदय में वासना रूप से स्थित हर्ष, शोक, भय, विस्मय, हास ग्रादि जब किव की चमत्कारयुक्त वाणी से जागृत होते है, तब उसे एक ग्रपूर्व ग्रानन्द का ग्रनुभव होने लगता है। वह ग्रानन्द ऐसा ग्रद्भुत होता है कि मन उस समय उसी में लीन हो जाता है, उसे अपने ग्रन्य सब व्यापार भूल जाते हैं। जैसे योगी समाधि में ब्रह्मनन्द-सुधा के पान में तन्मय हो जाता है, शौर ग्रन्थ विषय-व्यापार भूल जाता है, वैसा ही ग्रानन्द काव्य से सहृदय मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। उसी ग्रानन्द काव्य से सहृदय मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। उसी ग्रानन्द को रस कहते हैं। जब विभाव, ग्रनुभाव ग्रीर संचारी भाव से स्थायीभाव व्यक्त होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है।

जिससे भावना स्पष्ट हो वह विभाव कहलाता है। विभाव दो प्रकार का होता है, ग्रालम्बन ग्रीर उद्दीपन। जिसके ग्राश्रय से रस की स्थिति हो, उसे ग्रालम्बन, ग्रीर जिससे रस का उद्दीपन होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन चिह्नों के द्वारा रस का अनुभव होता है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव भाव का कार्यरूप है। हास्य, मसुर संभाषण और स्नेहयुक्त दृष्टिनिक्षेप आदि ग्रनुभाव कहलाते हैं। जो भाव रसों में संचार करते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। रति, हास, शोक, कोष, उत्साह, भय, ग्लानि, ग्राश्चर्यं ग्रीर निर्वेद ये नौ स्थायी भाव हैं। इन्हीं से कमशः श्रृंगार, हास्य, करण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, श्रद्भुत ग्रीर शान्त ये नौ रस उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक रस के उत्पन्न होने में विभाव, ग्रनुभाव ग्रीर संचारी का स्थायीभाव के साथ रहना

श्वावश्यक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव के ३३ भेद हैं। यथा—ितर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रस्या, श्रम, मद, श्रृति, श्वालस्य, विषाद, मित, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, श्रमष्, गर्व, उत्सुकता, श्रविहत्थ, दीनता, हर्ष, त्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, श्रपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चपलता, श्रौर वितर्क । यें स्थायीभाव रूपी समुद्र में छोटी-बड़ी लहरों के समान उठते श्रौर निष्ट होते रहते हैं। इनका प्रभाव चिरस्थायी नहीं होता। हृदय-हीन जड़ पुरुष के हृदय में काव्य से रस उत्पन्न नहीं होता।

रस के साथ ही काव्य में गुण की भी म्रावश्यकता है। शब्द मौर मर्थ गुणयुक्त होने चाहिये। गुण रस से पृथक् नहीं रह सकता। गुण रस का धर्म है। गुण के तीन भेद हैं—माधुर्य, म्रोज मौर प्रसाद। म्रावुस्वारयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग, टवर्ग का बिल्कुल म्रावा मौर समास की न्यूनता कविता का माधुर्यगुण है। संयुक्ताक्षर, रेफ मौर टवर्ग का म्राधिक प्रयोग, दीर्घ समासयुक्त उद्धत रचना में कविता का माजगुण कहा जाता है। भीर जो शब्द-योजना मौर समास मनोहर हों मौर सुनते ही जिनका अर्थ समक्ष में म्रा जाय, उनमें प्रसादगुण कहा जाता है।

काव्य की भाषा सदा अर्थ का अनुसरण करती हुई होनी चाहिये । शृङ्क्तार, करुण, हास्य और शांत रस के वर्णन में माध्यं-गुण-यूक्त भाषा का और अद्भृत, वीर, रौद्र, भयानक और वीभत्स रम में भ्रोज गुण-युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिये । चन्द और भूषण की कविता में भ्रोज गुण की अच्छी बहार देखने को मिल सकती है। प्रसाद की भाव- स्यकता तो सब रसों में रहती है। प्रसाद-गुण से रहित काव्य को तो काव्य कहना ही न चाहिये।

, काव्य का माधुर्य देखना हो तो जयदेव-रचित गीत-गोविन्द में -देखिये— उन्मदमदनमनोर्थ पथिकवष्णनजनितविलापे । स्रिलकुलसंकुलकुसुमसमूहिनराकुलवकुलकलापे ॥

\* \*

पतित पतत्रे विचलित पत्रे शिङ्कित भवदुपयानम् । रचयित शयनं सचिकत नयनं पश्यित तव पन्थानम् ॥ कितनी मधुर शब्द-योजना हैं ! कितना सरल प्रवाह हैं । हिन्दी-कविता में भी माधुर्य गुण खूब हैं । देखिये—

> कङ्कत किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ।।

कबहँक हौं इहि रहिन रहींगो।

परिहत निरत निरन्तर मन कम वचन नेम निबहौगो।।
परिष बचन ग्रित दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो।
विगत मान सम सीतल मन परगुन अवगुन न कहौंगो।।
परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहौंगो।
तुलसिदास प्रभु इहि पथ रहि अविचल हिर भिक्त लहौंगो।।

\* \*

यह तो गुणों की बात हुई । काव्य में दोष का भी विचार बहुत आवश्यक है। शब्द-दोष, ग्रर्थ-दोष, रस-दोष ग्रादि कई प्रकार के दोष है। श्रुतिकटुत्व, अश्लीलता, ग्राम्यता, ग्रप्रसिद्धता, संदिग्धता, क्लिष्टता, पुनरुक्ति, छंदोभंग, यतिभंग आदि दोषों से बचना चाहिये।

काव्य में अलङ्कार की भी आवश्यकता है। केशवदास ने कहा है— भूषण विना न सोहई, कविता वनिता मित्र।

गुण श्रौर अलङ्कार में भेद है। गुण रस के बिना नहीं रहते, पर श्रलङ्कार रस के बिना भी रह सकते हैं। श्रलङ्कार रस के सहायक होते हैं। शब्द और श्रर्थ में उत्कर्ष प्रदान कर वे रस की वृद्धि करते हैं। पर जहां रस नहीं, वहां केवल अलङ्कार भी उक्ति में वैचित्र्य उत्पन्न कर देते हैं।

रस के सहायक छंद भी हैं। मंदाकान्ता, द्रुतविलम्बित, शिखरिणी और मालिनी छंद में श्रृङ्गार, शांत भीर करण रस अधिक मनोहर हो जाते हैं। भुजङ्गप्रयात, वंशस्थ भीर शार्दू लिविकीड़ित में वीर, रौद्र भीर भयानक रस विशेषप्रभावोत्पादक हो जाते हैं। हिन्दी छन्दों में सवैया और बरवें में श्रृङ्गार, करण और शांत रस; छप्पय में वीर, रौद्र भीर भयानक रस; घनाक्षरी, दोहा, चौपाई और सोरठा में प्रायः सभी रस उद्दीप्त होते हैं। सवैया और बरवें में वीररस का काव्य नीरस हो जायगा। काव्य में विरोधी और सहायक रसों का भी ध्यान रखन्म चाहिये। वीर या रौद्रस के वर्णन में श्रृङ्गार, हास्य और करण रस की उपस्थिति से रस की सिद्धिनहीं हो सकती। हास्यरस से श्रृङ्गारस वृद्धिपाता है, पर वीभत्स, भयानक और करण रस से उसकी सिद्धि में बाधा पहुंचती है। हास्यरस करणरस का घातक है। कि ही नहीं, भ्रच्छे वक्ता भी रसों के शत्रुओं और मित्रों की जानकारी से भ्रपने विषय को बहुत प्रभावोत्पादक बना लेते हैं।

ग्रागे के कोष्ठक में यह विषय भ्रधिक स्पष्ट कर दिया जाता है— संख्या रस रस के मित्र रस के शत्रु

१ श्रङ्कार, हास्य, अद्भुत । करुणि, वीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक।

२ हास्य, श्रृङ्गार,ग्रद्भुत । भयानक, करुण, वीर ।

३ ग्रद्भुत, भयानक। रौद्र।

४ शांत, करुण। वीर श्रङ्गार, रौद्र, हास्यै, भयानक।

प् रौद्र, भयानक। हास्य, श्रृङ्गार, भ्रद्भुत।

६ वीर, रौद्र। शांत, शृङ्गार।

७ करण, शांत। हास्य, शृङ्गार।

मयानक,ग्रद्भुत,रौद्र,वीर। श्रुङ्गार, हास्य, शांत ।

९ वीभत्स। + शृङ्गार।

किव कौन है ? किव सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा यन्त्र है; जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जाता है। किव सौन्दर्य

का उपभोग करता है, और जब उन्मत्त होजाता है, तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्तता का कुल प्रसाद सहृदय-जनों को मिल जाता है। वह प्रलाप ही काव्य है। तत्ववेत्ता और किव मे अन्तर है। तत्ववेत्ता मिस्त्रक का निवासी है और किव हदय का। हदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केन्द्र है। किव उसी केन्द्र में स्थित होकर सृष्टि का निरीक्षण करता है। इदय मनुष्य मात्र के है। पर कुछ तो हदय के ममं समभते ही नही; कुछ समभते तो है, पर उनकी वाणी मे इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सके। किव हदय की बाते समभता भी है और उसे कह भी सकता है। माधारण जन और किव मे यही अन्तर है।

कवीना मानस नौमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि । यत्र हसवयासीव भुवनानि चतुर्देश ॥

श्रर्थात् किव के हृदयरूपी मानसरोवर को में नमस्कार करता हू; जिसके प्रतिभारूपी जल में चौदहो भुवन हंस की तरह तैरा करते हैं।

अग्रेज कवि शेक्सपियर ने कहा है -

The lunatic, the lover and the poet,

Are of imagination all compact.

मर्यात् पागल, प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाए एक-सी होती है।

कित जब एक अलौकिक आनन्द की दशा मे जागृत होता है, तब लोग उसे पागल कहते हैं। प्रेमी की भी ऐसी ही दशा होती है। पर प्रेमी अपने आनन्द को प्रकट नहीं कर सकता; वह एकान्त में अकेले आनन्द का अनुभव करना पसन्द करता है। और किव स्वयं अनुभक करके दूसरों को बाँटता भी है। दोनों में यही अन्तर है। दोनों का अन्तर इस शेर से और भी साफ हो जाता है—

इश्क कहता है कि आलम से जुदा हो जाओ। हुस्न कहता है जिघर जाओ नया आलम है।। प्रेमी इश्क का उपासक होता है और किव हुस्न का। किव की कोई बात सौन्दर्यहीन नहीं होती, सब में कुछ-न-कुछ ं ्चमत्कार होता है। उसकी दृष्टि साधारण लोगों की दृष्टि से भिन्न होती है। उसका कथन निराले ढंग का होता है। संसार की तुच्छ-से-तुच्छ बातों में भी वह सौन्दर्य ढूँढ निकालता है। गढ़ों में बरसात का पानी जमा होकर जब सूख जाता है तब उसमें कीचड़ शेष रह जाती है। जब कीचड़ का पानी भी सूख जाता है तब उसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह संसार की ऐसी साधारण-सी घटना है कि गढ़े के पास से आने-जाने वाले लोग कभी इस घटना पर ध्यान भी नहीं देते। किन्तु कि की दृष्टि से वह कहाँ छूट सकता है श तुलसीदास ने कीचड़ ऐसे तुच्छ पदार्थ को और उस पर बीती हुई प्रकृति की एक अत्यन्त साधारण घटना को सौन्दर्य से चमत्कृत कर दिया। वे कहते हैं—

हृदय न विदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर।
जानत हौं मोहि दीन्ह विधि, यह जातना-सरीर।।
ग्रश्नीत्, प्रियतम जल के बिछुड़ते ही कीचड़ का हृदय फट ग्या;
किन्तु मेरा नहीं फटा। इससे जान पड़ता है कि विघाता ने मुक्ते यातना
भोगने के लिए ही यह शरीर दिया है।

कीचड़ के मन की वेदना किव के सिवा साधारण जन कैसे समक्र सकते हैं?

संसार में कौन मनुष्य नहीं रोया ? मनुष्य-जीवन में रोना सब से पहला काम है। रोने के साथ ग्रांखों से ग्रांसुग्रों की घारा बहती है। ग्रांसू किसने नहीं देखा ? पर किव की दृष्टि से सब नहीं देखते। ग्रांसुग्रों के साथ रहीम ने एक ग्रद्भुत रहस्य खोज निकाला है।

''रहिमन'' श्रॅसुवा नयन ढिरि, जिय दुख प्रकट करेय। जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद किह देय।। जिसे हम घर में निकाल देंगे, वह घर का भेद श्रवश्य प्रकट कर देगा। जैसे श्रांसुश्रों ने निकल कर हृदय का दुःख बता दिया।

किव सौन्दर्य देखता है। चाहे वह सौन्दर्य बहिर्जगत् का हो. चाहे अन्तर्जगत् का। जो केवल बाहरी सौन्दर्य का ही वर्णन करता है, वह किव है; पर जो मनुष्य के मन के सौन्दर्य का भी वर्णन करता है वह महाकिव है। भीतरी सौन्दर्य के वर्णन करने में ही किव की किवत्व-शक्ति का पता चल सकता है। देखिये तुलसीदास ने बाहरी और भीतरी दोनां सौन्दर्यों का एक साथ कितना सुन्दर वर्णन कर दिया है—

विष्णु कहा ग्रस बिहँसि तब, बोलि सकल द्विजराज।
बिलग बिलग होइचलहु सब, निज निज सिहत समाज।।
बर ग्रनुहारि बरात न भाई । हँसी क्ररइहउ परपुर जाई।।
बिष्णु बचन सुनि सुर मुसकाने। निजनिज सेन सिहत बिलगाने।।
मन ही मन महेस मुसुकाही। हिर के ब्यङ्ग बचन निह जाही।।
"मन हो मन महेस मुसुकाही" लिखकर तुलसीदास ने कवित्वगिक्त
का ग्रद्भुत परिचय दिया है। शंकर के मन में विष्णु के लिए अगाध
प्रेम है। उस प्रेम के समुद्र को तुलसीदास ने इस चौपाई के एक चरण
रूपी नहें से बँद में भर कर रख दिया है।

बाहरी सौन्दर्य तो सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता है, पर मन का सौन्दर्य महाकिव की वाणी ही में मिलता है। चित्रकार विम्बोच्छी, चारुनेत्रा, हिमकरवदना, कान्तकुन्तला, पृथुलजघना कामिनी का ऐसा मनोहर चित्र बना सकता है कि संभव है वैसा चित्र किव अपनी किवता में न खीच सके। पर चित्रकार उस रमणी के हृदय को कैसे दिखला सकता है? वह सेनापित के इस छंद का भाव कैसे चित्रित कर सकता है?

फूलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल भाल दीन्हीं बेदी मृगमद की असित है। अंग अंग भूषन बनाइ अजभूषन जू बीरी निज कर तें खवाई अति हित है॥ ह्वें के रसबस जब दीबे को महावर के सेनापित स्थाम गह्यो चरन लिलत है॥ चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही श्रांखिन सों
कही, प्रानपित ! यह श्रेति श्रनुचित है।।
''यह ग्रेति श्रनुचित है'' बताकर किव ने जो स्त्री के हृदय की छटा

'दिखलाई है, वह चित्रकार नहीं दिखला सकता।

किव की किवता का प्रभाव स्वयं किव के हृदय पर नहीं पड़ता। वह प्रृंगार रस की मनोहर किवता लिखता है। कितने ही युवक-युवती उसकी किवता पढ़कर प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं। पर स्वयं किव उस किवता के लिख चुकने पर निश्चिन्त-सा होकर ग्रपने मामूली काम में लग जाता है। वह वीर-रस की किवता लिखता है। संभव है, उसकी किवता पढ़कर कोई व्यक्ति युद्ध में निर्भयता से प्राण दे दे। पर किव महाशय तो उस किवता की रचना करने के बाद शायद नहाने-घोने और खाने-पीने में लग जाया करते हैं। वे किवता पढ़ते-पढ़ते युद्ध-क्षेत्र की ग्रीर दौड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। उनकी करूण और शांतिरस की किवता पढ़कर कोई सहृदय चाहे संसार में विरक्त, राग-द्वेष से रहित हो जाय। पर किव महाराज ग्रपना शरीर सजाने में शायद ही कभी त्रृद्धि करें। इन बातों के लिखने का ग्रभिप्राय यह है कि किव का हृदय जल में कमलपत्र की तरह निर्लेप होता है। उसपर उसकी ही कल्पना या रचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत के एक पंडित ने इस पर किव का गृढ़ परिहास करते हुए यह लिखा है—

किवः करोति कार्व्यानि स्वादु जानन्ति पण्डिताः । • सुन्दर्या ग्रपि लावण्यं पतिर्जानाति नो पिता ।।

कवि काव्य रचता है, पर स्वाद पण्डित जानते हैं। जैसे, सुन्दरी स्त्री के लावण्य को उसका पित जानता है, (उत्पन्न करनेवाला) पिता नहीं।

किव अपने लिए किवता नहीं रचता, दूसरों के लिए रचता है। एकान्त स्थान में बैठकर, इन्द्रियासिनत परित्याग करके वह सहृदय रिसकजनों के लिए काव्य रचता है। किव के समान परोपकारी कौन है? किंव कैंसी ही हीन-दशा में क्यों न हो, वह स्वभाव में राजा श्रौर, उदारता में हरिश्चन्द्र से कम नहीं होता ! किसी राजा को एक बड़ा देश विजय करने में उतना ग्रानन्द नहीं होता, जितना किंवि को एक शब्द किसी स्थान पर ठीक बैठा देने में होता है । अब्द ही उसकी सम्पत्ति है, वही उसकी सेना है । शब्दों से वह विश्व का हृदय जीतने की शक्ति रखता है । जब वह काव्य रचने बैठता है, तब उसके ब्रह्माड़ में शब्दों के समूह-के-समूह चक्कर लगाते है । किंवि उनमें से पवड-पकड़कर उन्हे उपयुक्त स्थानों पर सजा देता है । कभी-कभी कौड़ी के मोल के शब्द को वह ऐसे स्थान पर जड़ देता है, जहां वह हीरे की तरह चमक उठता है । "कहु" (कही) एक साधारण शब्द है । पर श्रीधर पाठक ने उसके हाथ में सुधा-भवन की चाबी ही सौंप दी है ।

यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन सुन्दर।

यहि ग्रमरन को ग्रोक यही कहु बसत पुरन्दर ॥ 'काश्मीर सुखमा' ''यही कहु बसत पुरन्दर" में "कहु" पुरन्दर से भी ग्राधिक प्रभाव-शाली बन गया है। काश्मीर में पाठकजी को पुरन्दर के मिलने से कितना ग्रानन्द होता, इसका ग्रनुभव ग्रकेले पाठकजी ही कर सकते है। पर 'कहु" सहृदय रिसक पाठकों को घर बैठे इन्द्र-मिलन से भी ग्राधिक ग्रानन्द प्रदान कर रहा है। किव ग्रीर शब्द की विचित्र महिमा है। शब्द, किव को अमर बना देते है और किव शब्द को भाग्यवान।

किव दो प्रकार के होते हैं। एक किव केवल अपनी कथा कहता है। अर्थात् अपनी प्रतिमा द्वारा केवल अपने हृदय के सुख-दुःख, कल्पना और अनुभव को किवता रूप में प्रकट करता है। वर्तमान काल मे स्वीन्द्रनाथ ठाकुर इसी श्रेणी के किव है। दूसरे प्रकार का किव समस्त देश, समग्र जाति या युग की कथा कहता है। वह किव केवल निमित्त मात्र होता है, उसके द्वारा समग्र जाति की सरस्वती बोलती है। उसकी रचना किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं रह जाती। उसकी रचना सम्पूर्ण समाज की मिलकियत हो जाती है। तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम आ

एक जनसमूह की सरस्वती उनके द्वारा प्रकट हुई। उन्होंने उस जनसमूह के हृदय की बात कही। वह जनसमूह तुलसीदास के कथन को श्रपनी सम्पत्ति समझता है। इसीसे वह कथन अजर और ग्रमर होगया: कितके ही ऐसे श्रपढ़ श्रौर ग्रामीण मनुष्यों के मुख से भी कभी-कभी—

होइ है वहि जो राम रचि राखा।

\* \*

जाकर जापर सत्य सनेहा सा तेहि मिलत न कछ सदेह ।। ग्रादि सून पड़ता है, जो तुलसीदास को जानते भी नहीं। इसका कारण यह है कि वे ग्रपनी वस्तू का उपयोग करते हैं। तूलसीदास के लिए उनको केवल इसीलिए कृतज्ञ होना चाहिये कि तुलसीदास ने उनके हृदक की बातों को पद्य-रूप में करके बोलने में आसान बना दिया। तुलसीदास अपनी रचना में व्याप्त होकर भ्रद्ष्य हो गये। लोग उनके वचन को भ्रपना-सा मानकर बोलते हैं। यही कवि की व्यापकता है। जो कुकि व्यापक नहीं, उसकी कविता जब कभी उदाहरण रूप में उपस्थित होती है, तब उसके साथ उसका नाम भी लगा रहता है। पर तुलसीदास के बचनों के साथ उनके नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुलसी-दास दूध और शक्कर की तरह समाज में घुल-मिल गये हैं। यही उनका ग्रमरत्व है; यही उनका महा-कवित्व है। ग्राज उनकी ग्रमर-वाणी से धार्मिक हिन्दुओं के मन्दिर, घर, मुख ग्रौर श्रवण गूंज रहे हैं । इसीप्रकार हिन्दी के स्रोर भी कितने ही स्रमर किव हैं, जैसे कबीर, सूर, मीराबाई ग्रादि; जो हिन्दु-समाज में ग्रपने लिए खास स्थान रखते हैं। वह कैसी शुभ घडी थी, जब उनकी वाणी से या लेखनी से एक वाक्य निकल गया ग्रौर वह हजारों मखों से प्रतिष्वनित हो उठा। न जाने उनकी किस तपस्या के फल से, किस मंत्र की साधना से उनकी वाणी रूपी तागे का भन्त नहीं स्राता और अब तक उसमें सहस्रों हृदय-सुमन पिरोये जा रहे हैं। कवि की योग्यता के सम्बन्ध में नारद ने "संगीत-मकरन्द" में यह

ं किव की योग्यता के सम्बन्ध में नारद ने ''संगीत-मकरन्द'' में यह ैं इलोक लिखा है— शुचिर्देक्षः शान्तः सुजनविनतः सूनृततरः कलावेदीं विद्वानितमृदुपदः काव्यचतुरः रसज्ञो दैवज्ञः सरस हृदयः सत्कुलभवः शुभाकारव्छन्दोग्णगणविवेकी स च कविः

इतने गुण जिस पुरुष में हों, वह संसार में कितना भाग्यशाला होगा! किव होना कैसे सौभाग्य की बात है!!

श्राजकल की हिन्दी-किवता की श्रोर जब हम ध्यान देते हैं, तब बहुत निराश होना पड़ता है। कोरी तुकबन्दी को किवता का नाम दिया जारहा हैं; बक को हंस और कौवे को मोर बताया जारहा हैं। जिस पद्य में न रस हैं, न माधुर्य, न प्रसाद और न श्रलङ्कार, उसे किवता को उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। श्रौर उसके रचियता को समाचार पत्रों के चाटुकार सम्पादक किववर, किव-केसरी, किव सम्राट, किव-कुंजर किव-पुङ्कव, कवीन्द्र श्रादि कहकर उसकी रचना के द्वारा श्रपने पत्र की ग्राहक-संख्या बढ़ाने के प्रयत्न में हैं। यह कितने खेद की बात हैं! किव की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि तुलसीदास भी किव होने का दावा नहीं करते थे। किन्तु श्राजकल नीरस तुकबन्दी करने वाला भी किव-सन्नाट् कहकर श्राघोषित किया जाता हैं। ऐसा करके प्रशंसक लोग श्रपनी काव्य-शास्त्र सम्बन्धी श्रनभिज्ञता की घोषणा करते हैं या पद्य-रचियता की प्रशंसा ! यह सोचने की बात है। प्रशंसा तो वह है जो यथार्थ नहो। श्रसत्य प्रशंसा तो निन्दा ही का एक रूप है।

निखते-निखते अन्त में में कुछ कड़ी बातें निख गया। इसके निए मुफ्ते खेद है; पर मेरा उद्देश्य यह नहीं कि इससे किसी सम्पादक या किव का जी दुखे। में तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि काव्य-शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन कर लेने के बाद लोग किवता रचने का श्रम करें। ग्राज-कल की खड़ी बोली की किवता में काव्य के गुण न होने से पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है मानो जीभ के मैदान पर ग्रक्षर लट्ट चला रहे हैं। ऊपर काव्य ग्रीर किव के सम्बन्ध में जो कुछ निखा गया है, वह उत्ते-

जित करने के लिए एक संकेत मात्र है । हमारे युवक किवाण इधरा ध्यान देंगे तो उनके द्वारा हिन्दी में उत्तम किवतां की सृष्टि होने की पूर्ण सम्भावना है । किवता-कौमुदी में जो किवतायें संग्रह की गई हैं, उनमें काव्य के सभी गुण मिलेंगे। काव्यशास्त्र का थोड़ा-बहुत भी ज्ञान रखने वाले को इन किवताओं में ग्रन्य पाठकों की अपेक्षा ग्रिषक आनंद प्राप्त होगा। इसलिए मैंने यह विषय कुछ विस्तार से लिख दिया है।

यहाँ तक तो काव्य और किव सम्बन्धी बातें हुई । अब किवता-कौमुदी की चर्चा और रह गई। किवता-कौमुदी के चौथे संस्करण तक इसके प्रत्येक संस्करण में कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन होते आयो हैं। जबतक मेरी तृष्ति नहीं हो गई, तब तक में परिवर्तन को रोक नहीं सका। अब किवता-कौमुदी का यह रूप सदा के लिए निश्चित हो गया है। अब परिवर्तन की गुंजाइश, मेरी राय में, नहीं रह गई।

हिन्दी-संसार ने इस पुस्तक का बड़ा भ्रादर किया। जहाँ इसे कन-कत्ता, पटना भ्रौर काशी के विश्वविद्यालयों ने एम० ए०, बी० ए० भ्रौर एफ० ए० के कोर्स में स्थान दिया, वहाँ हिन्दी-साहित्यिकों ने इस ढंग की पुस्तकों में इसे सर्वोच्च स्थान देकर भ्रादर किया है । मैं इसे अपनी भ्राशातीत सफलता समभ कर उत्साहित होता हूँ।

इस पुस्तक के किवयों की किवताएँ चुनने में मैंने किसी खास विषय को लक्ष्य में नहीं रखा। जिस किवता में मुक्ते किव की प्रतिभा दिखाई पड़ी, मैंने उसे ही चुन लिया। किव के हृदय को असली रूप में 'पाठकों के सामने लाने में मैंने कोई बाधा नहीं पहुँचाई। इस कारण कुछ किवताएँ ऐसी भी ग्रा गई हैं, जो अक्लील कही जा सकती हैं। किन्तु उनमें किव का चमत्कार है, इससे विवश होकर उन्हें चुनना ही पड़ा। जो किव जिस रस के लिए प्रसिद्ध है उसकी उसी रस की किवता अधिक संख्या में दी गई है। इस कारण से यह पुस्तक साधु-सन्त, साहित्य-रिसक, हांस्य-प्रिय, प्रेमी, श्रुंगारी ग्रीर नीति जानने की इच्छा वाले सभी श्रेणी के लोगों के लिए उपयोगी हो गई हैं। मुक्ते कितनी ही बार यात्रा में

यह देखकर सुख हुमा है कि बहुत से पढ़े-लिखे यात्री इस पुस्तक को एकं मित्र की भाँति यात्रा में साथ रखते हैं।

जहाँ तक मिल सके, किवयों के ग्रन्थों को मैने स्वयं ग्रध्ययन करके यह पुस्तक लिखी है। फिर भी शिवसिंहसरोज, मिश्रबन्धृतिनोद, संत-बानी पुस्तकमाला, नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट ग्रौर लेख-मालायें तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की लेख-मालायें और ग्रंग्रेजी मे सर जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रौर श्री विसेन्ट स्मिथ की हिन्दी-साहित्य और भारतीय इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों से सहायता लेनी पड़ी है। मैं हृदय से इन सब पुस्तकों के लेखकों का कृतज्ञ हुँ।

हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । स्रावण कृष्ण ४, १९८०

--रामनरेश त्रिपाठी

### प्रस्तावना

कविता सृष्टि का सौन्दर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, और किता ही सृष्टि का जीवन-प्राण है। परमाणु में कितता है, विराट् रूप में कितता है, विन्दु में कितता है, सागर में कितता है, रेणु में कितता है, पर्वंत में कितता है, वायु और अग्नि में कितता है, जल और यल में कितता है, आकाश में कितता है, आकाश में कितता है, अग्निश्च में कितता है, अग्निश्च में कितता है, सूर्य, चन्द्र और तारागण में कितता है, किरण और कौमूदी में कितता है, मनुष्य में कितता है, पशु में कितता है, पशी, में कितता है, वृक्ष में कितता है; जिघर देखो कितता ही का साम्राज्य है। प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य है। जिस मनुष्य ने इस सारगिंत रसमयी कितता के आनन्द का स्वाद चला, वह भाग्यवान् है। जिसने इस सरस्वती-मन्दिर में कुछ शिक्षा ग्रहण की और मनन किया वही पण्डित है। जिसने इस प्रमृत-प्रवाह में अपने को बहा दिया, वही विरक्त है। जिसने इस अमृत-प्रवाह में डूबकर, दो-चार कलश भरकर. प्यासे थके हुए रोगी वा मृतप्राय यात्रियों को कुछ बूंदें पिलाकर उन्हें शिक्त दी और पुनर्जीवित किया, वही कित है।

ईश्वरीय सौन्दर्य को — प्राकृतिक किवता को भाषा की छटा द्वारा संसार को दरसाना ही किव का कर्त्तव्य है। जितना गहरा वह अपनी प्रतिभा द्वारा इस-सौन्दर्य-सागर में डूबता है, उतना ही अधिक वह अपने कर्त्तव्य में सफल होता है। संसार के पदार्थों और घटनाओं को सभी देखते हैं, परन्तु जिन आँखों से उन्हें किव देखता है वे निराली ही होती हैं। गँवार के लिए पहाड़ों के भीतर से आती हुई नदी एक नदी मा है; किव के खिए उस क्वेतवस्त्रा शोभायुक्त लाजवती का नादता हुआ

शरीर शृङ्गार की रङ्गभूमि है। श्रॉख वही, पर चितवन में भेद है। बिहारी ने यह तो सच कहा है—

> अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान । वह चितवन कछु श्रीर हैं, जिहि बस होत सुजान ॥

किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे मे केवल बाहरी ग्राँखों ही के रस का वर्णन किया—ग्रौर वह भी अघूरा। वास्तव में वश करनेवाली ग्राँखों में इतना भेद नही होता, जितना वश होनेवाली ग्राँखों में। हीरे की परख जौहरी की आँखें करती है, कुब्जा के सौन्दर्य की पहचान रस-प्रवीण कृष्ण ही को होती है; पदार्थ रूपी चित्रों में चितेरे के हाथ की महिमा कि की ही ग्राँखों पहचानती है, प्राकृतिक दैवी सङ्गीत उसी के कान सुनते हैं। विज्ञानवेत्ता पदार्थों के बाहरी ग्रङ्गों की छानबीन करता है, और उनके ग्रवयवों का सम्बन्ध ढूँढ़ता है, नीतिज्ञ उनसे मनुष्य-समाज के लिए परिणाम निकालता है; किन्तु उनके ग्रान्तरिक सौन्दर्य की ग्रोर कि ही का लक्ष्य रहता है। वैज्ञानिक ग्रौर नीतिज्ञ भी जैसे-जैसे ग्रपने लक्ष्य की खोज में गहरे डूबते है, वैसे-वैसे कि के समीप पहुँचते जाते है। सभी विद्यात्रों और शास्त्रों का ग्रन्त ग्रौर उनकी सफलता कितता में लीन होने ही मे हैं। कि के सम्बन्ध में कहा है—

जानाते यन्न चन्द्रार्को जानन्ते यन्न योगिनः । जानाते यन्न भर्गोपि तज्जानाति कविःस्वयम् ॥

यह ंकिव और किवता का आदर्श है, इसी आदर्श की श्रोर सच्चा किव जाता है। जितना ही वह उसके समीप पहुँचता है, उतना ही वह प्रभावशाली और उसकी किवता स्थायी होती है। भाषा तो केवल एक पहनावा मात्र है। उसकी किवता वास्तव में संसार के लाभ के लिए होती है, क्यांक किव की सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातन्त्र है, समिष्टिवाद का शुद्ध व्यवहार है। यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, अपरिमित सम्पत्ति है। कोई रोकनेवाला नहीं, जितना चाहो उसमें से छेते जाओ, वह घटती नहीं। तुममें केवल इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है। हिन्दी बोलनेवालों का यह सौभाग्य है कि कविता के ऊंचे आदर्श के समीप तक पहुंचने वाल कई किव ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा द्वारा अपनी अमूल्य वाणी से संसार का उपकार किया है। मनुष्य-जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी। कबीर, सूर और तुलसी—अहा! इनके नामों का स्मरण करते ही किस दीप्यमान सौन्दर्य और पित्रत्र आगन्द की सृष्टि के द्वार खुल जाते हैं—इनके भावों को जिसने समका, वह सच्चा पिष्डत है; इनके मर्म को जिसने पाया, वह स्वयं महात्मा है। संसार साहित्य की चर्चा करता है; कांच को हीरा जानकर उसके पिछे दौड़ता है; खेल के गुड़डे को बालक समक्तकर उसका विवाह करता है; और अपनी करतूत पर अभिमानी बनता है। अनेक माषाएं अपने-अपने कांच के टुकड़ों को सामने रख हीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैसा कबीर जी ने कहा है—

सिंहन के लंहड़े नहीं, हंसन की निह पांत। लालन की निह बोरियां, साधुन चलें जमात।।

कियों के भी लंहड़े नहीं होते। वह काल, वह देश माग्यवान् हैं जहां एक भी किव उत्पन्न हो जाय। किवीर, सूर और तुलसी यह हिन्दी भाषा ही के नहीं, संसार-साहित्य के लाल हैं, परखनेवाले की आवश्यकता है। किवीर के दोहों और शब्दों की परख कौन करता है? सूर के पदों और तुलसी की चौपाइयों को कौन तोलता है? मात्रा और प्रक्षरों के गिननेवाले समालोचक? छि:। परखने के लिए कुछ हृदय की सामग्री चाहिए, पुस्तकों के ब्राडम्बर की आवश्यकता नहीं। इन किवयों के हँसने और रोने का अर्थ कौन समकता है? इनके वाक्यों के मर्म तक कौन पहुंचता है? स्वयं कोई मस्त प्रेमी, कोई किवता का मतवाला, जो शुद्ध हृदय से, श्रिममान छोड़, इस सृष्टि के भीतर नम्रता-पूर्वक शिष्य बनकर आता है।

"ढाई ग्रक्षर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय।" कुछ कांच पहचाननेवाले समालोचक हिन्दी-भाषा में साहित्य की कमी देखते हैं। गांव का रहनेवाला, जिसने अपनी गांव की दुकान में रंग-विरंग के कांच के टुकड़े देखे हैं, नगर में आकर जब एक बड़े जौहरी की दुकान में जाता है तो अपने गांव की दुकान के समान रंगीले कांचों को न देख कर बहुमूल्य मिण्यों का तिरस्कार करता है, और कहता है—हमारे गांव की दुकान के समान यहा मिण्यां तो हैं ही नहीं। ठीक यही दशां इन समालोचकों की है। ''यह गाहक करबीन के, तुम लीनी कर बीन।'' यदि मिण की परख न हो तो मिण का दोष नहीं, परखनेवांले का दोष है। किन्तु कांच का भी संसार में काम है, ये भी चमकीले होते हैं, देखने मे अच्छे लगने हैं। कांच के टुकडे भी अन्य है, उनमें भी मौन्दर्य है, वे आनन्द बढाते हैं—किन्तु हीरों और लालों की बात कुछ और ही है।

इस ''कविता-कौमृदी'' की छटा, संग्रह होने के कारण बादलों से छनकर ग्राती है, तो भी ग्रंबकार दूर करने के लिए पर्याप्त है। इसमें ग्रमूल्य मणियों की लिड़िया है, साथ-साथ रंगीले कांच के ट्कड़ों की बन्दनवार भी है। बहुत से कांच के टुकड़ों बहुमूल्य हैं, इनका भी श्रृंगार शोभायमान है; ग्रौर अपने-अपने स्थान पर सभी ग्रादरणीय है।

प्रयाग, मार्गजीर्ष शुक्ल ३, सवन् १६७४∫

पुरुषोत्तमदास टण्डन

# हिन्दी का संचिप्त इतिहास

#### भाषा

हृदय एक पुष्प है, भाषा उसका विकास है और भाव गन्ध है। हृदय एक वाद्य-यन्त्र है, रमना रीड है, इच्छा उंगली है और भाषा "मंकार है।

भाषा विचार का साकार रूप है।

भाषा से देश जाना जाता है। हम देश के जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के संक्षिप्त रूप हैं। हम स्वयं देश हैं। भाषा हमारी कीर्ति है।

विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पौत्र है, ग्रौर सम्मति कन्या है, जो जिदान की जाती है, ग्रौर दूसरे घर में जाकर वृद्धि पाती है।

प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य शब्दों का समूह
 है। प्रत्येक शब्द एक सार्थक व्विनि है। भाषा वाक्यों का समूह है।

चार पैर, पूंछ, सींग म्रादि म्रंगों से युक्त एक पशु विशेष का नाम हमने गाय रख लिया है। गाय शब्द भीर गाय पशु से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं; परन्तु गाय शब्द के उच्चारण से गाय पशु का बोध तत्काल हों जाता है।

यदि हमने सब वस्तुओं और सब कियाओं का नाम रख लिया होता तो अपने मनोगत भावों के प्रकट करने में हमें बड़ी ही कठिनता पड़ती। हाथ मुंह स्रादि के संकेतों से हम अपने मनोभाव पूर्ण रूप से प्रकट ही न कर सकते। संसार के व्यवहार में कभी उन्नति न होती।

साधारण रूप से भाषा के दो भेद किये जा सकते हैं। एक व्यक्त,दूसरा च्यव्यक्त । विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करनेवाली मनुष्य की भाषा व्यक्त कहलाती है, और पशु-पक्षी की बोली अव्यक्त । पशु-पक्षी अपनी को ली से दुःख, सुख, भय आदि मनोविकारों को प्रकट करने के सिवाय कोई नई बात नहीं बतला सकते । जब हम सोचते हैं तब भीतर ही भीतर मन से हम एक प्रकार की बातचीत करते रहते हैं । यदि हम चाहें तो उसी बातचीत को एकत्र करके लिख ले सकते हैं । बहुत समय बीत जाने पर भी हम उस लेख को देखकर यह स्मरण कर सकते हैं कि किसी दिन हमने अपने मन से इस विषय पर बातचीत की थी । भाषा बिना यह सुगमता कैसे हो सकती हैं ?

व्यक्त भाषा के दो भाग हैं—कथित ग्रौर लिखित। जब कोई मनुष्य हमारे सामने होता है, तब उसके लिए अपने विचार प्रकट करने में हम कथित भाषा काम में लाते हैं। ग्रौर जब हमें ग्रपने विचार किसी दूर वाले मनुष्य के पास भेजने पड़ते हैं, या भविष्य के लिए चिरस्थायी रखने गड़ते हैं, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं।

हमारे पूर्वजों ने लिखित भाषा के लिए शब्द की एक-एक मूल ध्विन का एक-एक चिन्ह नियत कर लिया है, जिन्हें ग्रक्षर या वर्ण कहते हैं। पहले भाषा में केवल कान ही काम देता था, वर्णों की रचना से ग्रांख भी भाषा के लिए उपयोगी हो गई।

पहले लोग कथित भाषा से ही काम लेते थे। बड़ें-छोटे सब प्रकार के विचार केवल कथन द्वारा प्रकट किये जाते थे। जो विचार सुननेवाले को प्रिय लगते थे, उन्हें वह स्मरण रखता था; और अप्रिय विचारों को चाहे वे भविष्य में उसके लिए लाभदायक ही हों, वह उपेक्षा के भाव से देखता था। इसका परिणाम यह होता था कि आगे चलकर उसे, यदि पूर्वकाल के अप्रिय विचारों की ही आवश्यकता पड़ती थी तो फिर उसे सोचना पड़ता था। परन्तु अक्षर-लिपि की उत्पत्ति से यह असुविधा दूर हो गई। अब विवार चिरस्थायी किये जा सकते हैं। आज जो कुछ हम सोचते हैं उसे लिखित भाषा के रूप में एख सकते हैं और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी वे देखे जा सकते हैं। अक्षर-लिपि की ही सहायता से

तो हम आज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और तुलसीदास के विचारों का इस प्रकार जान सकते हैं, मानों वे स्वयं हमारे सामने आकर कर रहे हों।

भाषा सदा स्थिर नहीं रहती। उसमें परिवर्तन होता रहता है। 'हजारों वर्ष पहले जो भाषा बोली वा लिखी जाती थी, ग्राज उसका वह रूप नहीं है। भाषा का नया और पुराना रूप मिलान कर देखने से यह बात ग्रासानी से जानी जा सकती है कि परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। भाषा-तत्व के पंडितों का कथन है कि जब भाषा में परिवर्तन रुक जाता है तब उसकी उन्नति भी रुक जाती है। सभ्यता के साथ भाषा का घनिष्ट सम्बन्ध है। सभ्यता की वृद्धि के साथ भाषा की भी वृद्धि .होती है। उसमें नये विचार ग्रीर उन विचारों के द्योतक नये शब्द 'मिलते रहते हैं, ग्रीर भाषा का भण्डार बढ़ता रहता है। भाषा में 'परिवर्तन कैसे होता है ? विचार करने से इसके ये कारण जान पड़ते हैं स्थान, जल-वायु और सभ्यता का प्रभाव और उच्चारण का भेद। बहत से शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं. दूसरे देश के लोग नहीं बोल सकते । शीत-प्रधान देशों में ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, जिनसे मुख को अधिक खोलना न पडे; जैसे अंग्रेजी भाषा के अधि-कांश शब्द । उष्ण प्रधान देशों में ऐसे शब्द ग्रधिक बोले जाते हैं जिनसे मुख का अधिक भाग खोलना पड़ता है; जैसे भारतीय भाषाओं के शब्द। एक ही देश में भी भिन्न-भिन्न जलवायु के कारण एक ही शब्द के उच्चारण में कभी-कभी बड़ा अन्तर पाया जाता है। मरुस्थलों के निवासी कण्ठ से बोले जानेवाले शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। बंगाल के निवासी संस्कृत-शब्दों का भी विचित्र उच्चारण करते हैं।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सृष्टि के आरम्भ काल में सब मनुष्य एक ही स्थान—मध्य एशिया में रहते थे और उस समय उनकी भाषा एक थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि आर्य लोग पहले-पहल तिब्बत से भारतवर्ष में उतरे। वहीं से वे काबुल होकर पश्चिम की और फौल गये। जो हो; जीविका की खोज में या अन्य किसी कारण से वे

भिन्त-भिन्न देशों में जा बसे। गगा के किनारे से लेकर ग्राइसलेख तर्क, स्वीडन से कीट तक, ग्रायों की शाखाये फैल गई थी। भारत का ग्रिधिक काश भाग, ग्रफगानिस्तान, ईरान ग्रीर ग्रामिनिया इतना एशिया का भाग ग्रीर तीन चौथाई भाग रूस का स्वीडन ग्रीर नारवे का ग्रिधिकांश भाग ग्रीर वास्क, हगरी ग्रीर तुर्किस्तान के ग्रातिरिक्त यूरोप के ग्रिधिकांश काश भागों में ग्रायों की भिन्न-भिन्न टोलिया जा बसी थी।

जो लोग यह मानते हैं कि आयं लोग मध्य एशिया से भारत में आये, उनके कथनानुसार आर्यावर्त्त में पहले पहल आर्य लोग सिन्धु नदी के किनारे पर बसे। धीरे-धीरे वे सारे देश में लंका, ब्रह्मा, कम्बोडिया और मलाया तक फैल गये। आर्यों की खास बस्ती होने के कारण विन्ध्याचल और हिमालय के बीच के प्रदेश का नाम आर्यावर्त पड़ नया। भिन्न-भिन्न देशों के जलवायु की भिन्नता के प्रभाव से आर्यों की आदिम एक भाषा के उच्चारण में अन्तर पड़ता गया। नवीन देश में आकर नवीन वस्तुओं के लिए और स्थित के अनुसार नवीन प्रारम्भ किये हुए कार्यों के लिए उन्हें नवीन शब्दों की कल्पना करनी पड़ी, जिनसे उनकी आदिम भाषा को नवीन शब्दों से अलंकृत नवीन रूप धारण करना पड़ा। परन्तु जब सब मनुष्य साथ ही रहते थे और उनकी भाषा भी एक थी, उस समय बोलचाल में जो शब्द प्रचलित थे, उनमें से अधिकांश शब्द नवीन देश की नवीन भाषा में भी थोड़े परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों रह गये। यहां हम भिन्न-भिन्न भाषाओं के कुछ समानार्थ शब्दों का संग्रह करके अपने कथन का खुलासा किये देते हैं—

संस्कृत मीडी यनानी लैटिन ग्रंग्रेजी फारसी हिन्दीः पित् पाटेर पतर पेटर ' पिदर पिता फादर मातृ मतर माटेर मेटर मदर मादर साता भात फाटेर ब्रतर फेटर बिरादर भाता ब्रदर ग्रोनोमा नाम नाम नामेन नेम नाम नामः धस्मि म्रह्मि ऐमी एम ऐम ह ग्रम

इत्यादि; इन शब्दों की समानता से यह प्रमाणित किया जाता है कि हम सब के पूर्वज कभी एक ही भाषा बोलते थे। ग्रांदिम स्थान से, जहां पर सब साथ ही साथ रहते थें, जो लोग पश्चिम को गये, उनसे ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी ग्रादि भाषा बोलनेवाली जातियों की उत्पत्ति हुई। ग्रीर जो लोग पूर्व को गये, उनके दो भाग हो गये। एक भाग फारस को गया ग्रीर दूसरा काबुल होता हुग्रा भारतवर्ष पहुंचा। पहले दल ने ईरान में मीडी भाषा के द्वारा फारसी भाषा की सृष्टि की, ग्रीर दूसरे दल ने संस्कृत का प्रचार किया। संस्कृत को ग्रयं है सुधरी हुई भाषा। संस्कृत के पहले जो भाषा बोली जाती थी, इसका नाम प्राकृत था। वेदों में कुछ मंत्र पहली प्राकृत म पायं जाते हैं। व्याकरण वन जाने पर उसी पहली प्राकृत का सुसंस्कृत रूप ''मस्कृत" नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। संस्कृत को नियमित करने में पाणिन का ज्याकरण सब से प्रसिद्ध हुंग्रा। संस्कृत से दूसरी प्राकृत का जन्म हुग्रा। ग्रीर इमी दूसरी प्राकृत से ही हिन्दी ग्रादि भाषाएं निकली हैं।

ग्रायं भाषा के मुख्य दो विभाग है, एशिया खंड की भाषाएं ग्रौर युरोप खंड की भाषाएं । यहां संक्षेप में ग्रायं, भाषा, उसकी शाखा- प्रशालाग्रों ग्रौर ग्रन्य स्वतन्त्र भाषाग्रों का विवरण दिया जाता है—— एशिया-खंड की भाषायें—

- (१) हिन्दुस्तान की भाषाएं—संस्कृत, पाली, प्राकृत, ग्रपभंश । देशी भाषाए —हिन्दी, बङ्गला, उड़िया; मराठी, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी, जिप्सी लोगों की भाषा। जिप्सी लोग हिन्दुस्तान के मूल निवासी थे। उनका कोई खास निवास-स्थान नहीं, वे सदा भटकते फिरते हैं। बारहवीं शताब्दी में वे ईरान, ग्रामिनिया. ग्रीम, रोमानिया, हंगरी ग्रौर बोहेमिया के मार्ग से युरोप में घुसे।
- (२) ईरान की भाषाएं—जेन्द-जरदस्त के अनुयायियो की प्राचीन भाषा। जेन्द-अवस्था नामक प्राचीन ग्रन्थ इसी भाषा में हैं। दारा, जरक्सस ग्रीर उसके वंशजों के समय के लेखों की भाषा, (ई० पू० ५ वीं शताब्दी)

पहलवी-ई० सन् २२६ से ६५१ तक।

फारसी—ईरान के पूर्वी भाग में अधिकतर बोली जाती हुई भाषा, जब मुसलमानों ने ईरान पर विजय पाई, उस समय की भाषा।

आधुनिक फारसी—फिरदौसी के 'शाहनामे" की माषा। पुरानी और नई फारसी में विशेष अन्तर नहीं है। आर्मीनियन, पश्तो, काकेशश, बुखार,ईरान,तुर्किस्तान और रूस की सरहद के पहाड़ी लोगों की माषायें, जो संस्कृत या फारसी से मिलती है।

#### (३) युरोप-खंड की भाषाएं---

- १--ट्यूटानिक भाषायें--इसके तीन रूप है--
  - (१) लो जर्मन—अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश।
  - (२) हाई जर्मन--जर्मन ।
  - (३) स्कैडिनेवियन-आइस्लैडिक, स्वीडिश,डेनिश,नार्वीजियन।
- २ कैल्टिक भाषायें ब्रिटेन, वेल्श, आयरिश, गेलिक (स्काटलैंड के पहाड़ी देश की भाषा ). मैक्स (मेन द्वीप की भाषा )।
- ३—इटैंलिक भाषायें— लेटिन, श्रस्कन,(दक्षिण इटली की प्राचीन भाषा), श्रंब्रियन (इटली के ईशान कोण की प्राचीन भाषा), सेबाइन।

लेटिन से निकली हुई भाषायें — इटेलियन,फेच, प्रोवेन्कल, स्पेनिश,पोर्चुगीज,रीटोरोमेनिक (दक्षिण स्विट्जरलैंड की भाषा), बोलेचियन (तुर्किस्तान के उत्तरी प्रान्तवाले ग्रौर मोल्डेविया की भाषा)।

- ४—हेलेनिक भाषायें-प्राचीन ग्रीक (इसमें ग्रटिक,आयोनिक,डोरिक भौर इग्रोलिक, बोलियां समाविष्ट हैं), ग्राधुनिक ग्रीक।
- ४— स्लेवोनिक भाषायें—अग्निकोण की स्लेवोनिक—रशियन,इलिरिक (सर्वियन, कोयेटियन, करिन्थिया और स्टिरिग्रा की भाषायें) पश्चिम की स्लेवोनिक—पोलिश, बोहोमियन, पोलेबियन, स्लेवेकियन और सर्वियन (ल्युसेटिग्रन बोलियां)।
- ६ लेटिक भाषायें-प्राचीन प्रशियन, लेटिशया लेवोनियन (कुरलंड भ्रौर निवोनिया की भाषा)

लिथुएनियन (पूर्व प्रशिया ग्रौर रूस के कौवनो ग्रौर विलना प्रान्त -की बोलियां)।

युरोप निवासियों में यहूदी, फिन, लेप, हंगेरियन और तुर्क लोग् आर्य-भाषा नहीं बोलते।

- ७—सेमेटिक भाषायें श्रार्य-भाषाश्चों के सिवाय संसार में श्रीर जो भाषायें बोली जाती हैं, वे सेमेटिक भाषायें कहलाती हैं। इनके ये भेद हैं
  - (१) सिरिया की भाषा।
  - (२) ग्रसीरिया ग्रौर बैबिलन की भाषा।
  - (३) हिन्नु, फिनिशियन, समेरिटन, प्युनिक।
  - (४) ग्ररबी, माल्टा ग्रीर ग्रबिसिनिया की भाषायें।
- - (१) यूराल ग्रौर अलाई की भाषायें। हंगेरियन, फिनिश ग्रौर लंपिश, सोमाय की प्रान्तिक भाषायें, तुर्की, मंगोलियन बोलियां, तुंगिशयन बोलियां।
  - (२) द्रविड़—तामिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ । कोरिया, कमसकटका, व्यूराइल की भाषायें। जापानी और लु-चु की बोली। मलाया, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मेलनीशिया की भाषायें। काकेशिया की बोलियां।
  - (३) दक्षिण अफ्रिका की बोलियां।
  - (४) चीनी भाषा। इण्डोचाइनीज भाषा (स्यामी, ब्रह्मी, ग्रानामीज ग्रीर कम्बी-डियन भाषायें, तिब्बती।)
  - (५) बास्क । उत्तर ग्रौर दक्षिण ग्रमेरिका के ग्रमली निवासियों की भाषा ।

अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि उच्चारण-भद से भाषाश्रों में भिन्नता कैसे हो जाती हैं। प्रत्येक भाषा को विद्वान् श्रौर ग्रामीण मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार से बोलते हैं। विद्वान् लोग शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, ग्रामीण लोग उसे अपनी इच्छानुसार सुगम बना लेते हैं। इससे किसी प्रधान भाषा की बिगड़ते-बिगड़ते कई नई बोलियां बन जाती हैं। यहां हम कुछ ऐसे शब्द उपस्थित करते हैं, जिनका श्रथं एक हैं, परन्तु विद्वानों श्रौर ग्रामीणों के उच्चारण में श्रन्तर हैं। जैसे—

शुद्ध शब्द उच्चारण-भेद शुद्ध शब्द उच्चारण भेद भूमि भूई ग्रकास, ग्राकास ग्राकाश पानी सुर्य **पा**नीय सूरज शरीर सरीर श्वास सांस

विद्वानों ग्रौर ग्रामीणों का यह उच्चारण-भेद नया नहीं है। रामायण के समय में भी शिष्ट-समाज में ब्रोली जानेवाली भाषा भिन्न थी, ग्रौर सर्वसाधारण के बोल-चाल की भाषा भिन्न। वाल्मीकि-रामायण सुन्दर काण्ड, सर्ग ३०, श्लोक १७, १६ में अशोकवृक्ष पर हनुमानजी चिन्ता करते है—

ग्रहं ह्यांततनुश्चैव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् ॥ यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् ।

श्रर्थात्, मैं तो लघु शरीरी श्रीर बानर हूं। पर यहां मनुष्यों की वाणी संस्कृत बोलूंगा। यदि द्विजाति के समान संस्कृत बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समककर डर जायगी। इसलिए मुक्ते अर्थयुक्त साधारण मनुष्यों की बोलचाल की भाषा बोलनी चाहिये।

इससे प्रकट होता है कि रामायण के समय में साधारण मनुष्यों की भाषा देववाणी संस्कृत से भिन्न थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य संस्कृत

बोलते थे ग्रौर शुद्र संस्कृत शब्दों के ग्रशुद्ध उच्चारणवाली कोई अन्यः भाषा । ग्रशोक के शिला-लेखों ग्रौर पातञ्जलि के प्रन्थों से भी पता चलता हैं कि ब्राज से कोई बाईस सौ बरस पहले उत्तर भारत में एक ऐसी भाषा प्रचलित थी. जो कई बोलियों से मिलकर बनी थी। संस्कृत-भाषा व्याकरण के नियमों से ऐसी जकड़ी हुई है कि उसके विकार-ग्रस्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। स्त्री, बालक ग्रौर शुद्र से संस्कृत भाषा का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं बन सकने के कारण संस्कृत में जब कुछ। श्रशुद्ध शब्दों का प्रयोग होने लगा, तब उससे एक नवीन भाषा पाली का प्रादुर्भाव हुआ। पाली बौद्ध-धर्म की पवित्र भाषा है। बौद्ध-साहित्य प्रायः इसी भाषा में हैं। लंका, क्याम और ब्रह्मदेश में यह भाषा बोली जाती है। पाली में रे शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और रे संस्कृत शब्दों के विकृत रूप। इसके बाद प्राकृत का नम्बर है। यह संस्कृत के विकृत शब्दों से लदी हुई भाषा है। प्राकृत शब्द "प्रकृत" से बना है, ग्रौर उसका अर्थ है स्वाभाविक । सर्व-साधारण लोग अपने अशुद्ध उच्चारण के कारण कहीं संस्कृत भाषा का रूप बिगाड न दें, इसलिए विद्वानों ने प्राकृत-भाषा का एक नया रूप स्वीकार किया और उसका व्याकरण बनाकर उसे एक स्वतन्त्र भाषा बनादी। प्राकृत का सबसे पूराना व्याकरण वरुचि का बनाया हुआ मिलता है। पाली की अपेक्षा प्राकृत में संस्कृत के विकृत शब्द बहुत अधिक हैं। कालिदास ने शकुन्तला नाटक में स्त्री श्रीर सेवकवर्ष के मुंह से प्रायः प्राकृत भाषा का ही प्रयोग कराया है। इससे अनुमान होता है कि कालिदास के समय में स्त्रियों श्रीर साधारण श्रेणी के लोगों में प्राकृत भाषा का ही विशेष प्रचार था। प्राकृत में कई स्वतन्त्र काव्य भी लिखे गये हैं।

संस्कृत शब्दों का प्राकृत श्रौर हिन्दी में कैसा रूप बन गया है इसे दिखाने के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं—

्संस्कृत प्राकृत हिन्दी विद्युत बिज्जु बिजलीः

| संस्कृत                                                          | प्राकृत        | हिन्दी           |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|
| रमश्र                                                            | मस्सू          | मूछ              |  |
| श्चा                                                             | सेज्जा         | मेज्ज            |  |
| कुछ                                                              | कोट्ठ          | कोढ़             |  |
| नैलम्                                                            | तेल्ल          | तेल              |  |
| कृत्ण                                                            | कन्हो          | कान्ह (ब्रजभाषा) |  |
| पितृगृह                                                          | पिइघर          | पीहर             |  |
| कर्पट:                                                           | कप्पडो         | कपड़ा            |  |
| হিাথি ল                                                          | सढिल           | ढीला             |  |
| एकादश                                                            | एम्रारह        | ग्यारह           |  |
| यज्ञोपवीत                                                        | जण्णेवइअ       | जनेक             |  |
| खदिर                                                             | खइर            | खैर              |  |
| वचन                                                              | बयण            | बैन (ब्रजभाषा)   |  |
| য়য়                                                             | <b>ग्रं</b> सु | ग्रांसू          |  |
| सप्त                                                             | सत्त           | मात              |  |
| सर्भ                                                             | सप्प           | सांप             |  |
| स्तम्भ                                                           | थम्भ           | खम्भ             |  |
| कर्म                                                             | कम्म           | काम              |  |
| हस्त                                                             | हध्य           | हाथ              |  |
| भगिनी                                                            | बहिनी          | बहन              |  |
| वार्त्ता                                                         | बत्त           | बात              |  |
| दुग्ध                                                            | दुद्ध          | दूघ              |  |
| कर्ण                                                             | कन्न           | कान              |  |
| घृतम्                                                            | घिग्रम्        | घी               |  |
| मेघ:                                                             | मेहो           | मेह              |  |
| गम्भीरम्                                                         | गहिरम्         | गहरा, इत्यादि;   |  |
| ऊपर के प्रमाणों से यह बात समभ में थ्रा सकती है कि प्रत्येक प्रच- |                |                  |  |

लित भाषा मे नवीन भावों के द्योतक नवीन शब्द और उसी भाषा के अप अंश नित्य ही बढ़ते रहते हैं। जब ऐसे शब्दों की अधिकता होती है तब वे सब अप अंश शब्द और कुछ उस प्रचलित भाषा के विशुद्ध शब्द मिलकर एक नई बोली का रूप धारण करते हैं, और फिर अपनी उन्नति का नवीन क्षेत्र तैयार कर लेते हैं।

प्राकृत का विकास होते-होते उससे तीन शाखायें फूट निकलीं— मागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री। मागधी मगध देश वा बिहारकी भाषा थी। शौरसेनी शूरसेन प्रदेश अथवा मथुरा के आस-पास की और महा-राष्ट्री महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा थी। मागधी और शौरसेनी के मिश्रण से एक और भाषा का जन्म हुआ था, जिसे अर्द्ध-मागधी कहते थे। इस भाषा में जैन-धर्म के कुछ ग्रन्थ लिखे गये थे।

विक्रम संवत् के लगभग ग्राठ-नौ सौ बरस तक प्राकृत भाषा का प्रचार रहा। इसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन प्रारम्भ हुग्रा। घीरे-घीरे वह यहां तक बढ़ा कि उसमें से ग्रपभंश नाम से एक नवीन भाषा का प्रादुर्भाव हुग्रा। "ग्रपभंश" शब्द का ग्रथं है—"विगड़ी हुई भाषा"। प्राकृत के ग्रन्तिम वैग्राकरण हेमचन्द्र सूरि ने, जो बारहवीं शताब्दी में हुए थे, ग्रपने "सिद्ध हेम शब्दानुशासन" नामक व्याकरण-ग्रंथ के आठवें ग्रध्याय में अपभंश भाषा का उल्लेख किया है, ग्रीर उसका व्याकरण भी लिखा है। उन्होंने उस समय के ग्रन्थों से चुनकर उदाहरणार्थं सैंकड़ों पद्य भी लिख दिये हैं, जिससे उस समय की प्रचलित भाषा की खासी भलक दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थं ग्रपभंश भाषा का एक पद्य हम यहां देते हैं—

भल्ला हुम्रा जु मारिया, बहिणि महारा कन्तु । लज्जेज्जतु बर्यसिम्रहु, जद भग्गा घर एन्तु ॥

. श्रर्थात्, हे बहन ! श्रच्छा हुग्रा जो मेरापित मारा गया । यदि भागा हुग्रा घर श्राता तो में सिंखयों में लज्जित होती ।

अपभ्रंश भाषा उस समय केवल मामूली भेद के साथ भारत के बहुत से प्रदेशों में बोली जाती थी। हेमचन्द्र के मरने के बाद, थोड़े ही वर्षों में, भारत में राज्य-विष्लव हथा। भ्रापस की फूट से एक विश्वाल साम्राज्य टुकड़े-टुकडे हो गया। स्नेह-सम्बन्ध टूट गया। छोटे-छोटे सैंकड़ों राज्य कायम हुए। एक राज्य के निवासी दूसरे राज्य के निवासियों को शत्रु समक्षने लगे। विदेशी विजेताथ्यों के पैर जमे थ्रौर भारत की फूट से वे लाभ उठाने लगे।

इस राज्य-क्रान्ति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। परस्पर ईर्घ्या-द्वेष के कारण व्यावहारिक सम्बन्ध संकुचित हुआ। उसी के साथ-साथ भाषा की एकरूपता में भी अन्तर आने लगा। प्रदेशों का सम्बन्ध-विच्छेद होते ही उनमें व्यापक भाषा अपभ्रंश भी प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न रूप में विकसित होने लगी। भिन्न-भिन्न प्रान्तों की प्राकृत का "अपभ्रंश" रूप भिन्न-भिन्न हुआ। शौरसेनी का अपभ्रंश "नागर" अपभ्रंश कहलाता है। अजभाषा शौरसेनी प्राकृत का रूपान्तर है। हमारी हिन्दी भाषा दो अपभ्रंशों से मिलकर बनी है, एक नागर अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिन्दी और पंजाबी का जन्म हुआ; दूसरे अर्थ-मागधी का अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है जो अवध, बुन्देलखण्ड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है।

पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत और भी कई बोलियां हैं। जैसी, अवधो अवध में, बुन्देली बुन्देलखण्ड में, ब्रजभाषा मथुरा के आसपास, कन्नौजी गङ्गा-यमुना के मध्य और उत्तर के प्रदेश में और हिन्दुस्तानी दिल्ली और मेरठ के आसपास के प्रदेश में बोली जाती है।

अपअंश भाषा प्रकृत और प्रान्तीय भाषाओं के मध्य की भाषा है। प्राकृत के बाद अपअंश और अपअंश के बाद प्रान्तीय भाषाओं की सृष्टि हुई है। अपअंश भाषा से पुरानी हिन्दी, अजभाषा और गुजराती का बहुत अविक सम्बन्ध है।

प्रारम्भ में पश्चिमी हिन्दी का जो रूप था उससे राजस्थानी और गुजराती की उत्पत्ति हुई। डा•टोसीटोरी का मत है कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक पश्चिमी राजपूताना और गुजरात में एक ही भाषा बोली जाती थी, इसे वे प्राचीन राजस्थानी भाषा कहते हैं। यही भाषा गुजराती और मारवाड़ी का मूल है।

अपभ्रंश भाषाएं ग्यारहवे शतकतक प्रचलित थीं। इसके बाद इसकी भिन्न-भिन्न शाखायें निकलीं, और पन्द्रहवें शतक तक पहुँचते-पहुँचते वे अपने भिन्न-भिन्न वातावरण में फूलने और फलने लगीं। हिन्दी भाषा मुख्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनी है, नत्सम, तद्भव और देशज। तत्सम वे शब्द कहलाने हैं, जो सीघे संस्कृत से ग्राये हैं। संस्कृत मे उनका जो रूप है, देशी भाषाओं में भी वही है। जैसे, बल, हल, बन, मन, धन, जन, दूर, सूर, नदी, शीत, वर्षा, समुद्र, बसन्त, साधु, सन्त, दिन, राजा, किव, काम, क्रोब, दर्शन, मनुष्य । तद्भव वे शब्द हैं, जो मूल में तो संस्कृत के शब्द है, पर वे अपभंग अर्थात् बिगड़े हुए रूप मे प्रचलित हैं। जैसे, बच्चा (वत्स), राय (राजा), ग्राग (ग्रग्नि), कान (कर्ण), काज (कार्य), सूख (शुष्क), सुई (सूबी), बरस (वर्ष), रात (रात्रि), सब (सर्व), माथा (मस्तक), सिर (शीर्ष), नेवला (नकुल), भात (भक्त), दुध (दुग्ध) ग्रादि । देशज वे शब्द हैं जो या तो भारत के ग्रादिम निवा-सियों की बोलियों से लिये गये हैं, या कार्य या पदार्थ के रूप या ध्वनि के अनुसार बना लिये गये हैं। देशज शब्द संस्कृत या प्राकृत से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । देशज शब्द जैसे पगड़ी, रोड़ा, पेट, भाड़ भंखाड़, गंडेरी, धूमधाम, त्रोस, कढ़ाई, टीला, होड़, मामा, खिड़की. तथा, खड़-खड़ाहट, बड़बड़ाना, चट, घड़ाम, ऊटपटांग, भिलमिल, चींचपड़ ग्रादि।

संस्कृत भाषा हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगला भाषाओं की मातृभाषा है। बंगला, उड़िया और मराठी में तत्सम शब्द बहुत हैं। हिन्दी और गुजराती में उससे थोड़ा कम और पंजाबी और सिन्धी में तो सब से कम है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कारण यह जान पड़ता है कि सिन्ध और पंजाब में विदेशियों के बार-बार आक्रमण होते रहे। इससे आर्य, विशेषकर ब्राह्मण उन प्रान्तों से पूरब की ओर हटते आये। उन प्रांतों में सासकर श्रहीर, गूजर और जाटों के जत्थे रह गये।

श्रतएव स्वभावतः उनकी भाषा से तत्सम शब्द कम होते गये श्रीर उनकें स्थान में तद्भव श्रीर देशंज शब्द भरते गए। ब्रजभाषा में तत्सम की श्रपेक्षा तद्भव शब्द ही श्रिविक हैं।

तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के सिवाय हिन्दी में बहुत से विदेशी शब्द भी मिल गये हैं, और अब भी मिलते जा रहे हैं। हिन्दी का शब्द-भण्डार बराबर बढ़ता जा रहा है। मुसलमान जब इस देश में आये, तब उनकी भाषा अरबी, तुर्की या फारसी के भी बहुत से शब्द हिन्दी में मिल गए। पोर्चुगीज और अंग्रेजों के आने पर भी शब्द-वृद्धि हुई, और अंग्रेजी शब्दों का तांता तो अभी तक चला आ रहा है। विदेशी शब्दों के सिवाय अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी कुछ शब्द हिन्दी में आ मिले हैं। सब के थोड़े-थोड़े उदाहरण आगे दिये जाते हैं—

अरबी—अनल, इस्त्यार, इम्तिहान, एतराज, औरत, हाल, सिफा-रिश, अदालत, मुकदमा, तारीख तनस्वाह, हुबहू, इन्साफ़, ऐब, उमदा, खबर, खर्च, तकरार, दलील, दुनिया, मज़कूर, मश्गूल, शरबत, सलाह, हुक्म आदि।

फारसी—अजमायश, आदमी, उम्मीदवार, आबादी, खरीद, ग्रुमाश्ता, बाग, चश्मा, दूकान, चाकू, ताजगी, गुजरान तन्दुरुस्ती, दस्तावेज, दिया, प्याना, कमर, दाग्र, मोजा, गुलाब, साबुन, होशियार, हवा, हजार आदि।

तुर्की-तोप, लाश, बोतल ग्रादि।

पोर्चुगीज—अंग्रेज, पिस्तोल, पलटन, कप्तान, कमरा, नीलाम, इंजी-नियर, चा, काफी, गोदाम, (गोडाउन), चाबी आदि।

ग्रंग्रेजी—कोर्ट, अपील, टिकट, कलक्टर, डाक्टर, टेबल, पेंसिल, पेंशन, बूट, फार्म, बोर्डिंग, डिग्री, ग्लास, फंड, रेल, वारंट, रसीद, रबर, लालटेन, पतलून, मील, इंच, फुट, वास्कट, म्युनिसिपैलिटी, सेविंग बैंक, सोडावाटर, होटल, हास्पिटल, बोतल, पास, रिजस्ट्री, नोटिस, समन, स्कूल, कमेटी, फीस, स्लेट, टीन, प्रेस, इन्स्पेक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, कान्स्टेब्ल ग्रादि। मराठी—प्रगति, लागू, बाजू, (तरफ) ग्रादि।

बगला - उपन्यास, प्राणपण, गत्प, डोंगी ग्रादि ।

इस समय हिन्दी-भाषा के तीन मुख्य रूप हैं। पहला विशुद्ध हिन्दी, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का ही बाहुल्य रहता है, अन्य भाषा के शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा हिन्दुस्तानी, जिसमें रोजमर्रा की बोलचाल के सब शब्द. चाहे वे किसी भाषा के क्यों न हों, आ सकते है। तीसरा उर्दू, जिसमें अरबी और फारसी शब्दों की बहुलता रहती है। उर्दू कोई भिन्न भाषा नहीं, वह हिन्दी का एक रूपान्तर मात्र है। "हिन्दुस्तानी" नाम अंग्रेजों का रक्खा हुआ है, पर यह दिल्ली और उसके आसपास के जिलों में बहुत प्राचीन-काल से बोली जाती है। मुसलमानों के संसर्ग से जैसे "उर्दू" नाम से हिन्दी का एक नया रूप अलग हो गया, वैसे ही यदि कोई बनाना चाहे तो अंग्रेजी और हिन्दी के मिश्रण से भी एक नया रूप बन सकता है। आजकल कालेज, स्कूल और मीटिंगों में इस नये रूप का दर्शन होता है; पर अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। यदि मुसलमानों की तरह अंग्रेज भी इस देश में आकर बस जांय तो सम्भव है हिन्दी और अंग्रेजी के मिश्रण से उनकी एक "बाजारी" बोली अलग बन जाय।

## हिन्दी का पुराना नाम

हिन्दी का पुराना नाम हिन्दवी या हिन्दुई है, जिसका ग्रर्थ है हिन्दुग्रों की भाषा । यहां हिन्दी के विषय में कुछ कहने के पहले "हिन्दू" तब्द पर विचार कर लेना उचित जान पड़ता है ।

भारतवर्षं की ग्रार्यं-जाति का 'हिन्दू'' नाम क्यों ग्रौर कब से पड़ा ? यह विचारणीय बात है। संस्कृत-साहित्य में ''हिन्दू'' शब्द का कहीं उल्लेख नहीं। न तो वेदों में, न उपनिषदों में, न स्मृतियों में ग्रौर न पुराणों में ही इस शब्द का कहीं पता है। फिर यह कहाँ से ग्राया ग्रौर इसमें कौन सा ऐसी विशेषता देखकर इतनी बड़ी एक सुसभ्य जाति ने इसे ग्रहण कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं। मेरुतन्त्र में एक स्थान पर "हिन्दू" शब्द आया है; इस सम्बन्ध के कुछ श्लोक हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

पश्चिमाम्नाय मन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारस्य भाषया ।
ग्रष्टोत्तर शताशीतिर्येषां संसाधनात्कलौ ।।
पञ्चखाना सप्तमीराः नवसाहा महाबलाः ।
हिन्दूधर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनाः ।।
हीनञ्च दृषयेत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये ।
पृवम्निये नवशत षडशीति प्रकीर्तिता ।।
फिरङ्ग भाषया मन्त्रा येषां संसाधनात्कलौ ॥
ग्रिधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः ॥
इङ्गरेजा नव षट्पञ्च लण्डजाश्चापि भाविनः ।
शिवरहस्य में भी एक स्थान पर ऐसा कहा गया है—

हस्य में भी एक स्थान पर ऐसा कहा गया है— हिन्दूघर्म प्रलोप्तारो भविष्यन्ति कलौयुगे ।

हमें मेस्तन्त्र और शिवरहस्य के ये श्लोक पीछे से मिलाये हुए जान पड़ते हैं। क्योंकि पूर्वकाल में यदि हिन्दू-धर्म कोई धर्म होता तो उसका उल्लेख स्मृति और पुराणों में कहीं न कहीं अवश्य होता। अतएव हम इन श्लोकों को किमी सुचतुर संस्कृतज्ञ की करामात समक्षकर अप्रामाणिक समक्षते हैं।

हिन्दू जब्द हमें फारसी भाषा में मिलता है। फारसी का एक पद्य सुनिये—

> ध्रगर भाँ तुर्के शीराजी बदस्त भ्रारदद दिले मारा। बखाले हिन्दुवश बखशम समरकन्दो बुखारारा॥

यह ग्राज से कोई साढ़े पाँच सौ बरस पहले का हाफिज शीराजी का श्रोर है, इसमें हिन्दू शब्द "काले" के ग्रर्थ में ग्राया है। ग्रयासुल्लोगात . में हिन्दू शब्द का ग्रंथ ऐसा लिखा है—

''हिन्दू दर महाविरे फ़ारसियाँ बमानी दुज्द व राहजन मी आयद।'' इसमें हिन्दू शब्द का अर्थ काफिर और डाकू किया गया है। यदि

हिन्दू शब्द का अर्थ काला, कािकर, चोर, गुलाम ही है तो उसे भारत-वासियों ने अपने उत्तम ब्रार्य नाम के स्थान पर क्यों स्वीकार कर लिया? हमें गयासुल्लोग़ात का अर्थ द्वेषवश लिखा जान पड़ता है। तो क्या फारसी के हिन्दू शब्द के काले अर्थ ही में हमारा नाम हिन्दू पड़ा है ? नहीं; भिन्न-भिन्न भाषात्रों में एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। नीम शब्द ही को लीजिये। फारसी में नीम का अर्थ आघा है और हिन्दी में नीम एक वृक्ष का नाम है। ''नीम हकीम'' कहने से यह अर्थ नहीं लगा लेना लेना चाहिये कि नीम वृक्ष ही हकीम है। यदि हमारा नाम हिन्दू किसी अच्छे अर्थ में रक्खा गया है तो किसी अन्य भाषा में इस शब्द का अर्थ चीर, डाक होने से हम चोर डाक नहीं हो सकते। हाँ, यदि किसी ने चोर. डाकू ग्रौर काले के ही अर्थ में हमारा नाम हिन्दू रक्खा है ग्रौर हमने उसे स्वीकार कर लिया है, तो हमारे लिए ग्रवश्य कल हु की बात है। परन्तु हमारा हिन्दू नाम नया नहीं, ब्राज से पांच हजार वर्ष पहले की पार-सियों की मुख्य धर्म-पुस्तक दसातीर में हमारे देश का नाम "हिन्दू" लिखा मिलता है। इसके प्रमाण में उक्त प्रस्तक से कुछ वाक्य हम यहाँ उद्घृत करते है --

अकनू बिरहमने व्यास नाम अज हिन्द आमक बसदाना के अकल चुनानस्त । (जरतुश्त की ६५ वीं आयत )

श्रर्थात् व्यास नाम का एक ब्राह्मण हिन्द से श्राया है जिसके समान कोई पण्डित नहीं।

चू व्यास हिन्दी बलख आमद । गस्तास्प जरतुश्तरा बखवांद । (१६३वी भ्रायत)

जब हिन्द का रहनेवाला व्यास वलस्व भ्राया तब (ईरान के राजा) गस्तास्प ने जरतुक्त को बुलवाया ।

श्रागे फिर लिखा है-

मन मरदे श्रम हिन्दी निजादे। मैं हिन्द में पैदा हुश्रा एक पुरुष हुँ।

### वै हिन्द बाज गश्ते।

फिर वह हिन्द को लौंट गया।

इन प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि महर्षि व्यास के समय में ईराक़ वाले इस देश को "हिन्द" कहते थे। व्यास ने स्वयं ग्रपने देश का नाम हिन्द और ग्रपने को हिन्द का निवासी कहा है। यह वैसी ही बात है जैसे ग्राजकल हम लोग ग्रॅंग्रेजों को समभाने के लिए उनके सामने ग्रपने देश का नाम इण्डिया ग्रौर अपना नाम इण्डियन बतलाते हैं।

ग्रब प्रश्न यह है कि ईरान वाले इस देश को हिन्द क्यों कहते थे ? हमारी समभ में हिन्द शब्द सिन्धु का ग्रपभ्रंश है । ईरानी भाषा में 'स' का उच्चारण प्रायः 'ह' होता है । इससे सिन्धु का हिन्दु हो जाना ग्रसम्मव नहीं है । सम्भव है, उस समय वे लोग सिन्धु नद के इस पार के देश को हिन्द ग्रीर यहाँ के निवासियों को हिन्दी या हिन्दू नाम से पुकारते रहे हों । ग्रीक भाषा में सिन्धु का नाम इण्डस मिलता है, ग्रीर इसी से इण्डिया शब्द की उत्पत्ति हुई जान पड़ती है । उच्चारण-भेद से सिन्धु का किसी ने हिन्द बना लिया, किसी ने इण्डस ।

मेरी राय में श्रव इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि हमारे देश का नाम हिन्द और हमारा नाम हिन्दू इस देश में मुसलमानों के श्राने से बहुत पहले ही पड़ चुका था । मुसलमानों ने हमारा यह नाम नहीं रक्खा।

सुप्रसिद्ध सर जार्ज प्रियसँन की भी "हिन्दू" शब्द के सम्बन्ध में यही राय है। इंग्लैण्ड से १६-६-१६ के भेजे हुए ग्रपने पत्र में वह लिखते हैं:—

You are quite right in stating that हिन्द is a Persian word, and is the Persian equivalent of सिन्द. The Persians called the whole of India by this name. The old form of "हिन्दू" was हिन्दी, which is derived form an older form हैन्दव, which is the equivalent of the Sanskrit सैन्यव, not of सिन्दू.

The word हिन्दी means a native of हिन्द, that is a native of India, an Indian, But, in Persian,हिन्दू or ीहन्दी meant a person of the Hindu religion. Thus Amir Khusro says of Sultan Firoz Shah Khilzi. in his "Ghurratul Kamal," "what ever like fell into the king's hands was pounded into bits under the feet of elephants. The Musalmans. who, were Hindis, had their lives spared." You will thus see that, when applied to a language. Hindi properly means any Indian language. Bengali and Marathi are just as much Hindi as the language we now call Hindi. The use of the word Hindi in its modern sense, is quite late. Its proper name is fargs i. e., the language of Hindus, as opposed to Urdu, the language of Musalmans.

श्रव प्रश्न यह है कि इस शब्द का उल्लेख हमारे संस्कृत ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता। मेरी समक्त में इसका कारण यही जान पड़ता है कि हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है; और हमने यह नाम स्वयं नहीं रक्खा है, बल्कि विदेशी हमें इस नाम से पुकारते थे। जैसे श्रमेरिका, यूरोप श्रादि देशों के लोग हमें इंडियन नाम से पुकारते हैं। परन्तु हम लोग श्रपनी पुस्तकों में श्रपने को हिन्दू ही लिखते हैं, इंडियन नहीं लिखते। श्रव प्रश्न यह है कि विदेशियों का रक्खा हुश्रा "हिन्दू" नाम हमने स्वीकार क्यों कर लिया? इसका उत्तर यही है कि पूर्वकाल में भारत श्रीर ईरान में घनिष्ट सम्बन्ध था; दोनों देशों की भाषा में बहुत कुछ समानता थी; दोनों देशों के रीति-रस्म में बहुत कुछ एकता थी; पुराण-ग्रंथों में दोनों देशों में वैवाहिक सम्बन्ध तक की चर्चा पाई जाती है।

अतएव नित्य के ससर्ग से हमारे लिए उनके रक्खे हुए हिन्दू नाम को पहले हमने कौतूहल-वश स्वीकार किया; फिर धीरे-धीरे इस नाम ने हमारे उर्वर मस्तिष्क में अपनी जड़ जमा ली। पर्न्तु हमने संस्कृत-अंथों में अपना प्राचीन नाम ही कायम रक्खा, केवल बोलचाल में हम अपने को हिन्दू कहने लगे।

कितनी ही विदेशी जातियां इस देश मे श्राई और मिल-जुलकर एक हो गई । इसी तरह यह हिन्दू नाम भी विदेश से आया और यहां हमारा हो गया । अतएव हिन्दू नाम को घृणा की दृष्टि से देखने का हमे कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह हिन्दू नाम हमारे श्रीर ईरानवासियों के प्राचीन सम्बन्ध की यादगार है ।

हम ऊपर लिख आये हैं कि मुसलमानों ने हमारा नाम हिन्दू नहीं रक्खा, पृथ्वीराज रासो से भी यह प्रमाणित हो सकता है। चन्दबरदाई ने रासो के अनेक स्थलों पर हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द लिखे है। चन्दबरदाई से पहले मुसलमानों को इस देश में आये ही कितने दिन दुए थे कि उनका रक्खा हुआ नाम एक विशाल जाति में इतना प्रचार पा जाता कि एक वीर और स्वजात्याभिमानी किव अपनी किवता में उस नाम को स्थान देता? स्वदेश और स्वजाति के जिस नाम से समाज अच्छी तरह परिचित रहता है, किव लोग उनके लिए प्रायः वही नाम अपनी किवता में लिखते हैं। आजकल भी हिन्दी-भाषा के किव अपनी किवता में आवश्यकता पड़ने पर अपने देश का नाम भारत या हिन्दु-स्तान ही लिखते हैं; इंडिया नहीं। अब यह बात ध्यान में आ सकती है कि चन्दबरदाई से हजारों वर्ष पहले, जबिक पृथ्वी-मंडल पर मुसल-मानों का कहीं अस्तित्व भी नहीं था, हमारी आर्य-जाति हिन्दू, हिंदु-स्तान नाम को अपना चुकी थी। इसी से चन्द किव को इन शब्दों के बहुल प्रयोग में कोई हिचिकचाहट नहीं हुई।

हमारे देश का नाम हिन्द, यहां के निवासियों का नाम हिन्दी या हिन्दू और हमारी माषा का नाम हिन्दवी या हिन्दी बहुत पुराना है। पहले देश का नाम, फिर निवासियों का नाम, फिर भाषा का नाम रक्खागया।

ग्रमीर, खुसरो की एक पहेली में हिन्दी झब्द ग्राया है; वह यह है— फारसी बोले ग्राईना । तुरकी सोचे पाईना । हिन्दी बोलते ग्रारसी आये । मुंह देखे जो इसे बताये ।।

हिन्दी का एक पुराना नाम 'भाषा'' भी है। महा महोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी स्वरचित गणक तरंगिणी के ३३वें पृष्ठ पर भास्वती की भाषा-टीका का एक उदाहरण उद्घृत करते हैं। उसमे भाषा शब्द आया है। उसका एक वाक्य यह है—

''सो देख कै बनमाली शिष्यार्थ भाषा टीका कीन्ह" यह टीका सं० १४८५ की बनी है। तुलसीदास ने रामायण में ''भाषा "शब्द लिखा है—

भाषा निबद्धमित मंजुलमातनोति ।

\* \* \*
भाषा भनित मीरि मिति थोरी ।

पर उन्होंने अपने फारसी पंचनामे में हिन्दवी शब्द का प्रयोग किया है। सं० १६८० में लिखी हुई गोरा-बादल की कथा में जटमल ने "हिंदवी" शब्द का प्रयोग किया है। आजकल भी बहुधा पुस्तकों के नामों और टीकाओं में हिन्दी के स्थान पर "भाषा" शब्द प्रयुक्त होता है, जैंसे भाषा भास्कर, भाषा टीका आदि। पादरी आदम साहब लिखित उपदेश-कथा में, जो सं० १८९४ में दूसरी बार छपी, इस भाषा का नाम "हिन्दुवी" लिखा है। "पदार्थ विद्यासार" नामक पुस्तक में जो स० १६०३ में छपी है, "हिन्दी भाषा" नाम आया है। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पद्मा-वत में लिखा है—

तुरकी ग्ररबी हिन्दवी, भाषा जेती ग्राहि। जामें मारग प्रेम का, सबै सराहैं ताहि॥

मालूम होता है कि पहले हिन्दू लोग इस भाषा को "भाषा" ग्रौर मुसलमान लोग "हिन्दुई" या "हिन्दुवी" कहते थे ! संवत् १८६१ के बने हुए 'प्रेमसागर'' में लल्लूलालजी ने इसं भाषा का नाम ''खडी बोली'' लिखा है। उन्होने ही एक जगह श्रपनी भाषा का नाम ''रेख्ते की बोली'' लिखा है। जान पडता है, भाषा का नाम ''रेख्ता'' उस समय रक्खा गया, जब इसमें श्ररबी, फारसी के शब्द भी मिलने लगे।

## हिन्दी-गद्य

हिन्दी-गद्य का प्राचीन उदाहरण नही मिलता। महाराज पृथ्वीराज के समय के दो एक पत्रों की प्रतिलिपि, महात्मा गोरखनाथ, गोस्वामी बिठ्ठलनाथ, गंगा भाट, गोस्वामी गोकुलनाथ और नाभादासजी स्नादि की पुस्तकों से गद्य के कुछ उदाहरण स्नागे दिये जांयगे; वे हिन्दी-गद्य के यथार्थ उदाहरण नहीं कहे जा सकते। क्योंकि वे पत्र और पुस्तके भिन्न-भिन्न प्रदेशों की बोलियों में लिखी गई हैं। हिन्दी-गद्य के उस रूप का, जो देहली के स्नास-पास विकास पा रहा था जिसमे स्नमीर खुसरों ने स्नपनी पहेलिया लिखी, जिसे ब्रजभाषा ने दबा लिया था और जो पहले रेखता स्नीर स्नाजकल खडी बोली के नाम से प्रसिद्ध हैं, कोई उदाहरण नहीं मिलता। स्नमीर खुसरों का जन्म सवत १३१२ में हुस्ना। उसने जो छंद लिखे हैं, वे अवश्य ही उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखे गय है। उसके छन्दों के विषय ही ऐसे हैं, जो रोजमर्रा की बोलचाल में ही लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए यहां उसके कुछ छद लिखे जाते हैं—

तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उसके नाम जो पूछा, ग्राघा नाम बताया। ग्राघा नाम पिता पर प्यारा, बूफ पहेली मोरी। ग्रामीर खुसरो यों कहें, ग्रापने नाम निबोरी।

बीसों का सिर काट लिया। ना मारा ना खून किया।।

वह म्रावे तब शादी होय, उस बिन दूजा भीर न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐसिख साजन? ना सिख ढोल।

अ

''उसने बहुत रिक्ताया'', ''आघा नाम बताया'', ''बीसों का सिर काट लिया'' श्रादि बिलकुल खड़ी बोली के वाक्य हैं। हिन्दी का यह रूप ग्रमीर खुसरों के वक्त में भ्रवश्य रहा होगा। ''उसने बहुत रिक्ताया'' में ''ने'' का प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है। ज्ञजभाषा की कविता में ''ने'' का प्रयोग बहुत ही कम देखा जाता है। तुलसीदास के रामायण में ''ने'' हई नहीं। किन्तु भ्रमीर खुसरों ने ''ने'' का प्रयोग किया है। ''मीठे लागे वाके बोल'' ये ज्ञजभाषा के शब्द हैं। इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि ज्ञजभाषा और हिन्दी दोनों का विकास साथ ही साथ हो रहा था। श्रीकृष्ण की जन्मभूमि की भाषा होने के कारण श्रपश्रंश शब्दों की बहु-लता से काव्य-रचना में प्रयोग-सुलभ (सुगम) श्रीर कर्ण-मधुर होने के कारण वैष्णव कियों श्रीर भक्तों ने ज्ञजभाषा को ही प्रधानता दी। जितने काव्य लिखे गए, सब ज्ञजभाषा में। हिन्दी की तरफ किसी ने दृष्टि ही नहीं की। तो भी वह दिल्ली के श्रासपास के जिलों में बोली जाती रही, श्रीर श्रव भी बोली जाती है।

चन्दबरदाई हिन्दी का ग्रादि किव कहा जाता है। पर हिन्दी का जो रूप उसकी किवता में दिखाई पड़ता है, उससे भी विशेष स्पष्ट रूप उस समय वर्तमान था। यह बात ग्रमीर खुसरो की किवता से ग्रच्छी तरह समभ में ग्रा जाती है। चन्दबरदाई और ग्रमीर खुसरो के बीच में सिर्फ ६४ वर्ष का अन्तर है। इतने थोड़े ग्रसें में चन्दबरदाई की हिन्दी इतना विकास नहीं पा सकती कि वह खुसरो की हिन्दी हो सके। खुसरो के थोड़े ही दिन बाद कबीर हुए। कबीर की किवता भी खुसरो की हिन्दी में मिलती है। किवता-कौमुदी में कबीर की किवताएं देखिये। कितने ही पद ग्रीर पद्य ऐसे मिलेंगे जो ग्राजकल की हिन्दी में कहे गए जान पड़ते हैं। इससे मालूम होता है कि हिन्दी का विकास स्वतन्त्र रूप से होता

ग्रा रहा है। चन्दबरदाई के समय में हिन्दी का एक ग्रलग रूप था, जिसका प्रयोग उसने ग्रपनी किवता में कही-कहीं किया है। उसे हम हिन्दी का ग्रादि किव इसी से मानते हैं कि उसके समकालीन या पहले के ग्रौर किसी किव की हिन्दी-कांवता उपलब्ध नहीं। िकन्तु यह बात निस्सन्देह कहीं जा सकती है कि उस समय शुद्ध हिन्दी में भी किवता होती थी, और देहली के ग्रासपास ग्राजकल की खड़ी बोली की तरह हिन्दी बोली जाती थी। कारक, वचन, िलंग ग्रौर पुरुष का प्रयोग खुसरों के समय में भी वैसा ही होता था, जैसा ग्राजकल है। खुसरों की भाषा हमें इस सन्देह में डाल देती है कि क्या वास्तव में हिन्दी का जन्म बारहवे शतक में हुगा? मेरी राय में खुसरों की व्याकरणसम्मत हिन्दी के लिए उसका जन्मकाल कई सौ बरस पीछे हटाना पड़ेगा ग्रौर यह मानना पड़ेगा कि हिन्दी का ग्रादि किव चंद नहीं, बिल्क कोई ग्रौर होगा, जिसका पता नहीं।

मुसलमानों ने अपने अरबी-फारसी के शब्दों को हिन्दी में मिलाने का प्रयत्न मी किया। अमीर खुसरोने इसी खयाल से लालिकबारी लिखी थी। बहुत से अरबी-फारसी के शब्द सस्कृत शब्दों के साथ, जहाज के पीछे छोटी गंव की तरह, जोड़ दिये गए, जो आज तक जुड़े ही चलते हैं। जैसे, कागज-पत्र शादी-ब्याह, खत-पत्र, चिट्टी-रसां आदि। शाहजहां के समय तक हिन्दी में अरबी-फारसी के इतने शब्द आ चुके थे कि उर्दू के नाम से हिन्दी का एक नया रूपान्तर वन गया। उर्दू को बादशाही दरबार और कचहरियों में जगह मिली। महावरों से उसकी नींव दृढ़ की गई और रसीली किवताओं से उसका श्रुङ्गार किया गया। बेचारी हिन्दी पहले तो अजभाषा की छाया में पनप न सकी, फिर उर्दू ने उसका रास्ता रोका। संवत् १८६० में अजभाषा से मिली-जुली आगरा के आसपास की बोली में एक पुस्तक लिखी गई। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक हिन्दी का विकास लल्लूलालजी के ही प्रारम्भ किये हुए रास्ते पर होता रहा। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी का रूप ही बदल गया और उसने एक नये युग में प्रवेश किया। हिन्दी का मूल

जन्मस्थान दिल्ली के ग्रासपास का प्रदेश है। ब्रजमाषा तथा युक्तप्रांत की कई बोलियों ग्रौर उर्दू के कुञ्जों से निकलकर हिन्दी अब ग्रपने ग्रसली रूप में विकास पा रही है। ग्रब हिन्दी व्याकरणसम्मत एक शुद्ध और सब प्रकार के शब्दों से पूर्ण भाषा है। हिन्दी-गद्य में प्रायः सब विषयों के ग्रंथ तैयार हो चुके हैं ग्रौर होते जाते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के विद्वानों द्वारा यह भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई है। इसका साहित्य भण्डार जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हम हर्ष से कहते हैं कि थोड़े ही वर्षों में यह भारत की प्रांतीय भाषाग्रों में सर्वोत्तम साहित्यक-स्थान ग्रहण करेगी।

गद्य-हिन्दी के कम-विकास का कोई उदाहरण हमें नहीं मिला। जो कुछ पुरानी पुस्तकें हमें मिली हैं, वे हिन्दी में नहीं, बिल्क उसके भिन्न-भिन्न रूपान्तरों में लिखी हुई हैं। हिन्दी का वास्तविक विकास सं०१९०० से होने लगा है। यहाँ हिन्दी के पुराने रूपान्तरों और वास्तविक हिन्दी, दोनों के कुछ उदाहरण दिये जाते है—

महाराज पृथ्वीराज के समय के कुछ पत्र मिले हैं, उनमें से दो की प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है।

### श्रीहरा एकलिंगो जयति

श्री श्री चित्रकोट बाई साहब श्री पृथुकुवर बाई का वारण गाम मोई श्राचारज भाई रूसीकेसजी बाँचजो ग्रपन श्री दली मुँ भाई लंगरी राय जी श्राग्रा है जो श्रीदली सुँशी हजूर को बी खास रुका ग्रायो है जो मारो भी पदारवा की सीखवी है नेदली काका जी षेद है जो कागद बांचत चला ग्रावजो थानेमा ग्रागे जाइगे पड़ेगा थाके वास्ते डाक बेठी है श्री हजूर बी हुक्म बेगीयो है जो थे ताकीद सुँ ग्रावजो थारे मन्दर को व्याव . कामारथ ग्रवार करोगा दली सुँ ग्राग्रा पाछे करोगा ओर थे सवेरे दन अठे ग्राद्यसो सं० ११४५ चैत सुदी १३। सही

यह विक्रम सं० १२३४ का पत्र है, उस समय जो संवत् प्रचलित था वह विक्रम संवत् से ६० वर्ष कम है। ऊपर के पत्र का अर्थ यह है— श्री हिर एकालिंगजी की जय हो। मोई ग्राम निवासी श्राचार्य भाई ऋषीकेशजी को चित्तौर से बाई साहब श्री पृथाकुँवरि बाई का संवाद बाँचना। श्रागे भाई श्री लंगरीरायजी श्री दिल्ली से श्राये हैं श्रीर श्री दिल्ली से हुजूर का खास रुक्का भी आया है जिससे मुक्तको भी दिल्ली जाने की श्राज्ञा मिली है। काका जी श्रस्वस्थ है। सो कागज बाँचते चले श्राज्ञो। तुमको हमसे पहले जाना पड़ेगा। तुम्हारे वास्ते डाक बैठाई गई ह। श्री हुजूर (समर्रासह) ने भी श्राज्ञा दी है। सो ताकीद जानकर जल्दी श्राग्रो। जो तुम्हारे मन्दिर की स्थापना जल्दी स्थिर हुई है सो हम लोगों के दिल्ली से लौटने पर होगी। इतनी जल्दी श्राग्रो कि दिन का सबेरा वहाँ हो तो शाम यहाँ हो। मिती चैत सुदी १३, संवत् ११४४।

### दूसरा पत्र-मेवाड़ की एक सनद, सं० १२२६

स्वस्ति श्री श्री चित्रकोट महाराजाधीराज तपे राजश्री श्री रावल जी श्री समरसी जो बचनातु दा अमा ग्राचारज ठाकुर रुसीकेष कस्य थाने दली सु डायजे लाया ग्रणी राज में ग्रोषद थारी लेवेगा ओषद ऊपरे मालकी थाकी है जो जनाना में थारा बंसरा टाला ग्रो टूजो जावेगा नहीं ग्रौर थारी बैठक दली में ही जी प्रमाण परधान बरोबर कारण होवेगा।

#### भावार्थ

श्री चित्रकोट (चित्तौर) के महाराजाधिराज रावल समर्रासह की आज्ञा से बाचार्य ऋषीकेश को—तुमको दिल्ली से दायजे में लाया। राज्य में तुम्हारी दवा ली जायगी, दवा पर तुम्हारा श्रधिकार है, श्रौर धन्तःपुर में तुम्हारे वंशजों के सिवाय दूसरा नहीं जायगा, श्रौर दरबार में तुमको प्रधान के बराबर श्रासन मिलेगा, जैसे दिल्ली मे था।

## सं० १४०७-महात्मा गोरखनाथ जी

स्वामी तुम्है तो सतगुर अम्है तो सिष सबद एक पूछिबा, दया करि कहिबा, मन न करिबा रोस। पराधीन उपरान्ति बन्धन नाही, सु आधीन उपरांति मुकृति नाहीं।

#### सं० १६००-गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी

प्रथम की सखी कहत है, जो गोपीजन के चरण विषे सेवक की दासी: किर जो इनके प्रेमामृत में डूब के इनके मन्दहास्य ने जीते हैं अमृत समूह. ता किर निकुंज विषे शुंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनी सो पूर्ण होत भई।

### सं० १६२६--गंगा भाट (चंद छंद बरनन की महिमा से)

इतनो सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाहाजी आदसेर सोना नरहरदास चारन को दिया।

## सं० १६४८-गोस्वामी गोकुलनाथ जी

(चौरासी श्रौर दो सौ बावन वैष्णवों की बार्ता से) श्री गुसाईं जी के सेवक एक पटेल की वार्ता। सो वह पटेल वैष्णवराज नागर में रहे तो हतो। वा पटेल वैष्णव के दो बेटा हते श्रौर एक स्त्री हती।

#### सं० १६६०--नाभादास जी

श्रव श्री महाराज कुमार प्रथम विशष्ठ महाराज के चरन छुइ प्रनाम करत भये।

#### सं० १६६६-गोस्वामी तुलसीदास

सं० १६६९ समये कुमार सुदी तेरसी बार शुभदीने लिषीतं पत्र अनन्दराम तथा कन्हई के श्रंस विभाग पूर्वेसु जे श्राग्य दुनहु जने मागा जे श्राग्य मैशे प्रमान माना ।

### सं० १६७० - बनारसीदास जी

सम्यग् दृष्टी कहा सो सुनो । संशय, विमोह, विश्रम ए तीन भाव जामें नाहीं सो सम्यग दृष्टी ।

## सं० १६८०-जटमल (गोरा बादल की कथा से)

हे बात कीसा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादल हुग्रा है जीनकी वार्ता की किताब हींदवी में बनाकर तैयार करी है ।....ये कथा सोल से ग्रस्सी के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई।

## सं० १७६७-सूरित मिश्र (कविप्रिया की टीका से)

सीस फूल सुहाग ग्ररु बेंदा भाग ए दोऊ आये पावड़े सोहे सोने के कुसुम तिन पर पैर धरि आये हैं।

#### सं० १७६६ — दास

वन पाये ते मूर्बहू बुद्धिवन्त ह्वैजातु है । श्रीर युवावस्था पाये ते नारो चतुर ह्वैजाति है । उपदेश शब्द लक्षणा मो मालूम होता है औ वाच्यहू मे प्रगट है।

### सं० १८६० -- लल्लूलाल जी

निदान श्रीकृष्णचन्द्र के पास बैठा सुन-सुन घबड़ा कर अर्जुन बोला कि हे देवता तू किसके ग्रागे यह बात कहै है ग्रौर क्यों इतना खेद करे हैं। सं० १८६० — सदल मिश्र (नासकेतोपाख्यान से)

कुंड में क्या अच्छा निर्मल पानी कि जिसमें कमल कमल के फूलों पर भौरे गूँज रहे थे, तिस पर हंस सारस चक्रवाकादि पक्षी भी तीर तीर सोहावन शब्द बोलते, स्रासपास के गाछों पर कुहू कुहू कोकिलें कुहुक रहे थे जैसा बसंतऋतु का घर ही होय।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पश्चात् हिन्दी-गद्य का विकास बड़ी तेजी से हुआ। इससे पहले लोगों का ध्यान पद्य की ही और विशेष रहा, गद्य में पृस्तकों कम लिखी गई। किन्तु हरिश्चन्द्र के बाद गद्य लिखने की और विद्यानों की इतनी रुचि हुई, कि पद्य का स्थान पीछे पड़ गया। पद्य से गद्य की विशेष उन्नित हुई, पद्य पिछड गया और गद्य ने एक परिमार्जित रूप घारण कर लिया। यहाँ हम हिन्दी-गद्य के नये युग के कम-विकास के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं—

#### सं० १६११--राजा शिवप्रसाद

जब विपत के दिन म्राते हैं तो सारे सामान ऐसे ही बन्ध जाते है। निदान राजा नल ने चलते समय दमयन्ती की साड़ी काटकर म्राधी उसके बदन पर रहने दी।

#### सं० १६२०-स्वामी दयानन्द

वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में ग्रसत्य ग्रीर ग्रसत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय, किन्तु जो पदार्थ जैसा है, वैसा ही कहना, लिखना ग्रीर मानना सत्य कहाता है।

### सं० १६२६--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

फिर महाराज अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटाढार कर दिया, और शिफारिश ने भी खूब ही छकाया।

## पंडित बालकृष्ण भट्ट

शब्द की स्राकर्षण-शक्ति न्यूटन की धाकर्षण-शक्ति से लवमात्र भी कम नहीं कही जा सकती। बल्कि शब्द की इस शक्ति को न्यूटन की स्राकर्षण-शक्ति से विशेष कहना चाहिये। इसलिये कि जिस स्राकर्षण-शक्ति को न्यूटन ने प्रकट किया वह केवल प्रत्यक्ष में काम दे सकती है।

## पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी

उनके कथन का अवतरण देकर मिल्लिनाथ ने उन्हें फटकार बताई है और लिखा है कि प्रसंग भी देखते हो या मनमानी हांकते हो। तुम्हें इस प्रयोग को सही साबित ही करना है तो पाणिनि-व्याकरण के पीछे न पड़कर और व्याकरण देखो। (किरातार्ज्नीय)

अनाज महंगा होने से किसानों ही पर श्राफत नहीं श्राती; किन्तु मेहनत मजदूरी करनेवाले श्रौर लोगों पर भी श्राती है, यही नहीं, सभी लोगों पर उसका ब्रसर पड़ता है। (सम्पत्तिशास्त्र)

#### बाब् श्यामसुन्दरदास

इस गद्य की उत्पत्ति से यह तात्पर्यं नहीं है कि पहले गद्य था ही नहीं; किसी न किसी रूप में था। नहीं तो क्या लोग पद्य में बातचीत करते थे? गद्य बोलचाल में अवस्य था, पर भिन्न-भिन्न प्रान्तों और स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप में था। जिन्हें हम आजकल बोलियों का नाम देते हैं, जैसे आगरे के निकट ब्रजभाषा बोली जाती हैं।

## बाब पुरुषोत्तमदास टण्डन

ईश्वरीय सौन्दर्य को — प्राकृतिक कविता की भाषा की छटा द्वारा संसार को दरसाना ही कवि का कर्नव्य है। जितना ही गहरा वह श्रपनी प्रतिभा द्वारा इस सौन्दर्य-सागर मे डूबता है, उतना ही अधिक वह अपने कर्त्तेच्य में सफल होता है।

### पं० पद्मसिह शर्मा

बिहारी की सखी का परिहास बड़ा ही लाजवाब है। रिसक मोहन सुनकर फड़क ही गये होंगे। इससे ग्रच्छा साफ सच्चा सीधा श्रीर दिल में गूदगुदी करनेवाला मीठा मजाक साहित्य-संसार में शायद ही हो।

## हिन्दी-पद्य

हिन्दी-गद्य से पद्य में विशेष उन्नति हुई है। पद्य के द्वारा थोड़े समय भीर थोडे शब्दों में ग्रधिक प्रभावोत्पादक बातें कही जा सकती हैं। उसके कठस्य रखने में सुविधा होती है। अक्षरों, मात्रास्रों स्रौर पदों का नियमबद्ध संगठन होने से उसके पढ़ने में भी म्रानन्द म्राता है। तथा पद्य का सम्बन्ध गान-विद्या से हैं ग्रीर गान-विद्या मनुष्यमात्र को प्रिय है, यहां तक कि वह पशु-पक्षी तक का हृदय भी माहित करने की शक्ति रखती है, इन कारणों से पद्य की ग्रीर लोगों की स्वाभाविक रुचि बढ़ती गई। गद्य में उपर्युक्त गुण नही; इसी से पूर्वकाल मे उसका प्रचार भी कम हम्रा। परन्तू उपर्युक्त गुण न रहने पर भी म्राजकल पद्य की भ्रपेक्षा गद्य का प्रचार अधिक क्यों है ? इसका कारण यह है कि गद्य म ही संसार का प्रतिदिन का व्यवहार चलता है। बोलकर जो कुछ काम हम लोग करते कराते हैं. सबमें गद्य का उपयोग करते है। इसलिए बोड़े ही परिश्रम से अपने मानसिक भावों को गद्य द्वारा प्रकट करने की शक्ति मनुष्य में आ सकती है। पद्य में यह सुगमता नहीं। उसके लिए भ्रधिक परिश्रम करना पडता है, नियम सीखने पडते है, मस्तिष्क के विचारों को पद्य के पेचीले रास्ते से घुमा फिराकर निकालना पड़ता है, इसी से उसमें ग्रधिक समय लगता है। ग्रधिक से ग्रधिक परिश्रम करने पर भी मनुष्य पद्य में इतनी पट्ता नहीं प्राप्त कर सकता कि उसके द्वारा बह गद्य की तरह धाराप्रवाह रूप से बातचीत कर सके। पद्य के लिए

प्रैतिभा है, पद्म-रचना के अधिकारी वे ही हैं। गद्य-रचना ग्रासान है, क्योंकि वही प्रतिदिन की बोलचाल है। उसमें उन्नति करना सर्वसाधा-रण के लिए सुगम है।

गद्य की अपेक्षा पद्य में जो विशेषताएं हैं, संस्कृत-साहित्य में भी उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाय-मुंह धोने, दातुन करने, बाल सँवा-रने ग्रादि साधारण कामों की बातें भी मनु आदि ने पद्य में कही हैं। वही कम हिन्दी के आदि-काल में भी ग्रहण किया गया। उस समय के प्रतिभा-सम्पन्न लोगों को जो कुछ कहना हुमा, उन्होंने सब पद्य में कहा। ग्राजकल मनुष्यों के जीवन-चरित्र प्रायः गद्य में लिखे जाते हैं, पूर्वकाल में पद्य में लिखे जाते थे। इसमें सन्देह नहीं कि गद्य की ग्रपेक्षा पद्य में लिखा हुग्रा जीवन-चरित्र ग्रधिक प्रभावशाली हो सकता है; परन्तु पद्य-रचना का कार्य उतना सुगम नहीं, जितना गद्य का।

हिन्दी-पद्य के विषय में दो एक बातें श्रीर कहने की हैं। वे ये हैं कि संस्कृत-किवता में जैसा वर्णवृत्तों का प्राधान्य है, वैसा हिन्दी में नहीं। पुराने किवयों में तो शायद ही किसी ने वर्णवृत्तों में किवता की हो। यदि किसी ने की भी है, तो वर्णवृत्त के नियम का उसने श्रच्छी तरह से पालन नहीं किया है। मात्रिक छन्दों में अपने भावों को सरलतापूर्वक वर्णन करने में उसे जैसी सफलता मिलती है वैसी वर्णवृत्तों में नहीं। पुराने किवयों के विषय में एक यह बात भी ध्यान देने के योग्य है कि उनमें ऐसे किवयों की संख्या श्रधिक है जिन्होंने श्रन्य छन्दों की अपेक्षा घनाक्षरी श्रीर सवैया छन्दों में ही श्रधिक रचना की है। यों तो तुलसी ने दोहे चौपाई में ही सारी राम-कथा कह डाली है, बिहारी ने दोहों ही दोहों में रस भरा है, चन्द श्रीर केशव ने विविध छन्दों में अपने मनोभाव प्रकट किये हैं; किन्तु घनाक्षरी श्रीर सवैया लिखने बाले किवयों की ही संख्या श्रधिक है। श्राजकल इन छन्दों की उतनी कदर नहीं रही। श्रब कितने ही नये छन्दों का प्रचार बढ़ रहा है। श्राजकल वर्णवृत्तों में भी किवता सफलता के साथ होने लगी है।

हिन्दी-पद्य-रचना के विषय मे एक बात विशेष उल्लेख के योग्यं है कि इसमें प्रारम्भकाल से ही तुकबन्दी का प्रचार है । संस्कृत में जैसे अतुकान्त किता का बाहुल्य है, हिन्दी मे वैसा ही, बिल्क उससे भी विशेष, तुकबन्दी का प्राधान्य है । मात्रिक छन्दों में तुकबन्दी के बिना भाषा का माधूर्य कम हो जाता है । हां, वर्णवृत्तों मे अतुकान्त रूप नहीं खटकता । पहले के किव वर्णवृत्तों मे प्रायः नहीं के बराबर ही किवता रचते थे, अतः बेतुकी की और उनका ध्यान ही नहीं गया।

## हिन्दी और वैष्णव

वैष्णव सम्प्रदाय मे चार भेद है—विष्णु-सम्प्रदाय, रामानुज-सम्प्रदाय, मध्व-सम्प्रदाय और वल्लभ-सम्प्रदाय। इन चारों सम्प्रदायों के मुख्य आचार्य विष्णु, रामानुज, मध्व और वल्लभ थे। विष्णुस्वामी द्रविड़ देश के रहने वाले थे। इनका जन्म दिल्ली मे किसी राजा के मन्त्री के घर हुन्ना था। इन्होंने शाङ्कर-मत का खंडन किया है। रामानुज स्वामी भी द्रविड़-देश-निवासी थे। इनके पिता का नाम "केशव" और माता का "मित" था। मध्वाचार्य का जन्म मदरास के रजतपीठ जि० कनारा में सं० १२५४ में हुन्ना। इनके पिता का नाम मध्यगेह भट्ट था। वल्लभाचार्य का जन्म सं० १५३५ में आन्ध्रदेश (दक्षिण) में हुन्ना। इन्होंने भागवत दशमस्कंष का पद्य में अनुवाद किया है।

राम ग्रौर कृष्ण वैष्णवों के प्रधान उपास्य-देव हैं। ये विष्णु के भ्रवतार माने जाते हैं। चन्दबरदायी ने रासो के पहले ही छंद में गुरु को नमस्कार कर साकार लक्ष्मीश विष्णु को स्मरण किया है। ग्रागे चलकर उसने दस अवतारों की कथा अलग-अलग लिखी है। इससे मालूम होता है कि उसके चित्त पर वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था। भ्रौर हिन्दी का ग्रादि किव भी वही माना जाता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि वैष्णवों ही ने हिन्दी का उसके जन्मकाल से लालन-पालन किया है। हिन्दी के साथ वैष्णवों का अधिक सम्बन्ध होने का एक

कारण श्रीर भी है। वह यह है कि हिन्दी उस प्रदेश की भाषा है, जहां वैष्णवों के श्राराध्यदेव राम श्रीर कृष्ण ने श्रवतार धारण किया था। जिस स्थान पर उन्होंने लीला की, उस स्थान, वहां के निवासियों श्रीर उनकी भाषा से वैष्णवों का प्रेम होना स्वामाविक ही है। राम श्रीर कृष्ण का कीर्तन करने में वैष्णव कवियों का एक तांता-सा बँघ गया। हिन्दी में श्राज तक शायद ही ऐसा कोई किव हुशा हो जिसने किसी न किसी रूप में राम-कृष्ण का गुण-गान न किया हो।

पन्द्रहवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द हुए । उन्होंने मानो हिन्दी-भाषा में वैष्णव धर्म की नींव दृढ़ कर दी । उनके पश्चात् ही भक्त-'शिरोमणि सुरदास ने सं० १५४० में जन्म लिया । सुरदास ने अपनी कविता के द्वारा हिन्दी का गौरव मसलमान सम्राट अकबर के दरबार त्तक फैला दिया । इसी शताब्दी में दक्षिण देश से आकर स्वामी बल्लभा-चार्य ने कृष्णभिक्त को और भी चमत्कृत कर दिया । सुरदास और वल्लभाचार्य की संयक्त शक्ति ने वैष्णव-सम्प्रदाय में कृष्ण-भक्ति की एक बाढ़-सी ला दी । इसी अवसर में स्वामी हरिदास, हितहरिवंश और नन्ददास की मधुर व्वनि गुँजने लगी । वैष्णवदल में एक से एक प्रतिभा-शाली कवियों ने जन्म लेकर हिन्दी-भाषा द्वारा-जनता का मन ऐसा खींच लिया कि देश में चारों ओर हिन्दी किवता सहस्र भारा होकर उमड़ चली। अभी लोग इस म्रानन्द-लहरी में स्नान करके तुप्त हो ही रहे थे कि हिन्दी-कवियों के शिरोमणि तुलसीदास ग्रा पहुँचे । इनकी कलम ने हिन्दी में वैष्णव-धर्म को अजर अमर बना दिया । आज इनके समान प्रतिभाशाली कवि हिन्दी में कोई नहीं। ग्राज ग्रपढ सपढ़ सब में तुलसी-दास वैष्णव-धर्म की चर्चा करते हुए पाये जाते हैं। तुलसीदास के समान • ग्राज भारतवर्ष भर में किसी हिन्दी-कवि का ग्रादर नहीं।

वैष्णव कवियों की कविता का रस चखकर मिलक । मुहम्मद जायसी जीर रहीम ऐसे कितने ही मुसलमान कवि ग्रपनी कविता द्वारा वैष्णव-

धर्म का प्रचार करने लगे । श्रौर रसखान तो जाति-पाँति सब छोर्ड़कर स्वयं वैष्णव हो गये।

सूर और तुलसी के पीछे हिन्दी के जितने कि हुए, सब राम श्रीर कृष्ण के कीर्तन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले श्राये। ग्रामीण किवयों ने अपनी रोज की बोलचाल में भी किवता रची। उसके द्वारा गाव के अपढ़ लोगों में वैष्णव-धर्म का खूब प्रचार हुआ। एक उदाहरण देखिये—

हरे हरे केसवा हरु रे कलेसवा तोरा के रटत महेसवा रे। तोरे नाम जपत बा पुजत बा सबसे प्रथम गनेसवा रे।। जल बरसैला धान सरसैला सुख उपजैला मधवा रे। प्रागदास प्रहलदवा के कारन रघवा ह्वैंगैले बघवा रे।।

गाँव के लोग अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की कविता को बड़ें ध्यान से सुनते और खूब समभते हैं। तात्पर्य यह कि हिन्दी-भाषा द्वारा वैष्णव-वर्म का सम्मान बढ़ा और वैष्णव-घर्मके साथ हिन्दीका प्रचार हुआ।

## हिन्दी और जैन

जैन-साहित्य में हिन्दी का रूप सोलहवी शताब्दी से स्पष्ट होने लगा है। उसके पहले वह प्राकृत और अपभ्रंश में ऐसी गुंथी थी कि हम उसे हिन्दी नहीं कह सकते। सं० १४८० में ठकुरसी नामक एक कवि ने "कृपण-चरित्र" नामक एक छोटी-सी कविता-पुस्तक लिखी। उसमें से एक छप्पय हम यहां उद्घृत करते हैं—

कृपण कहै रे मीत मञ्भु घरि नारि सतावै। जात चालि घणु खरिच कहै जो मोह न भावै।। तिहि कारण दुब्बलौ रयण दिन भूख न लागै। मीत मरणु ग्राइयौ गुञ्भु ग्रांखौ तू ग्रागे।। ता कृपण कहैरे कृपण सुनि मीत न कर मन मांहि दुखु। पीहरि पठाइ दै पापिणी ज्यों को दिण तूं होइ सुखु।। • इस छन्द में हिन्दी भाषा की एक स्पष्ट मूर्ति निकल आने में बहुत खोड़ी कसर दिखाई पड़ती है।

सत्रहवीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध जैन किव बनारसीदास हुए। इनका जन्म सं० १६४३ में, जौनपुर नगर में हुआ। इन्होंने अपनी किवता में हिन्दी का रूप स्पष्ट कर दिया। इनके रचे चार ग्रन्थ, बनारसीविलास, नाटक समय-सार, ग्रर्द्धकथानक, और नाममाला (कोष) प्रसिद्ध हैं। श्रद्धंकथानक इनका सबसे अच्छा ग्रन्थ है। इसमें इन्होंने ग्रपना ५५ वर्षं का ग्रात्म-चरित लिखा है। इस ग्रन्थ से इनकी किवता की थोड़ी-सी बानगी ग्रागे दिखलाते हैं।

सं० १६७३ में स्रागरे में प्लेग का प्रकोप हुस्रा । उसका वर्णन इन्होंने 'ऐसा किया है—

> इस ही समय ईित बिस्तरी, परी द्यागरे पहिली मरी। जहां तहां सब भागे लोग, परगट भया गांठ का रोग।। निकसै गांठि मरै छिन मांहि,काहू की बसाय कछु नाहि। चूहे मरें वैद्य मर जाहि, भयसो लोग ब्रन्न नहि खाहि।।

\* \*

जब अकबर बादशाह के मरने का समाचार जौनपुर पहुंचा, उस समय वहां के निवासियों की क्या दशा हुई, उसका वर्णन सुनिये— इसही बीच नगर में सोर। भयो उदंगल चारिहु ओर।। घर घर दर दर दिये कपाट। हटवानी नींह बैठें हाट।। भले वस्त्र अरु भूषण भले। ते सब गाड़े घरती तले।। घर घर सबनि बिसाहे सस्त्र। लोगन पहिरे मोटे वस्त्र।। ठाढौ कम्बल अथवा खेस। नारिन पहिरे मोटे वेस।।

ऊंच नीच कोऊ न पहिचान। धनी दरिद्री भयें समान। चौरी घारि दिसें कहुं नाहि। योंही ग्रपभय लोग डराहि।। एक बार बनारसीदास परदेश में ग्रपने साथियों के सहित कहीं ठहरे, इतने में पानी बरसने लगा। तब सब भागकर सराय में गये, वहां जगह नहीं थी। बाजार में कहीं खड़े होने का स्थान नहीं था। सबके किवाड़ बन्द थे। उस समय का वर्णन किव ने इस प्रकार किया है—

> फिरत फिरत फावा मंये, बैठो कहै न कोइ। तलैं कींच सों पग भरे, ऊपर बरसत तोइ।। ग्रंचकार रजनी विषें, हिमरितु ग्रगहन मास। नारि एक बैठन कह्यो, पुरुष उठचो लैं बांस।।

\* \*

बनारसीदास प्रतिभावान् किव थे। इनके पश्चात् भूवरदास म्रादि भौर भी कई भ्रच्छे किव हुए, जिन्होंने हिन्दी-भाषा में बड़ी लिलत किवताएं रची हैं। जैन विद्वानों ने पूर्वकाल से ही हिन्दी की उन्नति भौर उसके प्रचार में हाथ बंटाया है। ग्राज भी हिन्दी के लिए उनका उद्योग कम नहीं।

हिन्दी और सिक्ख

सिक्खों के म्रादि गुरु नानकदेव ने हिन्दी का बहुत प्रचार किया । उन्होंने यात्राएं भी बड़ी दूर-दूर की की थीं। सिक्ख विद्वानों का कथन है कि वे जहां-जहां जाते थे वहां हिन्दी ही में धर्मोपदेश करते थे। उनके कहे हुए वचन सब हिन्दी ही में हैं। सिक्खों के पांचवे गुरु अर्जुनदेवजी हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। अपने से पहले हुए गुरुमों की वाणी का संग्रह करके 'पुरु ग्रंथ साहब' की रचना उन्होंने ही की है। यह सिक्खों का धर्म-ग्रन्थ है, भौर ग्रब तक करतारपुर में मौजूद है। गुरु तेगबहादुर ने भौरंगजेब को हिन्दी ही में संसार की ग्रसारता का उपदेश दिया था।

सिक्ख-सम्प्रदाय में हिन्दी का सबसे अधिक सम्मान गुरु गोविन्दिसह के समय में हुआ। गुरु गोविन्दिसह का वर्णन कविता-कौमुदी में आ गया है। ये स्वयं हिन्दी के अच्छे कवि थे। हिन्दी में शिक्षा देने के लिए इन्होंने कई पाठशालाएं खोली थीं। इनके सिवा भाई सन्तोषसिंह ने भी हिन्दी का बहुत कुछ हित-साघन किया है। ये सिक्खों में हिन्दी के महाकिव कहे जाते हैं। इनके रचे ''सूर्यप्रकाश'' नामक ग्रन्थ को सिक्ख लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं।

काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु गोविन्दर्सिह के भेजे हुए सन्त गुलाबर्सिह ने भी हिंदी की बड़ी सेवा की है। इनके लिखे हुए चार प्रम्थ ग्राजकल उपलब्ध होते हैं। सब हिन्दी में हैं, ग्रीर वेदान्त-प्रेमी सिक्खों में उनका बड़ा ग्रादर है।

वर्तमानकाल में भी सिक्ख-सम्प्रदाय मे ज्ञानी ज्ञानसिंह द्वारा हिन्दी का ग्रच्छा प्रचार हो रहा है। इन्होंने हिन्दी कविता में "ग्रन्थप्रकाश" नामक ग्रंथ की रचना की है।

## हिन्दी और गुजराती

गुजराती का हिन्दी के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है। अच्छी हिन्दी जाननेवाला थोड़े ही परिश्रम से गुजराती सीख सकता है।

गुजरात में गुजराती भाषा के साहित्य का जन्म नरसी मेहता श्रौर मीराबाई के समय से हुआ। मीराबाई की जीवनी श्रौर कुछ किताएं किता-कौमुदी में दी हुई हैं। उससे यह साफ अकट होता है कि मीराबाई की किवता की भाषा कैसी है। कहीं-कहीं मारवाड़ी श्रौर गुजराती बोलचाल के शब्द श्रा गए हैं, नहीं तो वह विशुद्ध हिन्दी ही है। यहां हम नरसी मेहता का एक पद लिखते हैं। उससे पाठक आसानी से समक लेंगे कि गुजराती श्रौर हिन्दी में कितना अन्तर है।

वैष्णव जन तो तेने किह्ए जो पीड़ पराई जाणे रे। परदु:खे उपकार करे तोए, मन अभिमान न ग्राणे रे।। सकल लोकमां सहुने वन्दे, निन्दा न करे केनी रे। वाच, काछ, मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे।। समदृष्टी ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी ग्रसत्य न बोले परधन नव भाले हाथ रे।। मोह माया व्यापे निह जैने दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे। रामनामशूं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे।। वणलोभी ने पटरहित छे काम क्रोध निवारघा रे। भणे नरसैंयों तेनुं दर्शन करतां कुल एकोतेर तारघां रे।।

बहुत थोड़े शब्द इसमें ऐसे हैं, जो हिन्दीवाले न समक्त सकते हों; परन्तु भाव तो सब समक्त लेंगे।

नरसी मेहता के पहले गुजरात में गुजराती भाषा बोली तो जाती थी; किन्तु उसका कोई साहित्य नहीं था। ब्रजभाषा की कविता को ही विद्वान् और किन लोग पढ़ते और लिखते थे। गुजराती में ब्रजभाषा का आधिक्य है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि क्ल्लभ-सम्प्रदाय का आदर गुजरात में बहुत है। वल्लभ-सम्प्रदाय का भिन्त-साहित्य ब्रज-भाषा में बहुत है। इससे गुजरात में धार्मिक-भाव के साथ ब्रजभाषा का भी प्रभाव बढ़ गया।

गुजराती किवयों ने हिन्दी के बहुत-से छन्दों को अपनाया है अपैर उनमें रचनाएं की हैं।

हिन्दी में जैसे तुलसीदास की चौपाई, सूरदास के पद और गिरधर की कुण्डलियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही गुजराती में नरसी मेहता की प्रभाती, मीरा-बाई के मजन, सामल के छप्पय, दयाराम की गरिभयां, और नर्मदाशंकर के रोला छन्द की महिमा है। सुप्रसिद्ध किव दयाराम की किवता तो हिंदी से बहुत ही मिलती-जुलती है। लीजिए, एक उदाहरण देखिये—

हरदम कृष्ण कहे श्रीकृष्ण कहे तू जबां मेरी । यही मतलब खातर करता हूं खुशामद में तेरी ॥ दही और दूध शक्कर रोज खिलाता हूं तुमें। तौ भी हर रोज हरनाम न सुनाती मुमें॥ खोई जिन्दगानी सारी सोइ गुनाह माफ तेरा। दया मत मूले प्रभुनाम श्राखिर वक्त मेरा ॥

数

-बंगला और मराठी की अपेक्षा गुजराती का हिन्दी से अधिक सम्बन्ध है। इस समय भी गुजराती साहित्य में हिन्दी की बहुत छाया वर्तमान है।

## हिन्दी और मुसलमान

मुसलमान जब से इस देश में आये, तभी से हिन्दी के साथ उनका चिनिष्ट सम्बन्ध रहा। राज्य का सब कामकाज हिन्दी में ही होता था। मुहम्मद क़ासिम, महमूद ग्रजनबी और शहाबुद्दीन गोरी ने हिन्दुस्तान में अपना दफ्तर हिन्दी में ही रक्खा था। उनकी तवारीखों से इन बातों का साफ-साफ पता चलता है। हसन गांगू बाह्मणी ने अपने हिसाब का दफ्तर गांगू बाह्मण को सौंपा था।

स्रमीर खुसरो ने हिन्दी में बहुत से दोहे, पहेलियां, गीत, दो अर्थी, स्रमीमल और मुकरनी स्रादि लिखे। स्रमीर खुसरो का जन्म सं० १३१२ सीर मरण सं० १३८२ में हुसा। दिल्ली में स्रब तक उनकी कब है सीर छस पर मेला भी लगा करता है। उन्होंने खालकबारी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें स्रदी, फारसी, तुर्की शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द पद्य में बताये गये हैं। हिन्दु शों को मुसलमानों की भाषा से और मुसलमानों को हिन्दु शों की भाषा से परिचित कराने का खुसरो ने यह सब से पहला प्रयत्न किया था। खुसरो ने जिस हिन्दी में छन्द रचे हैं, वह स्रवश्य ही उनके समय की बोलचाल की भाषा होगी। स्रोर किसी कि की किवता उस हिन्दी में नहीं मिलती। यहां खुसरो की किवता के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

#### खालकबारी

वया विरादर म्रावरे भाई। बनशान मादर बैठ री माई। मुश्क काफ़्र म्रस्त कस्तूरी कपूर। हिन्दवी म्रानन्द शादा म्रोर सरूर। स्मूश चूहा गुर्बे: बिल्ली मार नाग। सोजनो रिश्तः बहिन्दी सुई ताग।।

#### आंखों का एक नुसखा

नोघ फिटकरी मुर्दासङ्ग । हत्दी, जीरा एक-एक टङ्ग भ ग्रफ़ीम चनाभर मिर्च चार । उरद बराबर थोथा डार । पोस्त के पानी पोटली करे । तुरत पीर नैनों की हरे ।।

पहेलियां

तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिफाया।
बाप का उसके नाम जो पूछा ग्राघा नाम बताया।
ग्राघा नाम पिता पर प्यारा बूझ पहेली मोरी।
''ग्रमीर खुसरो'' यों कहें ग्रपने नाम ''न बोली''।। ''निबोरी'' ।
फ़ारसी बोले ग्राईना। तुरकी सोचे पाईना।
हिन्दी बोलते ग्रारसी ग्राये। मुंह देखे जो इसे बताये।।
''आईना''।

बीसों का सिर काट लिया। ना मारा ना खून किया।। "नाखून" ⊾

जलकर उपजे जल में रहे। ग्रांखों देखा ''खुसरो'' कहे।। ''काजल''।

ब्रादि कटे ते सब को पारें। मध्य कटे ते सब को मारें। ब्रन्त कटे ते सब को मीठा। सो "ख़ुसरो" में ब्रांखों दीठा। "काजल" ॥

पहेलियों के सिवा खुसरो ने स्त्रियों के गाने के लिए बहुत से गीत भी लिखे थे। नमूने के तौर पर उनका एक गीत यहां दिया जाता है—— अम्मा,मेरे बाबा को भेजो जी, कि सावन आया। बेटी,तेरा बाबा तो बुड्ढा री, कि सावन आया। अम्मा, मेरे भाई को भेजो जी, कि सावन आया। बेटी, तेरा भाई तो बाला री, कि सावन आया।

अम्मा, मेरे मामूं को भेजो जी, कि सावन स्राया । बेटी, तेरा मामूं तो बाका री, कि सावन आया । खुसरो की ''मुकरनियां" भी बहुत मशहूर हैं।

#### मकरनी--

सिगरी रैन मोहि संग जागा।
भोर भई तब बिछुड़न लागा।।
उसके बिछुड़े फाटत हिया।
क्यों सिख, साजन ? ना सिख, "दिया"।। १।।
सरब सलोना सब गुन नीका।
वा बिन सब जग लागे फीका।
वाके सर पर होवे कौन।
ऐ सिख, साजन ? ना सिख, "लौन"।। २।।
वह आवे तब शादी होय।
उस बिन दूजा और न कोय।
मीठे लागे वाके बोल।
ऐ सिख, साजन ? ना सिख, ढोल।। ३।।

एक दिन खुसरो राह में चले जारहे थे। चलते-चलते प्यास लगी। एक पनघट पर पहुंचे। चार पिनहारिनें पानी भर रही थीं। खुसरो ने पानी मांगा। उनमें से एक इन्हें पहचानती थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि देख, खुसरो यही है, जिसके गीत गाये जाते हैं। उनमें से एक ने खुसरो से कहा, मुक्ते खीर की किवता सुनाम्रो, तब पानी पिला-ऊंगी। दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने ढोल पर श्रौर चौथी ने कुत्ते पर किवता सुननी चाही। खुसरो ने चारों का उत्तर एक ही छन्द में दिया—

खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला।

श्राया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ।। ला,पानी पिला ।। इस तरह के बेसिर-पैर के छन्द का नाम अनमिल है। खुसरो कभी-कभी "ढकोसला" भी कहा करते थे। एक ढकोसला यह है।—

भादों पक्की पीपली, चू चू पड़े कपास ।
बी महतरानी दाल पकाग्रोगी, या नज्जा ही सो रहूं ॥
खुसरो ने "दो सखुने" भी बहुत से कहे हैं । कुछ ये हैं—
गोश्त क्यों न खाया—डोम क्यों न गाया ? गला न था ।
जूता क्यों न पहना—समोसा क्यों न खाया ? तला न था ।
ग्रात क्यों न चला—वजीर क्यों न रखा ? दाना न था ।
पण्डित क्यों पियासा—गदहा क्यों उदासा ? लोटा न था ।
पण्डित क्यों न नहाया—धोबिन क्यों मारी गई ? धोती न थी ।
सौदागर रा च मे बायद—बूचे को क्या चाहिये ? दोकान ।
तिश्ना रा श मे बायद—मिलाप को क्या चाहिये ? चाह ।

शिकार बचा मे बायद करद-कूबते मग़ज को क्या चाहिये ? बादाम ।

खुसरों के मुहल्ले में चम्मो नाम की एक बुढ़िया की दूकान थी। वह लागों को भांग और चरस पिलाया करती थी। भंगेड़ियों और गंजेड़ियों का एक खास जमघट उसके यहां लगा रहता था। खुसरो उसी रास्ते से दरबार आते-जाते और टहलने निकला करते करते थे। बुढ़िया कभी-कभी हुक्का भरकर सामने खड़ी होजाती। खुसरो यह खयाल करके कि बुढ़िया का दिल दुखाना ठीक नहीं, कभी-कभी एक-दो फूंक ले लेते थे। एक दिन उसने कहा, "आप किन हैं। हजारों गीत, गजल, राग, रागिनी लिखा करते हैं, कोई चीज इस दासी के नाम से भी बना दीजिये। आपकी कुपा से इस दासी का भी नाम रह जायगा।" इसके बाद वह तकाजे पर तकाजे पर करने लगी। एक दिन खुसरों ने उसके नाम से यह कह ही डाला—

श्रौरों की चौपहरी बाजे चिम्मो की श्रठपहरी। बाहर का काई श्रोये नाहीं आयें सारे शहरी।। साफ़स्फ़कर श्रागे राखे जिसमें नाहीं तूसल।। औरों के जहं सींक समावे चिम्मो के तहं मूसल।।

अर्थात्, बादशाहों के यहां तो सिर्फ चार पहर ही नौबत बजती है, इसके यहां आठो पहर कूंडी, सोटा बजता रहता है। बाहर का कोई आता नहीं, शहर ही के सफेदपोश म्राते हैं। भङ्ग को साफ़-सूफ़ करके यह म्रागे रखती है, जिसमें जरा भी कूड़ा-करकट नहीं होता। ऐसी गाढ़ी भांग खनती है कि मौरों की भांग में जहां सींक खड़ी हो सकती है, वहां चिम्मो की भांग में मुसल खड़ा होजाता है।

कहना नहीं होगा कि खुसरो की बदौलत चिम्मो का भी नाम रह गया। खुसरो ने फारसी धौर हिन्दी की मिलावट के छन्द भी लिखे हैं। उनमें एक यह है:---

जे हाल मिसकीं मकुन तगाफ़ुल दुराय नैनां बनाय बितयां ॥
कि ताबे हिजरां न दामे ऐ जां! न लेहु काहे लगाय छितयां ॥
शबाने हिजरां दराज चूं जुल्फ़ व रोजे वसलत चु उम्र कोतह ।
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं श्रंघेरी रितयां ॥
खुसरो ने एक मौके पर यह दोहा कितना सुन्दर कहा है—
गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस ।
चल खुसरो घर श्रापने, रैन भई चहुं देश ॥

. . .

अकबर के समय में तो हिन्दी का महत्व बहुत बढ़ गया था। अकबर का जन्म सं० १५९९ में अमरकोट में हुआ। १६६२ वि० तक उसने राज किया। वह विशेष पढ़ा-लिखा न था, पर प्रतिभाशाली और सत्संगी था। उसके दरबार में हिन्दी के अच्छे-अच्छे किव, पण्डित और गवैये रहते थे। उसका समय हिन्दी का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। कुछ छन्द यहां लिखे जाते हैं, जो अकबर के बनाये हुए कहे जाते हैं:—

(१)

जाको जस है जगत में, जगत सराहै जाहि। ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर साहि॥

( ? )

साहि अकब्बर एक समैं चले कान्ह विनोद विलोकन बार्लीह । आहट ते अबला निरख्यो चिक चौंकि चली करि आतुर चार्लीह ॥ त्यों बिल बेनी सुघारि घरी सुभई छिव यों ललना ग्रहलालिहि। चम्पक चारु कमान चढावत काम ज्यों हाथ लिये अहि बालिहि।।

किल करै विपरीत रमें सु झकब्बर क्यों। स इतो सुख पावै। कामिनी को किट किकिनि कान किथों गिन पीतम के गुन गावै।। बिन्दु छुटो तन में सु लालट तें यों लट में लटको लिंग आवै। साहि मनोज मनो चित मैं छिब चंद लये चकडोर खिलावै॥

श्रपने बेटे जहांगीर को भी सकबर ने हिन्दी सिखाई, श्रीर अपने पोते खुसरों को तो छः वर्ष की सवस्था ही में हिन्दी सीखने के लिए भूदत्त मट्टाचार्य के सुपुर्द कर दिया था। शाहजहां श्रपनी मातृभाषा के समान हिन्दी-भाषण में श्रिषकार रखता था। शाहजहां के दरबार में हिन्दी-किवियों का अच्छा सम्मान था। उसका बड़ा लड़का दारा तो हिन्दी श्रीर संस्कृत में अपने बाप-दादों से भी बढ़कर निकला। उसने उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में उल्था किया। श्रीरङ्गजेब यद्यपि हिन्दुश्रों से बड़ा द्वेष रखता था, हिन्दी से विमुख वह भी नहीं था। एक बार शाहजादा मूहम्मद श्राजम ने कुछ श्राम औरङ्गजेब के पास भेजे श्रीर प्रार्थना की कि इनके नाम रख दो। श्रीरङ्गजेब ने बेटे को लिखा—"तुम स्वयं विद्वान् होकर बूढ़े बाप को क्यों कष्ट देते हो? खैर, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आमों का नाम मैने 'सुघारस' और 'स्सना-विलास' रक्खा है"—

शाही दरबारों में हिन्दी-गवैयों का भी बड़ा ग्रादर था। तानसेन को अकबर ने पहले ही मुजरे में एक करोड़ का इनाम दिया था। बैरमखां खानखाना ने बाबा रामदास को एक लाख रुपये एक ही दिन दे डाले थे। शाहजहां ने महापात्र जगन्नाथराय त्रिशूली के बराबर रुपये तौल दिये थे। उसी ने कलावन्त लाल खाँ को गुणनिधि की उपाधि दी. थी। हिन्दी का इतना ग्रादर था कि मुसलमान गवैये भी हिन्दी की राग-रानियां गाते थे। हिन्दू गवैयों का तो कहना ही क्या है, मुसलमान गवैये खब तक भी हिन्दी राग-रागनियां गाते हैं। मुसलमानी राजत्वकाल का इतिहास और हिन्दी का इतिहास यदि
मिलाकर देखा जाय तो यह देखकर बड़ा ग्राक्चयं होता है कि मुसलमानों
की उन्नित के साथ हिन्दी की उन्नित हुई है और उनके ग्रधःपतन के
साथ एक बार हिन्दी का भी रंग फीका पड़ गया है। जब मुसलमानी
शासन का मूर्य उन्नित पर था,हिन्दी के बड़े-बड़े प्रतिभाशाली किव उसी
समय में हुए थे। मुसलमानों की उन्नित के समय हिन्दी इस तरह फूली
फली कि उसके सुमधुर सुगन्ध और स्वाद से आंजकल हम लोग बहुत
ग्रानन्द पा रहे हैं। हिन्दी के इस नाते से मुसलमानों की ग्रोर हमारा प्रेम
बढ़ जाता है। हन्दी की इस उन्नित से मुसलमानों की गर्व होना चाहिए।

बहुत से मुसलमान किवयों ने हिन्दी में किवता की है। उनमें से कुछ के नाम नीचे लिखे जाते हैं। साथ ही यह भी लिख दिया जाता है कि उनके रचे हुए कौन-कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं—

| कवि                      | ग्रन्थ                         |
|--------------------------|--------------------------------|
| १—अमीर खुसरो             | फुटकर                          |
| २मिलक मुहम्मद जायसी      | कविता-कौमुदी में वर्णन देखिये। |
| ३—-श्रकबर                | फुटकर                          |
| ४—क़ादिरबस्श             | ,,                             |
| ५—- अब्दुलर्रहीम खानखाना | कविता-कौमुदी में वर्णन देखिये। |
| ६—उसमान                  | " में देखिये।                  |
| ७- सैयद इब्राहीम (रसखान) | 33 39 31                       |
| <b>≂—मुबा</b> रक         | " "में देखिये।                 |
| ९— <b>ग्र</b> हमद        | वेदान्त कविता                  |
| १०वहाब                   | बारहमासा                       |
| ११श्रब्दुर्रहमान         | यमक शतक                        |
| १२—जलील                  | फुटकर                          |
| १३याक्रूब खाँ            | रसिक-प्रिया की टीका            |
| १४—जुल्फ़िकार            | सतसई का टीका                   |

| कवि               | ग्रन्थ                     |
|-------------------|----------------------------|
| १५ग्रनवर खाँ      | ग्रनवर चंद्रिका            |
| १६प्रेमी यमन      | <b>ग्रनेकार्थ नाम माला</b> |
| १७ग्राजम          | नख शिख                     |
| १८-संयद गुलाम नबी | रसप्रबोध, ग्रङ्गदर्पण      |
| १९तालिब अली       | नखशिख                      |
| २०—नबी            | फुटकर                      |
| २१—म्रालम         | कविता-कौमुदी देखिये।       |

किसी-किसी मुसलमान किन न तो हिन्दी में ऐसी ग्रच्छी किनिता की है, कि उसके एक-एक पद पर कितने ही हिन्दू किनियों की किनिता न्योछा-बर कर दी जा सकती है। ग्रंत में बड़े साहस ग्रीर संतोष के साथ हम यह कह सकते हैं कि पिछले सहृदय मुसलमान बादशाहों ग्रीर किनियों ने हिन्दी की जो सेना की है वह कभी न कभी अग्रवश्य हिन्दू-मुसलमानों के भाषा विषयक निरोध को दूर करने में समर्थ होगी।

# हिन्दो और उद्

उर्दू कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, वह हिन्दी का एक रूपान्तर मात्र है। हिन्दी में अरबी, फारसी और तुर्की के कुछ शब्दों के आजाने से वह कोई नई भाषा नहीं कहला सकती। और जब हिन्दी उर्दू का व्याकरण एक है तो वह अलग स्वतन्त्र भाषा कैसे कहला सकती है? इसी तरह आजकल कालेजों में अश्रेजी शब्दों से लसी हुई जो हिन्दी बोली जाती है, वह कोई नई भाषा नहीं कहला सकती। हिन्दी और उर्दू में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत शब्दों की उसमें बहुलता रहती है; उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और उसमें अरबी और फारसी के शब्दों की अधिकता रहती है। गुजराती भाषा के भी दो रूप हैं, एक पारसियों की गुजराती, दूसरी गुजरातियों की गुजराती। पारसियों की गुजराती में अरबी, फारसी के शब्द अधिक

होते हैं श्रीर गुजरातियों की गुजराती में संस्कृत और श्रपभ्रंश के शब्द । पर गुजराती भाषा के ग्रलग-श्रतग नाम नहीं । दोनों रूपों का एक ही . नाम है। ऐसा ही सम्बन्व हिन्दी श्रीर उर्दू का है।

मुसलमानों के आने के पहले ही से अरबी, फारसी ग्रौर तुर्की के शब्द यहां भी भाषा में प्रचलित थे। यह बात चंदबरदाई की किवता से स्पष्ट मालूम होती है। जब मुसलमानों का संसर्ग इस देश में बढ़ा, तब उनकी भाषा के बहुत से शब्द भी हमारी बोलचाल में बढ़ गए। बोल-चाल समभते के सुभीते के लिए हिन्दू-मुसलमान दोनों ने हिन्दी में ग्ररबी फारसी के शब्दों को मिलने दिया। शाहजहां के वक्त में इस मिश्रित भाषा का नाम उर्दू पड़ गया। "उर्दू" नाम होने के पहले ही कबीर, सूर ग्रौर तुलसी की किवता में ग्ररबी फारसी के बहुत से शब्द व्यवहत हुए हैं। तुर्की में उर्दू शब्द का अर्थ है "लश्कर का बाजार"। यह मिली-जुली बोली लश्कर के बाजार में, जहाँ मुल्क-मुल्क ग्रौर शहर-शहर के आदमी जमा होते थे, बोली जाती थी। वहीं से इस बाजारू हिन्दी का नाम उर्दू हुआ। इसका एक पुराना नाम "रेखता" मी है। कबीर साहब ने कुछ "रेखते" लिखे हैं, पर वहाँ "रेखता" उनके एक खास छन्द का नाम है, बोली का नहीं। यद्यपि उनके रेखतों की भाषा "रेखता" ही है।

शम्सुल उत्मा मौलवी मुहम्मद हुसेन साहब आजाद ने "आबेहयात" के छठे पृष्ठ पर जो यह लिखा है कि "इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जवान अजभाषा से निकली है" (पृष्ठ ६); "संस्कृत और अजभाषा की मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है" (पृष्ठ ३४) वह ठीक नहीं है। उर्दू अजभाषा से नहीं निकली, बिल्क हिन्दी ही का नाम उर्दू रख लिया गया है। अभीर खुसरो की पहेलियों और कबीर के रेखतो से स्पष्ट मालूम होता है कि हिन्दी चन्दबरदाई के पहले से स्वतन्त्र रूप से बोली जाती रही है, और उसी में अरबी फारसी के शब्द जगह पाकर घुस बैठे। जिस भाषा का नाम शाहजहाँ के वक्त में "उर्दू" पड़ा, वह

काहिली से कहलाना मृनकिर से मुकरना इत्यादि।

कुछ कियाएं करना, होना म्रादि शब्दो के संयोग से बन गई ह । जैसे; ख़ुश होना, जिक्र करना, रवाना होना, दिल लगाना इत्यादि ।

कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका घड़ तो हिन्दुस्तानी है ग्रौर सिर फारसी। जैसे; समऋदार, गाड़ीखाना, पानदान, पीकदान, मोदीखाना, हाथीवान इत्यादि।

कुछ ऐसी-ऐसी चीजें भी, जो इस मुल्क में बाहर से ब्राई, ब्रपना नाम साथ लाई । जैसे; साबुन, शीशा, मशक, क़ाज़ी, हुक्क़ा, चिलम, नैचा, कुर्ता, चोगा, ब्रास्तीन, पायजामा, इजार, रुमाल, शाल, दुशाला, तिकया, बुरक़ा, चपाती, पुलाव, अचार, वेदमुरक, रक़ाबी, तस्तरी, चमचा, किस्ती, चाय ब्रादि।

बहुत से श्रदबी फारसी के शब्दों का इतना प्रयोग बढ़ गया है कि श्रव उनके स्थान पर संस्कृत या प्राकृत के पर्यायवाची शब्द ढूंढ़कर रक्खे जांय तो या तो कुछ अर्थ ही न निकलेगा या भाषा इतनी किठन हो जायगी कि सर्वसाधारण तो क्या, शिक्षित हिन्दू भी कठिनता से समफ सर्केंगें। जैसे—

मजदूर, वकील, कलम, दवात, स्याही, मसखरा, नसीहत, चादर, सूरत, तोता, पर, जुलाब, गुलाब, तंग, जीन, रकाब, नाल, कोतल, जहाज, मस्तूल, परदा, दालान, तनख्वाह, मल्लाह, ताजा, ग़लत, सही, रसद, कारी-गर, तराजू, शतरंज। शतरंज खास हिन्दुस्तान की चीज है। पर अब इसके असली नाम "चतुरंग" से शायद ही कुछ लोग परिचित हों। ऊपर के शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत में अवश्य हैं, पर हिन्दी में उनका प्रयोग बन्द हो गया। अब पाटल के स्थान पर गुलाब ने अधिकार जमा लिया है।

हिन्दी के इस नये रूपान्तर में कवियों ने कमाल का हाथ दिखाया। जन्होंने उर्दू को खूब संवारा; महावरों के आभूषण से खूब सजाया; ईरान

का शोखी, नजाकत भ्रौर चुलबुलापन सिखाया । सब तरह से सज-धज-कर वह रिसकों के गले का हार हो गई। उर्दू कवियों से अपनी रचना का विषय हिन्दुस्तान से नहीं, बल्कि ईरान से लिया । संस्कृत श्रीर हिन्दी में जितने स्त्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धी काव्य लिखे गये हैं, उन सब में स्त्री पुरुष पर आसक्त दिखाई गई। रामायण में सीता के हृदय में राम से पहले प्रेमांकुरित हुआ है। भागवत मे रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के पास अपनाः प्रणय-सदेश पहले भेजा । इसी तरह दमयन्ती नल पर संयोगिता पृथ्वीराज पर ग्रासक्त दिखाई गई है। ग्रग्नेजा कवियों का मार्ग इससे जरा सा जुदा है। वहाँ स्त्री पर पुरुष ग्रासक्त होता है। वह ग्रपना प्रणय पहले प्रकट करता है। यही उनके देश की प्रथा भी है। पर उर्दू-कवियों ने बिलकुल ही उलटा और अप्राकृतिक मार्ग पसन्द किया है। उन्होंने पूरुष पर पुरुष को ग्रासक्त दिखाया, और उसी नीव पर ग्रपना महल खड़ा किया है। उनके महल की नींव की इँटें हिन्दुस्तान से नहीं, बल्कि ईरान से ली गईं। उर्दू ने फारसी से यह सभ्यता सीखी । इसके सिवा विषय भी नया चुना गया। हिन्दी को मनुष्य-समाज से बाहर जाने का बहुत कम मौका मिलता है। चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन, पर्वत, नदी, निर्भर देखने का अवकाश उसे बहुत कम है। प्रेम विरह, भक्ति, नीति ग्रीर हास-परिहास ही से उसे फुरसत नहीं। वसन्त का विकास होनेपर वह हृदय को नवीन-प्रेम, नवीन-भक्ति और नवीन-ग्रानन्द से सजा लेती है। विरहावस्था में ही वह कोयल और पपीहे के स्वर से कुछ वेदना अनुभव करती है; नहीं तो सदा वह समाज का ग्रानन्द ग्रनुभव करने में निमग्न रहती है । भावश्यकता पड़ने पर वह वीरों को वीररस से उन्मत्त कर देती है। समय पड़ने पर नीति के उत्तम उपदेश देती है। मौके पर मनोविनोद से भी नहीं चुकती। ज्ञान, वैराग्य, भिक्त तो उसके जीवन का लक्ष्य ही मालूम होता है। पर उर्द् का ढंग निराला हीता है। वह हमेशा बाग में डेरा डाले रहती है। कभी-कभी वह यार के कूचे में हो ब्राती है, पर बहुत-सा वक्त वह बुलबुल की फ़रियाद सुनने, उसकी ग्रोर से वकालत करने

और सैयाद को ब्रा-भला कहने ही में व्यतीत करती है। श्रीर वह बुल-बुल भी यहां का नहीं, ईरान का है। हिन्दुस्तान में बैठे ईरान के बुलबुल का पक्ष समर्थन करना, उसकी ग्रोर से बकमक करना, कल्पना से ग्रपनी अभीर उसकी दशा का मिलान करना, ध्यान के नेत्र से उसके उजड़े हुए घोंसले को देख कर ग्राह भरना, यह सब उर्द् के चमत्कार के काम हैं। वह सांस नहीं लेती, आह भरती हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि श्राह भरने के लिए ही वह सांस लेती है। वस्ल का मौका उसे बहुत ही कम 'मिलता है। हिज्य की पीड़ा से रात-दिन वह तड़पा करती है। तड़पना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। इश्क. वक्षा, दाम, बुलबुल घोंसला,सैयाद, चमन, गुल, बहार, खिजां, वस्ल, हिज्य, कफ़न, क़ब्र, जनाजा, श्राह, दिल, 'जिगर, कमर, बाग्रबां, श्लिकवा, ख्वाब, बोसा, ज़ुल्फ, तीर, चश्म, तड़प, खुन, मौत, सितम, सनम, श्रौर नाला शिकवा ही में उसने अपनी उम्र के सैकड़ों बरस बिता दिये। इनके आगे क़दम रखने की उसे फ़ुरसत ही न मिली । उसने अपने प्यारों को दुनिया के काम का न रक्खा। उन्हें -खींचकर उसने इश्क की भ्राग में डाल दिया, जहां वे हमेशा तड़पते रहे। इश्क की दीमक उनके दिलों को जिन्दगी भर चाटती रही ।

एक ने अपना यह अनुभव बयान किया है—

इश्क का मनसब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में।

आह की नक़दी मिली सहरा मिला जागीर में।।

वे कल्पित हिच्य ही में सदा म्राह भरते रहते हैं । वस्ल से उन्हें गृहिच्य में मजा भी ज्यादा आता है। एक ने कहा—

वस्ल में हिज्य का ग्रम हिज्य में मिलने की ख़ुशी। कौन कहता है जुदाई से विसाल अच्छा है!!

उर्दू के किव उड़ान में कभी-कभी हिन्दी-किवयों से बहुत ऊँचे जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । हिन्दी में एक बिहारी ही ऐसे किव हुए हैं, जो दूर की कौड़ी लाने में उर्दू-किवयों से मोरचा ले सकते हैं। नहीं तो सब सीघे-सादे, प्रेमी, भक्त और नीतिज्ञ हैं। हवा में महल खड़ा करना वे बहुत कम जानते हैं। उर्दू के किव मरकर भी देखते रहते हैं कि यार उनके जनाजे के साथ है कि नहीं। कब में गड़े रहकर भी वे यार के कदमों की आवाज पहचानते रहते हैं कि वह कब पर फूल चढ़ाने आया कि नहीं। यार के हाथों अपना कत्ल कराते हैं और उसकी तलवार के स्पर्श का सुख अनुभव करते हैं। कभी-कभी वे इसीलिए भी मर जाते हैं कि बहुत दिनों से विरक्त उनका यार उनकी मृत्यु का समाचार सुन कर उनके घर आये। ये सब करामात की बातें गरीब हिन्दी-किवयों में नहीं।

फारसी में इश्क की दो सूरतें हैं, इश्क हक़ीक़ी और इश्क मजाजी है उर्दू में इश्क मजाजी ही का अधिक चलन है। इश्क हक़ीक़ी के रिसक बहुत थोड़े कि हुए हैं। किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है, वह अद्भुत है, अनुपम है। आसी इसी श्रेणी के कि हैं। ग़ालिव को हम उर्दू-साहित्य का सम्राट् मानते हैं। ऐसा प्रतिभाशाली कि व उर्दू में कोई नहीं हुआ। क्या भाषा, क्या भाव,क्या प्रभाव, ग़ालिब सब पर ग़ालिब हैं। वे यद्यपि उर्दू के विषय की सीमा से बाहर बहुत कम आये, पर तो भी जो कुछ कहा, वह लासानी हैं। सुन्दर मंजी हुई भाषा, रत्न की तरह भलकते हुए भाव, सद का-सा प्रभाव और किसी की कविता में नहीं। एक-एक शेर लाखों की क़ीमत का है।

धव उर्दू के कियों ने रास्ता बदला है। जुल्फ़ों की लपेट से नजात पाकर, ब्राह-ऊह का बंधा छोड़कर धव वे मुल्क और कौम की ओर भूके हैं। इस रास्ते के रहबर हाली को समभना चाहिए। आजाद, चकबस्त, हसरत और धकबर ने इस रास्ते को खूब आरास्ता कर दिया है। धकबर को मरे धभी थोड़े दिन हुए, किन्तु धपने समय में वह लासानी थे। न हिन्दी में कोई वैसा किव था,न उर्दू में। उनकी साफ सुथरी उर्दू भाषा, मजेदार महावरे, कहने का अनोखा उंग कुछ निराला ही है।

यहां तक तो विषय की बातें हुई । अब भाषा की श्रोर ग्राइये । हिन्दी-किवियों की श्रपेक्षा उर्दू-किव भाषा की स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते हैं। उनके यहां महावरों का बहुत खयाल किया जाता है। उर्दू तो महावरों ही की भाषा है। थोड़े ही से शब्द ऐसे हैं, जिनके प्रयोग में लखनऊ और दिल्ली वालों में मतभेद है, बाकी सब मंजा-मंजाया दुरुस्त है। पहले-पहल उर्दू पर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ रहा था। उसके पुराने किव 'से" की जगह "सो" लिखते थ । पर घीरे-घीरे सब कट-छंटकर विशुद्ध खड़ी बोली का रूप रह गया।

स्थानाभाव से इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। ग्रव आगे उर्दू के कवियों के कुछ चुने हुए शेर हम ग्रपने पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं। ग्राइये, उर्दू किवयों की लच्छेदार बातें सुनिये, उनकी ऊँची उड़ान देखिये, चुभ जाने वाले खयालात का मुलाहजा फरमाइये, दिख में गुदगुदी पैदा करने वाले शेरों की करामात देखिये ग्रीर ग्रनुभव कीजिये कितना ग्रानन्द है! कितना माध्यें है! हिन्दी का यह उद्यान कितना विकसित हो रहा है!

काबा बुतलाना कलेसा सौमेआ,

फिरते हैं दर-दर कि तेरा घर मिले।
कुछ न पूछो कैसी नफरत हम से है,
हम हैं जब तक वह हमें क्यों कर मिले?

बस कि दुश्वार है हर काम का आसां होना।

गानिब।
कह सके कौन कि यह जलवह गरी किसकी है?

परदह छोड़ा है वह उसने कि उठाये न बने।।
इश्क पर जोर नहीं, है यह वह आतिश "गानिब"।

कि लगाये न लगे और बुक्ताये न बने।।
इश्तरते क़तरा है दिरया में फ़ना हो जाना।
ददं का हद से गुजरना है दवा हो जाना।

मेहरबांहोके बुलालो मुक्ते चाहो जिस वक्ता मैं गया वक्त नहीं हं कि फिर ग्राभी न सकूं॥ इस सादगी पै कौन न मर जाय ऐ खुदा। लड़ते हैं ग्रौर हाथ में तलवार भी नहीं।। शब को किसी के ख़्वाब में ग्राया न हो कहीं। द्खते हैं ग्राज उस बुते नाजुक बदन के पांव।। रहिये ग्रब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। हमसखुन कोई न हो ग्रीर हमजबां कोई न हो।। बे दरो दीवार सा इक घर बनाना चाहिये। कोई हमसाया न हो ग्रीर पासबां कोई न हो।। पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार। औ' अगर मर जाइये तो नौहे ख्वां कोई न हो।। उनको देखें से जो ग्राजाती है मुंह पर रौनक । वे समभते हैं कि बीमार का हाल ग्रच्छा है।। मुनहसर मरने पै हो जिसकी उम्मीद । उसकी नाउम्मेदी देखा चाहिये मुहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का। उसीको देखकर जीते हैं जिस क़ाफिर पे दम निकले ॥ हमको मालुम है जिन्तत की हकीकत लेकिन।। दिल के खश रखने को ''ग़ालिब" यह खयाल ग्रच्छा है।। गालिब ।

दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग्र से।
इस घर को श्राग लग गई घर के चिराग्र से।
एक लडका ।
शाम ही से बुक्ता-सा रहता है।
दिल हुग्रा है चिराग्र मुफ़लिस का ।।
सुबह गुजरी शाम होने ग्राई "मीर"
तून चेता औ बहुत दिन कम रहा।।

सस्त काफ़िर था जिसने पहले "मीर" किया। मजहबे इक्क इस्तियार मीर । सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है। कहां है ! किस तरफ को है ? किघर है ? ज्रमत । मैं गो कि हस्न में जाहिर में मिस्ल माह नहीं। हजार शक कि बातिन मेरा सियाह नहीं ॥ नासिखा। सियहबस्ती में कब कोई किसी का साथ देता है ? कि तारीकी में साया भी जुदा होता है इन्सां से। नासिर अली। तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को । कैसे तीरंदाज हो सीघा तो कर लो तीर को।। नासिख। श्रांखें नहीं चेहरा पर तेरे फ़क़ीर के, दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिये।। ग्रातिश। यह मजनूं है, नहीं भ्राह है लैला। पहनकर पोसतीं निकला है घर से।। जिसे तू सींग समभे है, यह हैं खार। लगे हैं पांव में, निकले हैं सर से ॥ नसीर। उम्र सारी तो कटी इश्क बर्तां में 'मोमिन''। श्राखिरी वक्त में क्या खाक मुसल्मां होंगे ? मोमिन । तुम मेरे पास होते हो गोया। जब कोई दूसरा नहीं होता ॥ मोमिन। लाई हयात आये. कजा ले चली. चले। अपनी ख़शी न ग्राये न ग्रपनी ख़ुशी त्रले । लोग घबरा के यह कहते है कि मर जायेंगे। मर के गर चैन न पाया तो किधर जायेंगे। जीक। नशये इक्क़ का गर जौक़ दिया था मुक्तको। उम्र का तग न पैमाना बनाया होता।। जौक ।

जिन्दगी जिन्दादिली का नाम मुर्दा दिल खाक जिया करते हाय. क्या चीज गरीबन्वतनी होती है। बैठ जाता हं जहां छांत्र घनी होती है। हफ़ीज । समुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक सबने कह-कहकर। हये थे जमा कुछ आंसू मेरी ग्रांखों से बह-बहकर ।। सीदा । बंद होजाती हैं सायारों की ग्रांखं खौक से। फेंकता हं जब में दिल से म्राहे आतिशबार को।। नासिख। तारे तो ये नहीं मेरी आहों से रात की। सुराख पड़ गये है तमाम ग्रासमान में ॥ मीरतकी । न करता जब्त मैं नाला तो फिर ऐसा धवां होता। कि नीचे ग्रासमां के एक नया श्रीर श्रासमां होता। जोक । यही सोजे दिल है तो महशर में जलकर। जहन्तुम उगल देगा मुभको निगलकर।। ग्रमीर मीनाई। अफ़सुर्दा दिल के वास्ते क्या चांदनी का ल्ह्फ । लिपटा पड़ा है मुर्दा सा गोया कफ़न के साथ ॥ जीक। दिल के आईने में है तसवीरे-यार। जब जरा गर्दन भकाई देख ली ।। लटों में कभी दिल को लटका दिया। कभी साथ बालों के फटका दिया।। मीरहसन । जमाना होगया ध्रकबर तेरी सीधी निगाहों से। खुदा न खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता ॥ श्रकबर्। सोहबत तुम्हे रक़ीब से मैं अपने घर में दागा। कीषर पतंग, शमग्र कहां ग्रंजुमन कूजा।। सौदा 🕨 खुलता नहीं दिल बंद ही रहता है हमेशा। क्या जाने कि आ जाता है तू इसमें किघर से ॥ जोक ह

जग में ग्राकर इधर उधर देखा। तू ही भ्राया नजर जिवर देखा ॥ मीरदर्द । यों नजाकत से गरां सुर्मा है चक्से यार को। जिस तरह हो रात भारी मर्दुमे बीमार को।। नासिख। शक्ल तो देखो मुसब्बिर खींचेगा तसवीरे-यार। श्राप ही तसवीर उसको देखकर हो जायगा।। जीक । न हो महसूस जो पै किस तरह नक़शे में ठीक उतरे। शबीहे यार खिचवाई कमर बिगड़ी, दहन बिगड़ा ।। मसहफी। नाजुक है,न खिचवाऊंगा तस्वीर मैं उसकी। चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आये।। अर्शद देहलवी। दिल ! क्योंकर में उस रुखसारे-रोशन के मुकाबिल हूं। जिसे खुरशीदे-महशर देखकर कहता है मैं तिल हूं।। अकबर। नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज्य में। कोने-कोने ढुंढ़ती फिरती क़जा थी में न था।। जफ़र। इन्तहाये-लागरी से जब नजर भ्राया न मैं। हँसके वो कहने लगे बिस्तर को भाडा चाहिये।। नासिख । मुक्त जुल्फ़ के मारे को न जंजीर पिन्हाग्री। काफ़ी है मेरी क़ैद को एक मकड़ी का जाला ॥

नजीर अकबराबादी।

छूट जाये ग्रम के हाथों से जो निकले दम कहीं।
खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कहीं और हम कहीं।। जौक ।
कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक।
मरते दम ग्रांख को देखा है कि फिर जाती है।। कोई।
क्या नजाकत है कि ग्रारिज उनके नीले पड़ गये।
हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में तसवीर का।। कोई।
न था कुछ तो ख़ुदा था कुछन होता तो ख़ुदा होता।
इबोया मुक्को होने ने न होता मैं तो क्या होता।।

हुई मुद्दत कि "ग़ालिब" मर गया पर याद आता है . वह हर एक बात पर कहना कि यों होता तो क्या होता ।। गालिक इन आबलो से पांव के घबरा गया था मैं। जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर।। गालिब। मरता हं इस ग्रावाज पर हरचंद सर उड़ जाय। जल्लाद को लेकिन वह कहे जायं कि ''हां और"।। ग़ालिब। क़र्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समभते थे कि हां। रङ्ग लायेगी हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन ॥ ग्रालिब। चल ऐ बादे सबा आहिस्ता चल, बेदार होता है। मना कर कलियों को चटखें न मेरा यार सोता है।। कोई। वहां पहुंच के यह कहना सबा सलाम के बाद। कि तेरे नाम की रट है खदा के नाम के बाद ॥ ग्रासी। समभो हमारे इक्क़ की हद अपने हस्न से। माईनादार हालते बुलबुल है रूप गुल।। ग्रासी। हाय, इक चांद के टुकड़े ने सितारों की तरह। मुद्दतों शाम से ता सुबह जगाया हमको।। मासी। घट गई वस्ल में फ़ुरकत में बढ़ी थी जितनी। रात ग्राशिक की कभी दिन के बराबर न हुई।। श्रासी। इश्क कहता है कि ग्रालम से जुदा हो जाग्रो। हुस्न कहता है जिघर जाग्रो नया ग्रालम है।। ग्रासी । बेखुदी ले गई कहां हमको। देर से इन्तजार है अपना॥ ग्रासी । शिकस्ता दिले इश्क की जान क्या। नजर तुमने फेरी कि वह मर गया।। श्रासी। सब्र मुश्किल है भ्रारज बेकार। क्या करें ग्राशिकी में क्या न करें।। हसरत। हैफ़ उस चार गिरह कपडे की क़िस्मत "ग़ालिब"।

जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबां होना।। ग्रालिब। खंजर को चूस-चूस के कहते हैं मेरे ज़रूम। जालिम मजे भरे हुए तुक्त में कहां के हैं।। अमीर मीनाई। ेचंद तसवीरे बुतां चन्द हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यह सामां निकला।। दर्द । म्रांखें न जीने देंगी तेरी बेवफ़ा मुभे। इन खिड़िकयों से भांक रही है कजा मुभे।। बहर लखनवी। कहीं ऐसा न हो तुम पर भी कोई वार चल जाये। श्रजल हटजा कि भुंभलाया हुआ इस वक्त क़ातिल है।। अमीर वो शब को मेरी कुब्र पैक्या चाल चल गये। सदहा चिराग़ नक्श कफ़ेपा से जल गये।। कमिसनी है तो जिदें भी हैं निराली उनकी। इस पै मचले हैं कि हम दर्दे जिगर देखेंगे॥ फ़साहत रुखे रोशन के ग्रागे शमा रखकर वह यह कहते हैं। उघर जाता है देखें या इघर परवाना स्राता है।। दाग्र। वो निहायत हमें मग़रूर नज़र आते हैं। पास बैठे हैं मगर दूर नजर आते हैं।। दाग्। पडे हैं सुरते नक्शे क़दम न छेड़ो हमें। हम और खाक में मिल जायेंगे उठाने से ॥ ग्रासी। अल्लाह रे जालिम तेरे क़ानून की बन्दिश। लबबन्द, जबांबन्द, दहनबंद, नज़रबंद ॥ अब्दुलमजीद ख्वाजा, म्रलीगढ़। न ग्रब दिन हैं मेरे ग्रपने न रातें हैं मेरी ग्रपनी। वह यह क्या कर गये अल्लाह शब भर मेहमां होकर ।। आरिफ़, देहलवी।

#### हाली के अशस्रार

जहां में ''हाली'' किसी पै ग्रपने सिवा भरोसा न कीजियेगा। यह भेद है अपनी जिन्दगी का बस इसका चर्चा न कीजियेगा ॥ होगी न क़द्र जान की कुरवां किये वग़ैर।। ऐब यह है कि करो ऐब हुनर दिखलायो। वर्ना यां ऐब तो सब फ़र्दे बशर करते हैं।। बादे सबा गई फुंक क्या जाने कान में क्या ? फुले नहीं समाते गुञ्चे जो पैरहन में।। पिघलते हैं सांचे में ढलने की खातिर। लगाते है गोता उछलने की खातिर।। ठहरते हैं दम लेके चलने की खातिर। वह खाते है ठोकर संभलने की खातिर॥ सबब को मरज से समऋते हैं पहले। उलभते हैं पीछे सुलभते हैं पहले॥ ,न राहत तलब हैं न मुहलत तलब वह। लगे रहते है काम में रोजो शब वह।। नहीं लेते है दम एकदम बे सबब वह। बहुत जाग लेते है सोते है तब वह।। वह थकते हैं भीर चैन पाती है दुनिया। कमाते है वह ग्रीर खाती है दुनिया।।

हाली।

#### अकबर के अशस्रार

बुतों की मदह से कुल शायरी उर्दू की ममल है। शिकस्त उद्दं जो पायेगी तो में समभूंगा बुत ट्टा ॥ इश्क नाजुक मिजाज है बेहद। ग्रक्ल का बोझ उठा नहीं सकता।। कोई मरे तो पूछ कि क्या ले गया वह साथ। बिल्कुल फ़जूल बहस है वह छोड़ क्या गया।।

पाकर खिताब नाच का भी जौक़ हो गया। सर हो गये तो बाल का भी शौक़ हो गया।। तंग दुनिया से दिल इस दौरे फ़लक में भ्रा गया। जिस जगह मैंने बनाया घर सड़क में आ गया ॥ एक दिन और क्यामत खिसक आयेगी इधर। ग्रीर क्या ग्रर्ज करूं ग्राप से कल क्या होगा।। कहां हैं हममें भ्रव ऐसे सालिक की राह ढूंढ़ी क़दम उठाया। जो हैं तो ऐसे ही रह गये हैं किताब देखी क़लम उठाया ॥ हँसके दुनिया में मरा कोई कोई रोके मरा। जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ हो के मरा॥ जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नजर। जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा।। मौलवी गो कि हैं शमसुल उल्माय फिर भी हैं सुस्त। रेंगते फिरते है परवानये वे शब की तरह॥ पादरी से मिले पहले तो क्या शेख को उज्र। देखिये पीर का नम्बर तो है इतवार के बाद।। में अपने आप में उन शायरों में फ़र्क पाता हूं। सखुन उनसे संवरता है सखून से मै संवरता हूं॥ हम उर्द को ग्ररबी क्यों न करें उर्द को वह भाषा क्यों न करें? बहसों के लिये ग्रखबारों में मजमून तराशा क्यों न करें ? आपस में ग्रदावत कुछ भी नहीं लेकिन इक ग्रखाड़ा क़ायम है। जब इससे फ़लक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें ? तुफे हम शायरों में क्यों न अकबर मृतखब समभें। बयां ऐसा कि दिल माने जबां ऐसा कि सब समभें।। बागे उमीद के फल होते हैं रोज जाया। हमको खदा बचाये ग्रीलादे डारविन से ॥

डारविन साहब हक़ीक़त से निहायत दूर थे। मैं न मान्ंगा कि मूरिस ग्रापके लंगूर थे।। बेपरदः नजर ग्राई कल जो चंद बीबियां। ग्रकबर जमीं में गैरते क़ौमी से गड़ गया।। पूछाजो उनसे ग्रापका परदा वह क्या हुग्रा। कहने लगीं कि अक्ल पै मरदों के पड़ गया।। श्रपने मंसूबे तरक्क़ी के हुये सब पायमाल। बीज जो मग़रिबने बोया वह उगा श्रौर फल गया।। बुट डासन ने बनाया हमने इक मज़मूं लिखा। मल्क में मजमूं न फैला और जूता चल गया।। रक़ीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में। कि ग्रकबर जिक्र करता है खुदा का इस जमाने में।। दुनिया में हुं दुनिया का तलबगार नहीं हुं। बाजार से गुजरा हूं खरीदार नही हू।। जिन्दा हुं मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी। हरचंद कि हू होश में हुशियार नही हूं।। वह गुल हं खिजा ने जिसे बरबाद किया है। उलभूं किसी दामन से मै वह खार नहीं हूं।। चर्ख ने पेशे कमीशन कह दिया इजहार में। कौम कालिज में ग्रौर उसकी जिन्दगी ग्रखबार में 10 ेलोग कहते हैं कि हैं स्राप निहायत क़ाबिल। में इसी सोच में रहता हूं कि किस क़ाबिल हूं।। तालिब-इल्मों को ले जावो कमेटी में न तुम। कहीं ऐसा न हो यह क़ौम प आशिक़ हो जायं।। बाक़ी नहीं वह रंग गुलिस्तान हिन्द में। मिहनत का है अब काम कुलिस्तान हिन्द में ॥ मुद्दत से होश में हूं नजरे दिले जबां हं।

लेकिन खुलान अब तक मैं कौन हूं, कहां हूं? जैसा मौसिम हो मुताबिक उसके में दीवाना हं। मार्च में बुलबुल हुं जौलाई में परवाना हुं।। फ़रमा गये हैं यह खुब भाई घरन। दिनया रोटी है और मजहब चरन।। खिलवते नाज में क्या शान खुद आराई है। हुस्न खुद आलिमे हैरत मे तमाशाई है।। ग्रनार ग्राते जो क़ाबुल के तो पड़ते सबके हिस्से में। स्रमीर स्राये तो हमको क्या मजे हैं लाडं मिन्टो के ॥ खींची न कमानों को न तलवार निकालो । जब तोप मुकाबिल है तो ग्रखबार निकालो ।। शेखजी के दोनों बेटे बाहनर पैदा हये। एक हैं खुफ़िया पुलिस में एक फांसी पा गय।। पेट मसरूफ है कलर्की में। दिल है ईरान और टर्की में ॥ बिरगिड के मौलवी को क्या पूछते हो क्या है? मगरिव की पालिसी का अरबी में तरजुमा है।। क़दरदानों की तबीग्रत का ग्रजब रंग है ग्राज। बुलबुलों को है यह हसरत कि वह उल्लुन हुये।। मेरा टट्ट् भी जियादा मशरकी है शेख साहब से। कि वह मोटर में चढ़ते हैं यह मोटर से भड़कता है।। दिलेरी सिखाते हैं हमको यह कहकर। जहन्तुम से डरना बड़ी बुजदिली है।। फ़िरगी से कहा पेंशन भी लेकर बस यहीं रहिये। कहा, जीने को आये है यहां मरने नहीं आये॥ काफ़ी हैं अमीरों को क़वानीन गवर्मेंट। मजहब की ज़रूरत तो ग़रीबों के लिये है।।

मेम ने शेख को डांटा तो पुकारा वह गरीब। देखिये तोप ने लाठी को दबा रक्खा है।। तुम्हारे हस्न में सायंस का भी दिल उलभता है। कमर को देखकर वह खते उक़लैदिस समभता है।। क़ौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ॥ ख़दा की राह में पहले बसर करते थे सख़्ती से। महल में बैठकर ग्रब इक्क़े क़ौमी में तड़पते हैं।। सनद कैसी ? जमान इनमें भ्रगर है, होगा खुद जाहिर। कोई सार्टीफिकट से खूबसूरत हो नहीं सकता। जो ग्रस्ल व नकल से वाकिफ़ है उसने दिल को है रोका। मुबारिक हो तुम्हीं को चाटना लड्ड ये फ़ोटो का ॥ हम ऐसी कुल किताबें क़ाबिले जब्ती समभते हैं। कि जिनको पढके लडके वाप को खब्ती समझते है।। क्या ग्रनीमत नहीं यह त्राजादी। सांस लेते हैं बात करते हैं। अग़राज बढ़ गया है आराम घट गया है। खिदमत में है वह लेजी और नाचने को रेडी।। तालीम की खराबी से होगई बिल आखिर। शौहर परस्त बीबी पब्लिक पसंद लेडी।। तोप खिसकी, प्रोफेसर पहुंचे। जब बसुला हटा, तो रंदा है।। मेहरबानी से मुक्ते गोदाम की कूञ्जी तो लेकिन श्रब गेहूं नहीं वाक़ी फ़क़त घन क्या करें? इक्रबाल की एक गुजल

इक्रवाल का एक गुजल सारे जहां से ग्रन्छा हिन्दोस्तां हमारा । हं**म बु**लबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा ।।

गुरबत में हम अगर हैं रहता है दिल वतन में। समभो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा॥ परबत जो सब से ऊंचा हमसाया आसमां का। वह सन्तरी हमारा वह पासबां हमारा॥ गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रक्के जिनां हमारा।। ऐ ब्राबरूद गंगा, वह दिन है याद तुभको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा॥ मजहब नहीं सिखाता ग्रापस में बैर रखना। हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा॥ युनान मिस्र रोमा सब मिट गये जहां से। बाक़ी मगर है श्रब तक नामो निशां हमारा॥ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दूश्मन दौरे जमां हमारा॥ 'इक़बाल' कोई महरम ग्रपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दरदे पिन्हां हमारा।।

यह उर्दू कविता का दिग्दर्शनमात्र है। इसमें पुराने और नये दोनों ढंग के नमूने भ्रा गए। नये रंग-ढंग देखकर पाठक समक्ष जायेगे कि उर्द् भ्रब गुलशन से निकल कर शहर-समाज में भ्रारही है।

यहां तक तो उद्देशायरी की बातें हुईं। उद्दे-गद्य का भी भण्डार बहुत बड़ा है। उसमें प्रायः सभी विषयों के कुछ-न-कुछ प्रन्थ लिखे जा चुके हैं। सरकारी वफ्तरों में श्रौर कई रियासतों में उद्दे का ही बोल-बाला है। उद्दे के बड़े-बड़े मशायरे होते हैं श्रौर उसका साहित्य बढ़ाने के उपाय सोचे जाते हैं। इवर हिन्दी का प्रभाव बढ़ता हुग्रा देखकर कुछ ग्रदूर-दर्शी लोग हिन्दी-उद्दे का प्रश्न उठाकर हिन्दू-मुसलमानों में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है।

हिन्दू और मुमलमान इस देश की दो ग्रांखें है। एक दूसरे की अवहेलना करेगा तो कब तक निर्वाह होगा। शिक्षित मुसलमान जानते हैं कि हिन्दुओं की कलम से ही उर्दू ग्राज इस दरजे को पहुंची है। भला हिन्दू भव उसपर कठाराघात क्यों करेगे ? इसी तरह मुसलमान कवियों ने हिन्दी की जो कुछ सेवा की है, वैसी सेवा हिन्दी के कितने कवियों ने की है ? रहीम और रसखान की तूलना हम हिन्दू किवयों में किससे करें ? मुसलमानों को ग्रपने पूर्वज हिन्दी-सेवी मुसलमानों की कृतियों पर गर्व होना चाहिये। विरोध की क्या बात है ! जब हिन्दू-मुसलमानों का चोली-दामन का साथ है तब एक को दूसरे की भाषा वेष-भूषा से नफरत क्यों होनी चाहिये ? प्रत्येक हिन्दू को उद्दूर सीखनी चाहिये और प्रत्येक मुसलमान को हिन्दी। मेरी तो दृढ़ घारणा है कि उर्दू जाने बिना कोई भी व्यक्ति हिन्दी का सुलेखक नहीं हो सकता। ग्रबतक उर्दू की भाषा-शैली हिन्दी से कई श्रंशों मे बढ़ कर है। उर्दु में मुहावरों का जैसा सुन्दर प्रयोग होता है, वैसा प्रयोग हिन्दी में वे ही लेखक कर सकते है, जिन्हें उर्दू का ज्ञान है। ग्रापस के विरोध को छोड़कर हिन्दू और मुसलमान दोनों को चाहिये कि वे जहां तक कर सकें, चाहे हिन्दी के चाहे उर्दू के साहित्य की वृद्धि करें। मनुष्य सुगमता ग्रीर सरलता का स्वभाव से ही पक्षपाती है। हिन्दी बोलने श्रीर लिखने में उसे सुभीता दिखाई पड़ेगा तो मुसलमानो के हजार विरोध करने पर भी हिन्दी की उन्नति रुक नही सकती। इसी तरह उद्दें में उसे ग्रासानी होगी तो हिन्दुग्रों के हजार सिर पटकने पर भी उसका उरूज बन्द नहीं हो सकना। अरबी, फारसी और तूर्की के जितने शब्द हिन्दी में ग्रा चुके हैं, हिन्दुग्रों को उन्हें ग्रपनालेना चाहिये. उनसे काम लेना चाहिये। इसी तरह मुसलमानों को संस्कृत के प्राचीन शब्दों से कोई परहेज न होना चाहिये। ऐसे सिद्वचार से हम आपस में सद्व्यवहार कायम रख सकेंगे, ग्रौर वाक्शक्ति ऐसी पवित्र वस्तु को हम परस्पर विद्वेष ऐसे कृत्सित कार्य का कारण न बनने देंगे।

# हिंदी-कविता

हिन्दी का उत्पत्तिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। तब से ग्राज तक हिन्दी-साहित्य के स्थूल रूप से पांच माग किये जा सकते हैं—

२-- प्रारम्भकाल--१२०० वि० से १५०० तक

३-- प्रौढ़काल-- १५०० वि० से १७५० तक

४-- उत्तरकाल-- १७५० से १६०० तक

५--वर्त्तमानकाल--१६०० से

उत्पत्तिकाल के मुख्य कवि —चंद, जल्ह, जगनिक ।

प्रारम्भकाल के मुख्य कवि—विद्यापित, ग्रमीर खुसरो, कबीर, -नानक ग्रादि।

प्रौढ़काल के मुख्य कवि—सूर, तुलसी, मीराबाई, हितहरिवंश, दादू-दयाल, गंग, रहीम, केशवदास, रसखान, सेनापित, सुन्दरदास, बिहारी, भूषण, मितराम, लाल, धन भ्रानन्द, देव, वृन्द ।

उत्तरकाल के मुख्य कवि—दास, दूलह, गिरिघर, ठाकुर, पदमाकर, ग्वाल, दीनदयाल, रघुराज, द्विजदेव, लक्ष्मणिसह, गिरधरदास ।

मुख्य लेखक --- लल्लूलाल, सदलिमश्र, राजा लक्ष्मणसिंह।

वर्त्तंमानकाल के मुख्य किव — हिरिश्चंद्र, बदरी नारायण चौधरी, विनायक राव, प्रतापनारायण मिश्र, अिम्बकादन व्यास, लाला सीताराम, नाथूराम 'शङ्कर' शर्मा, जगन्नाथप्रसाद 'भानु', श्रीघर पाठक, सुघाकर द्विवेदी, महावीरप्रसाद द्विवेदी, राघाकृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त, ग्रयोध्या-सिंह उपाध्याय, लाला भगवानदीन, जगन्नाथदास 'रत्नाकर', राय देवी-प्रसाद 'पूर्ण', सैयद श्रमीर श्रली, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, कामताप्रसाद गुरु, रामचिरत उपाध्याय, मिश्रबन्ध, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिषर शर्मा, माघव शुक्ल, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', रूपनारायण पाण्डेय,

सत्यनारायण, मन्नन द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पाण्डेय, लक्ष्मीधर वाजपेयी, बदरीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचन्द्र शुक्ल आदि । भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र के समय से हिन्दी का नया युग प्रारम्भ होता है । हरिश्चन्द्र ने किता का विषय भी बदला और भाषा-शैली में भी कुछ नवीनता सन्निविष्ट की । उसी समय से खड़ीबोली की किवता को भी प्रोत्साहन मिला और उसमें भी भावोहीपन होने लगा।

हिन्दी-साहित्य का आकाश भ्रगणित उज्ज्वल नक्षत्रों से देदीप्यमान होरहा है। हिन्दी-साहित्य का उपवन अनेक मनोमोहक सुरिभित सुमनों से सुशोभित है। हिन्दी-साहित्य का भ्रमृत-प्रवाह श्रसख्य स्रोतों से प्रवाहित होकर रिसकों के हृदय की भूमि को सुधा-सिलल से सीचकर उसमें नवजीवन का संचार कर रहा है। हिन्दी-साहित्य का मधुरनाद एक-एक कण्ठ से निकलकर सहस्र-सहस्र कण्ठ से प्रतिध्वनित होरहा है। भ्राइये एक बार हिन्दी-साहित्य की थोड़ी-सी माधुरी का मजा चिलये।

हिन्दी में भक्त-प्रेमी श्रौर श्रृंगारी किवयों की संख्या सबसे श्रिधिक है। भक्त श्रौर प्रेमी किवयों में कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरा दाद श्रौर रसखान का स्थान बहुत ऊंचा है। कबीर ने जो कुछ कहा है, उसमें अनुभव की मात्रा अधिक है, कल्पना की बहुत कम। कबीर ने जो कुछ कहा, स्पष्ट, सत्य श्रौर निष्पक्ष कहा है। कबीर कहते हैं—

सुख के माथे सिलि परें, जो नाम हृदय से जाय। बलिहारी वा दुक्ख की, जो पल-पल नाम रटाय।।

सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी ही सांसारिक सुखों को लात मारकर दु:ख को गले लगा सकता है।

ईश्वर-स्मरण के विषय में कबीर कहते हैं—

माला तो कर में फिरै, जीम फिरै मुख माहि।

मनुवां तो दहुँ दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहि॥

• प्रेम के विषय में कबीर कहते हैं-

प्रेम न बाड़ी ऊपजें प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचै, सीस देइ लै जाय ।। प्रेम-प्रेम सब कोइ कहै , प्रेम न चीन्है कोइ। श्राठ पहर भीना रहै, प्रेम कहावै सोइ।। श्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट परगट होय। जो पै मुख बोलै नहीं नैन देत है रोय ।। कबिरा प्याला प्रेम का अन्तर लिया लगाय। रोम रोम मे रम रहा, और अमल क्या खाय।। नैनों की करि कोठरी, पूतली पलंग बिछाय। पलकों की चिक डारिकै, पियको लिया रिभाय।। प्रीतम को पतियां लिखं जो कहं होय बिदेस। तन में मन में नैन में , ताको कहा सदेस ।। गगन गरजि बरसै अमी , बादल गहिर गंभीर । चहँ दिसि दमकै दामिनी , भीजे दास कबीर ॥ सुन्न मंडल मे घर किया बाजै सबद रसाल। रोम रोम दीपक भया . प्रकटे दीनदयाल

प्रेम की कैसी विषद् महिमा है! कैसा स्वाभाविक वर्णन है! हिन्दी किवियों ने विशुद्ध प्रेम का जैसा उज्ज्वल वर्णन किया है, वैसा ग्रन्थ भाषा में बहुत कम है।

विद्यापति कहते हैं:--

सेई परित अनुराग बखनइत तिले तिले नूतुन होइ । अर्थात्, वही प्रीति, वही अनुराग प्रशंसा के योग्य है जो तिल-तिल नवीन होता जाय ।

श्रागे विद्यापित श्रसीम अनुराग का अन्भव करते हैं:—
जनम श्रवधि हम रूप निहारल नयन न तिरिपित भेल ।
सेहो मधुर बोल स्रवनिह सूनल स्नृति पथे परस न गेल ॥
अर्थात्, जन्म-भर हमने (ग्रपने प्रिय का) रूप देखा; किन्तु आंखें

तृप्त न हुईं। जन्म-भर हमने वही मधुर वाणी सुनी,पर सुनने की इच्छा बनी ही रही। प्रेम का यह कितना सुन्दर वर्णन हैं!

ग्रब ग्रागे बढ़िये, हिन्दी-साहित्य की लम्बी सड़क सघन छाया से ग्राच्छादित है। जगह-जगह पर पथिकाश्रम हैं, उपवन हैं, कुञ्ज हैं, सर, सरिता, निर्झर के मनोरम दृश्य हैं, रिसक पथिकों को सब प्रकार का ग्राराम देने के लिए सुकिवसमुदाय प्रत्येक समय उपस्थित रहता है। मार्ग-भर में न कहीं उजाड़ है, न ऊसर, न बन, न बयाबान। जिस पथिक की जैसी रुचि हो, वह वैसा ही सुखों पभोग कर सकता है। ग्राइये, कुछ दूर तक इस मार्ग पर हम लोग भी चलें।

यह सूरदास जी हाथ में तम्बूरा लिये ध्रपने ध्राश्रम के द्वार पर विराजमान हैं। ये श्रीकृष्ण के बालचरित ग्रौर गोपियों के विरह की बातें सुना रहे हैं।

मैया मेरी मैं नहिं माखन खायो ।
भोर भयो गैयन के पाछे मध्वन मोहिं पठायो।
चार पहर बंशीबट भटक्यो सांभ परे घर आयो।।
मैं बालक बहियन को छोटौ छीको किस विध पायो।
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो।।
तूं जननी मन की अति भोरी इनके कहे पितयायो।
जिय तेरे कछु भेट उपज है जान परायो जायो।।
यह ले अपनी लकुट कमिया बहुतहि नाच नचायो।
सूरदास तब बिहंसि जसोदा ले उर कंठ लगायो।।

कितना सुन्दर वर्णन है, कितनी स्वाभाविकता, कितना सौन्दर्य है! श्रीकृष्ण के विरह में गोपियां व्याकुल होकर भ्रापस में कहती हैं—

जब तें पिनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर। भरि मरि जमुना उमिंड चलत हैं इन नैनन के नीर।।

श्रीकृष्ण के चले जाने पर पनघट का वह हास-विलास कहां ? अब तो मांसुमों से जमुना उमड़ म्राती हैं।

## सूरदास प्रीति करनेवालों से कहते हैं— प्रीति करि काहू सुख न लह्यो ।

जिन कोउ काहू के वश होहि।।

फिर वही प्रेम की महिमा इस प्रकार गाते हैं—

देखो करनी कमल की, कीनों जल सों हेत।

प्रान तज्यो प्रेम न तज्यो, सूख्यो सर्राह समेत।।

दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग।

ननुतो तिहि ज्वाला जर्यो, चित न भयो रस भंग।।

सब रस को रस प्रेम है।

विरह ही प्रेम का प्राण है। विरह न हो तो प्रेम का ग्रानन्द ग्राही नहीं सकता है। माता यशोदा श्रीकृष्ण के विरह में कह रही है—

मेरे कुंवर कान्ह बिनु सब कुछ वैसहि घर्यो रहै।

सारा बज श्रीकृष्ण के विरह में व्याकुल, श्रीकृष्ण बज के विरह में बेचैन।

श्रागे हिंद्ये। बीच-बीच में ये बहुत-से काव्य-कुटीर हैं, जिनमें से श्रानेकों प्रकार के मधुर नाद निकलकर दिशाओं में गूंज रहे हैं। सब जगह थोड़ा-थोड़ा ठहरने से बहुत देर होगी। लीजिये,यह मीराबाई का आश्रम है। मीरा कहती हैं—

घायल सी घूमत फिरूं रे मेरा दरद न जाने कोय ।

सच है, 'घायल की गति घायल जानै" दूसरा कौन जान सकता है !

बाबल बैंद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बांह ।

मूरख बैंद मरम निंह जानै करक करेजे मांह ॥

जाओ बैंद घर आपने रे म्हारो नांव न लेय ।

मैं तो दाघी विरह की रे काहे कूं औषद देय ॥

खिन मन्दिर खिन ग्रांगने रे खिन खिन ठाढ़ी होय ।

घायल ज्यों घुमं खड़ी रे म्हारी बिया न बुभे कोय ॥

काढ़ि कलेजा में घरूं रे कौग्रा तू ले जाय। ज्यांदेस्यां म्हारो पिव बसै रे वे देखत तू खाय॥

विरह का कैसा मार्मिक वर्णन है। प्रेम का कितना सुन्दर रूप है । आगो बिढ़ये। यह किविशिरोमणि तुलसीदास का आश्रम आग गया। तुलसी रामभजन में मग्न हैं। संसार में सर्वत्र उन्हें राम ही राम दिखाई पड़ रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, देवता, राक्षस सब में उनको अपने राम की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। इनका आश्रम सबसे बड़ा है। इनके पास राजा, रंक, फकीर सब आते है। इनका दरबार बहुत बड़ा है। ये कहते हे—

जेहिके जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलत न कछु सदेहू ।
परिहत वस जिनके मनमाहीं । तिनकहं जग दुर्लभ कछु नाही ।।
ये व्यंग और हास-परिहास में भी बड़े पटु हैं । श्रीराम से कहते हैं—
गर्ब करहु रघुनन्दन जिन मन माह ।
ग्रापन रूप निहारहु सियकै छांह ॥

अर्थात्, हे राम अपने रूप का घमंड न कीजिए, जरा अपने रूप का सीता की छाया से मिलान तो कीजिये। सीता की तुलना आप क्या कर सकते हैं?

सीता के ग्रंग-रंग का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं—
चंपक हरवा ग्रंग मिलि ग्रधिक सुहाइ।
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ।।
सिग्र तुव ग्रङ्ग रंग मिलि ग्रधिक उदोत।
हार बेलि पहिरावों चपक होत।।

सीता जब राम के साथ बन को चलीं, उस समय सीता की मृदुताः का वर्णन करने में तुलसी ने भ्रप्रतिम पटुता दिखाई है।

पुरते निकसी रघुवीर बघू घरि घीर दये मग मे डग है। मज्बकी मरि माल कनी जलका पटु सूजि गये मधुराधर वै॥ फिरु बूभित हैं चलनोऽब कितो पिय पर्नेकुटी करिहौ कित हूँ।
तिय की लिख ब्रातुरता पिय को ग्रंखियां ग्रति चारु चलीं जल च्वै।।
कितना सीधा-सादा वर्णन है! कितना मर्मभेदी भाव है!
आगे चिलिये। यह रसखान का ग्राश्रम है। रसखान प्रेम में मस्त
हैं। इनका ग्रालाप सुनिये—

मानस हौं तो वही रसखान बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पसु हौं तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की घेनु मंभारन।। पाहन हौं तो वही गिरि को जो घर्यो कर छत्र पुरन्दर घारन। जो खग हौं तो बसेरो करों मिलिकालिंदी कूल कदंब की डारन।।

\* \* \*

या लकुटी ग्रह कार्मारया पर राज तिहूं पुर कौ तिज डारौ।
ग्राठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारौं।।
रसखानि कबौं इन ग्रांखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौं।
कोटिन हूं कलघौत के घाम करीर के कुंजन ऊपर वारौं।।
सच्चा प्रेमी ही संसार के वैभव को इस तरह लात मारता है।
यह मार्ग बहुत लम्बा है। ग्राइये, एक सुगम मार्ग से चले। इस
मार्ग में बड़े-बड़े कुंज हैं। ग्राइये, पहले संतकुंज में थोड़ा विश्राम ले लें।
यहां सब संत किव जमा हैं। कबीर, रैदास, घर्मदास, नानक, दादू,मलूक,
सुन्दरदास, चरनदास, पलटू, घरनी, बुल्ला, भीखा, दरिया ग्रादि संत
यहां ग्रपने-अपने घ्यान में मस्त हैं। प्रत्येक के मुंह से उसका ग्रनुभव
निकलता जा रहा है। सुनिये—

जब में था तब हिर नहीं, अब हिर है में नाहि।
प्रेमगली अति सांकरी, तामें दो न समाहि॥ कबीर।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोति बरै दिनराती॥ रैदास।
झिर लागै महिलिया, गगन घहराय।
खन गरजै खन बिजुली चमकै, लहर उठे सोमा बरिन न जाय॥
धर्मदास।

काहे रे बन खोजन जाई।

पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर माहि जस छाई।

तैसे ही हरि बसे निरन्तर घटही खोजो भाई।। नानक।

सरग नरक संसै नहीं, जियन मरन भय नाहि।

राम बिमुख जे दिन गये, सो साले मन माहि।। दादू।

दाया करे घरम मन राखे, घर में रहै उदासी।

अपना सा दुख सब का जाने, ताहि मिले प्रविनासी।। मलूक।

तौ सही चतुर तूं जान परबीन अति परै जिन पींजरे मोह कूवा।

पाइ उत्तम जनम, लाइले चपल मन, गाइ गोबिन्द गुन जीत जूवा।।

सुन्दर।

चरनदास यों कहत हैं, सुनियो संत सुजान।
मुक्ति मूल भ्राघीनता, नरक मूल भ्राभिमान।। चरनदास।
सुनि लो पलटू भेद यह, हंसि बोले भगवान।
दुख के भीतर मुक्ति है, सुल में नरक निदान।। पलटू।
सी संत-कञ्ज मे हम दो देवियों को भी बैठे देखते है। ये कह

इसी संत-कुञ्ज मे हम दो देवियों को भी बैठे देखते हैं। ये कह रही हैं—

सीस कान मुख नासिका , ऊंचे ऊंचे नांव।

''सहजो'' नीचे कारने , सब कोउ पूजे पांव।। सहजोबाई।
बौरी ह्वं चितवत फिरू , हिर ग्रावें केहि ग्रोर।
छिन उट्ठू छिन गिरि परूं , राम दुखी मन मोर।। दयाबाई।

अब आगे बढ़िये। यह प्रेम-कुञ्ज है। यहां कौन-कौन हैं ? देखिये, यहां घन आनन्द, आलम और शेख, सीतल, ठाकुर और बोधा प्रेम में मतवाले, इश्क में चूर, बैठे-बैठे प्रेम की लहर ले रहे है। हर एक के मुंह से उसका अनुमव फूटा पड़ता है।

पर कारज देह को वारे फिरौ परजन्य जथारथ ह्वै दरसौ। निविनीर सुघा के समान करौ सब ही बिधि सज्जनता सरसौ।। "धन आनंद" जीवन दायक ही कछू मोरियों पीर हिये परसौ । कबहू वा बिसासी सुजान के आगन मों अंसुवान को लैं बरसौ ॥ घन आनद ।

मन की ग्रंटक तहां रूप को विचार कहा, रीभिब की पैड़ो ग्रौर बूभि कछु न्यारी है। आलम।

पैड़ों सम सूघो बेड़ो कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहा सबल भगति है। सेख भनि तहां मेरे त्रिभुवन राय है जु दीनवन्धु स्वामी सुर-पतिन को पित है।। बेरी को न बेर बरिआई को न परबेस हीने को हटक नाहीं छीनै को सकति है। हाथी की हंकार पल पाछे पहुचन पावे चीटी की चिधार पहले ही पहचित है।

सेख।

हम खूब तरह से जान गये जैसा म्रानंद का कद किया। सब रूप सील गुन तेज पुञ्ज तेरे ही तन मे बद किया।। तुक्क हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया। चम्पकदल, सोनजुही, नरगिस, चामीकर, चपला, चद किया।।

सीतल।

यह प्रेम कथा किहये किहि सों सौ कहे सों कहा कोऊ मानत है।
पर ऊपरी धीर बधायो चहै तन रोग नवा पिहचानत है।।
किहि ठाकुर जाहि लगी कसकै सुतो को कसकै उर म्रानत है।
बिन म्रापने पाय बिवाय गये कोऊ पीर पराई न जानत है।

ठाकुर।

लोक क लाज श्रौर साक प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊ ।।
गांव को गेह को देह को नातो सनेह में हां तो करैं पुनि सोऊ ।।
बोधा सुनीति निबाह करैं घर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ ।।
लोक की भीति डरात जो मीत तौ प्रीति के पैड़े परे जिन कोऊ ।।

बोघा।

श्रीर श्रागे बिढये। यह नीत-निकुञ्ज है। इसमे श्राप को रार्जनीति श्रीर लोक-व्यवहार के पंडित मिलेगे। न ये प्रेमी है,न विरही,न श्रुङ्गारी हैं, न वीर। ये, मनुष्य को ससार में किस ढग से रहना चाहिए, इस बात की शिक्षा दे रहे हैं। इनमें मुख्य-मुख्य नीति-निपुणों के नाम ये हैं—

नरहरि, रहीम, वृन्द, बैताल, घाघ और गिरिधर । जरा देर के लि**ए** ठहर जाइये और इनके उपदेश सुन लीजिये ।

> ज्ञानवान हठ करें निधन परिवार बढावें। बबुवा करें गुमान धनी सेवक ह्वं धावें।। पडित किरिया हीन राड़ दुरबुद्धि प्रमाने। धनीन समभें धर्म नारि मरजाद न माने।।

कुलवत पुरुष कुल विधि तजें, बधु न माने बधु-हित । संन्यास घारि धन संग्रहें, ये जग मे मूरल विदित ।। नरहरि: रिहमन ग्रेंसुवा नयन ढिर, जिय दुल प्रकट करेय। जाहि निकारों गेंह ते, कस न भेद किह देय।। रहीम। सब सों श्रागे होय कै, कबहु न करिये बात। सुघरे काज समाज फल, बिगरे गारी खात।। वृन्द।

मरं बैल गरियार मरं वह श्रिडियल टट्टू।
मरं करकसा नारि मरं वह खसम निखद्दू॥
बाँभन सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्यावै।
पूत वही मरि जाय जो कुल में दाग लगावै॥
श्रुष्ठ बेनियाव राजा मरं तबे नीद भरि सोइये।

बैताल कहै बिकम सुनो एते मरे न रोइये।। बैताल। मुइयाँ खेड़े हर ह्वे चार। घर ह्वे गिहिथिन गऊ दुवार।। श्ररहर की दाल जड़हन का भात। गागल निबुधा धौ घिउ तात।। सह रस खंड दहीं जो होय। बाँके नैन परोसे जोय।। कहें घाघ तब सबही झूठा। उहां छाँड़ि इहवे बैक्टा।।

जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग।
जो संग राखे ही बनै तो करि राखु अपंग।।
तो करि राखु अपंग फेरि फरकै सुन कीजे।
कपट रूप बतराय ताहि को मन हरि लीजे।।
कह गिरिधर कविराय खुटक जैहें नहि ताकी।

कोटि दिलासा देउ लई घन घरती जाकी।। गिरिधर श्रव श्रागे एक बन मिलेगा। इसका नाम है, वीरबन। इसमे केवल दो ही चार भोंपड़े नजर श्राते हैं। दो तो सामने हैं, एक भूषण का, दूसरा लाल का। बाकी टूटी-फूटी हालत में हैं। वीरों को फुरसत कहाँ कि वे शांति से बैठने के लिए कुंज-निक्रंज की रचना करे। दोनों वीर श्रपनी-श्रपनी कुटी के सामने टहल-टहलकर कुछ कह रहे हैं। सुनिये— विना चतुरंग संग बानरन लेंकै,

बाँधि बारिधि को लंक रघुनन्दन जराई है। पारथ अकेले द्रोन भीषम सों लाख भट,

जीति लीन्हीं नगरी विराट में बड़ाई है।।
भूषन भनत ह्वै गुसलखाने में खुमान,

ग्रवरंग साहिबो हथ्याय हरि लाई है। तौ कहा श्रचंभो महाराज शिवराज सदा,

बीरन के हिम्मतै हथ्यार होत ब्राई है।। भूषण।
उद्यम तें सम्पति घर ब्रावै। उद्यम करैं सपूत कहावै।।
उद्यम करैं संग सब लागै। उद्यम तें जग में जस जागै।।
समुद उतिर उद्यम तें जैये। उद्यम तें परमेश्वर पैये॥ लाल।
इस वीरबन में श्रापको विशेष ब्रानन्द न श्राया होगा। लीजिये,
. सामने एक बहुत बड़ा उद्यान है। वहाँ चलकर विश्राम कीजिये।

इस उद्यान का नाम है, श्रृंगारोद्यान । इसके दो भाग हैं; एक भाग में सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, हितहरिवंश, हरिदास, विद्वल विपुल, रसिक

गोविन्द, भगवतरिसक, बिहारीदास, घ्रुवदाम, हठी, सीतलदास, सहचिरिशरण, किशोरीअलि, श्रलबेली श्रली, श्रोभट्ट, गदाधर भट्ट, व्यासजी, नागरीदास, हितवृन्दावनदास, श्रानदघन, रसखान, सूरदास मदनमोहन, नारायण स्वामी, लिलत माधुरा श्रोर लिलत किशोरी के प्रेम-निकेतन श्रलग-श्रलग बने हुए है, किन्तु सबके रग-ढग, रहन-सहन, विषय-वृत्त एक से है।

चिलये, पहले इस प्रेम-निकेतन की सैर कर ले। यहाँ विशुद्ध-प्रेम की चर्चा है। सात्विक-श्रुगार का म्रानद है। सब राधाकृष्ण के सौन्दर्य, राधाकृष्ण की कीडा का वर्णन करने मे निमग्न है। यहाँ मन पर सासा-रिक विषयों का प्रभाव नहीं। यहाँ प्रेम हैं, भिक्त हैं, सौन्दर्योपासन हैं, और हृदय की निर्मलता का उज्ज्वल विकास हैं। यहाँ की प्रेमकथा मनुष्य के चरित्र को कलुषित नहीं करती, किन्तु उज्ज्वल, पावन म्रौर निष्कलक करती हैं।

यहाँ —या स्रनुरागी चित्त की, गति समुभै निह कोय। ज्यों-ज्यो दूबै स्यामरँग, त्यो स्यों उज्ज्वल होय।।

यहाँ के एक-एक प्रेमी का, एक-एक सौन्दर्योपासक का रहस्य सम-झने के लिए एक-एक जन्म चाहिए। यहाँ प्रेम है, म्रानंद है, सच्चा सुख म्रीर सच्ची शाति है। यहाँ का स्वर, यहाँ का राग, यहाँ का गान, यहाँ की तान सुनकर हृदय रखनेवाला मनुष्य यहाँ ही का होकर रहता है। आइये, म्रागोद्यान के दूसरे भाग की सैर करे।

यहाँ केशव, बिहारी, मितराम, देव, पद्माकर, ग्वाल, पजनेस श्रौर द्विजदेव के बड़े-बड़े रंग बिरगे सजे-सजाये महल हैं। छोटे-बडे श्रौर भी सैकडों सुन्दर घर इघर-उघर दिखाई पड रहे हैं। स्त्री यहाँ की अधि-ष्ठात्री देवी हैं। यहाँ सासारिक विषय-वासना का ही साम्राज्य है। यहाँ मनुष्य-जीवन का लक्ष्य स्त्री-सुखोपभोग ही माना जाता है। यहाँ स्त्रियों के हाव-भाव श्रौर कटाक्ष से घायल विरिह्यों का जमघट है। दूती श्रौर कुटनियों का बाजार गर्म हैं। नायक श्रौर नायिकाश्रो की श्रनेक जातियाँ

यहाँ विद्यमान हैं। ग्रभिसार-स्थानों की भरमार हैं। कुलवध्रुश्रों से लुक-छिपकर बातें करना, उन्हें उड़ा लाना, अविवाहिता नववयस्काश्रों से दूषित प्रेम करना, हर मौसम ग्रौर हर ग्रवस्था के लिए तैयार किये हुए नुसन्वों के अनुसार विषय-विलास करना, रात-दिन चोटी से लेकर ग्रँगूठे तक स्त्री के ग्रंगों की चर्चा में निमग्न रहना, यही यहाँ का घंधा है, यही यहाँ का जीवन है। इस उद्यान के किवयों ने हिन्दी-संसार में विषया-नुराग की मात्रा खूब बढ़ा दी, व्यभिचार की वृद्धि की, निकम्मेपन की जड़ जमाई, वैवाहिक-पित्रता पर ग्राक्रमण किया। मैं यह केवल परिणाम की बातें कहता हूँ। उन किवयों के राग सुन्दर, वर्णन करने के ढंग मनोहर ग्रौर स्त्री-पुरुषों के मनोभावों को व्यक्त करने की उनकी क्षमता प्रशंसनीय है। यदि मन पर विषयवासना का बुरा ग्रसर पड़ने का भय न हो तो मनोविनोद के लिए उनकी वाणी ग्रनमोल चीज है। ग्राइये, कुछ श्रवण कीजिये। केशव को एक बड़ा दु:ख है। वह क्या?

केयव केसिन ग्रस करी, जस ग्रिरहूँ न कराहि। चंद्रबदिन मृगलोचनी, बाबा कहि-कहि जाहि॥

(बहारी को मार्ग में चलते-चलते रित-क्रीड़ा का स्मरण आ रहा है ---नाक चढ़ै सीबी करैं, जितै छबीली छैल। फिरि-फिरि भूलि उहैं गहैं, पिय कँकरीली गैल।।

मितराम, नेह की ग्राग से जल रहे हैं— नैन जोरि मुख मोरि हँसि, नैसुक नेह जनाय। ग्राग लेन ग्राई हिये, मेरे गई लगाय।।

देव का तो कहना ही क्या है । ये तो सिर से पैर तक प्रेम के रंग में रंगे हुए, ग्राजन्म विषय-सिन्धु में गोता खाते रहे। इन्होंने बड़े ग्रनुभव से कहा है—

जोगहू से कठिन संयोग पर नारी को। परमाकर इनमें से किसी से कम नहीं। इनका एक नुसला सुनिये।

गुलगुली गिलमें गलीचा है, गुनाजन है,
चादनी है, चिक है, चिरागन की माला है।
कहै पदमाकर है गजक गिजाह सजी,
सय्या है, सुरा है श्री सुराही है सुप्याला है।।
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्है,
जिनके अधीन एते उदित मसाना है।

तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है,

सुवाला है दुसाला भ्रौ विसाला वित्रसाला है।।

किसी गरीब को यह मुख-सामग्री दुर्लभ है। पदमाकर ने सर्दी का इलाज बताया। अब ग्वाल से गर्भी की दवा सुन लीजिय।

जेठ को न त्राम जाके पास ये विलास होय.

खस के मवास पेंगुलाब उछरघो करें। बिही के मुरब्बे डब्बे चादी के बरक भरे,

पेठे, पाग केवरे मे बरफ परचो करें।। ग्वाल कवि चन्दन चहल मे कपूर च्र,

चदन ग्रतन तन बसन खरचो करै। कजमुखी, कजनैनी, कज के बिछौनन पै, कजन की पखी करकज ते करचो करै।।

वाह वा, क्या सुन्दर सुख स्वप्न हैं। गरीबों को यहा भी गुंजाइश नहीं। आइये पजनेस का काव्यामृत पान कीजिये। इनकी प्राणप्यारी के उरोज कैसे हैं, सुनिये।

> उरज उठौना चक्रवाकन के छौना कैघो, मदन खिलौना ये सलौना प्रानप्यारी के।

हिजदेव की तो बात ही निराली है। ये राजा महाराजा है। सुख की सब सामग्री में इनका महल खूब सुसज्जित है। इनकी व्यथा सुनिये— वह मन्द चले किन मेरी भटू पग लाखन की ग्रंखिया ग्रटका। •इसी विषयी समाज के एक सदस्य ने एक स्त्री को सलाह दी है— बावरी जो पै कलंक लग्यो तो निसंक ह्वं क्यों निह अङ्क लगावित ।। अब इन्हें छोड़िये। उर्दू शायरों की महिफ़ल के रंग-ढंग की ही यह मंडली हैं। वहां भी जीते जी मौत है, यहां भी वैसी ही आह-ऊह हैं। अन्तर इनना ही हैं कि वहां अप्रकृतिक प्रेम की चर्चा है। यहां प्रकृति की सीमा के भीतर ही सब आमोद-प्रमोद है।

श्रागे श्राइये। उद्यान के दोनों भागों के बीत्र में यह किसका महल है ? इसके द्वार पर लिखा है—

परम प्रेमनिधि रसिकवर, श्रिति उदार गुन खान।
जग-जन रंजन स्रामु किव, को हरिचन्द समान॥
जग जिन तन समकरितज्यो, श्रिपने प्रेम प्रभाव।
करि गुलाब सों श्राचमन, लीजत वाको नांव॥

यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का वंगला है। ये उद्यान के दोनों भागों की सैर किया करते हैं। ये वड़े प्रेमी, बड़े रिसक, बड़े उदार और विलासी पुरुष हैं। इन्होंने उद्यान के बीचो-बीच से एक नई सड़क निकलवाई है। उस पर अनेक किवयों ने अपने बंगले बनबाये है। कुछ के नाम ये हैं— प्रतापनारायण पिश्र, नाथूराम शंकर शर्मा, श्रीघर पाठक, अयोध्या-सिंह उपाध्याय, राय देवीप्रसाद 'पूणें', मैथिलीशरण गुप्त आदि। ये सब अपनी-अपनी मौज में मस्त हैं। अभी तक इनके बंगलों में शोभा सजावट का नाम नहीं। नये ढंग से सजाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समय लगेगा। इनका कोई कुंज नहीं, जहां सबसे एक साथ मिला जाय। हां, एक कलब जरूर है, जहां कभी-कभी दो-चार जमा हुआ करते है, और भारत विषयक नीरस चर्चा करके कालयापन कर जाते हैं। हरिश्चृंद्र की पहुंच दोनों ओर थी, इसलिए उनके बंगले में नया और पुराना दोनों प्रकार का सौन्दर्य विकसित हो उठा है। आइये, प्रत्येक से अलग-अलग मिलकर कुछ वार्तालाप कीजिये।

### हरिश्चन्द्र कहते हैं-

जिय पै जु होव ग्रधिकार तौ बिचार की जै,
लोकलाज भलो बुरो भले निरधारिये।
नैन, स्नौन कर, पग सबै परबस भये,
उतै चिलजात इन्हें केंसे कै सभारिये।।
हरीचद भई सब भांति सों पराई हम,
इन्हें ज्ञान किह कहों कैंसे कै निवारिये।
मन में रहें जो ताहि दीजिये बिसारि,
मन ग्रापै बसै जामे ताहि कैंसे कै बिसारिये।।

### एक दूसरे ढग का सुनिये-

सीखत कोउ न कला उदर भरि जीवत केवल।
पसु समान सब अन्त खात पीवत गंगाजल।।
धन बिदेश चिल जात तऊ जिय होत न चंचल।
जड़समान ह्वं रहत अकलहत रिच न सकत कल।।
जीवत बिदेश की बस्तु लें, ता बिन कछु नीहं करि सकत।
जागो जागो अब सांवरे, सब कोउ रुख तुमरो तकत।।
यहां से अब हम नई सड़क पर चल रहे है।

तब लिख है। जहंरह्यो एक दिन कंचन बरसत।
तहं चौथाई जन रूखी रोटिहुं कहं तरसत।।
जहं ग्रामन की गुठली ग्रह बिरछन की छाले।
ज्वार चून महं मेलि लोग परिवारींह पाले।।
नौन तेल लकरी घासहुं पर टिकस लगे जहं।
चना चिरोंजी मोल मिले जहंदीन प्रजा कहं।।

प्रतापनारायण मिश्र ।

शंकर के सेवक दुलारे सब लोगन के नीति के निकेत निगमागम पढ़त हैं।

जीवन के चारों फल चाखन की चाह कर उन्नति की ग्रोर निसिबासर बढत हैं।। भारती के भूषण प्रतापशील पूषण से जिनकी कृपा से पर दूषण कढत हैं। ऐसे नर नागर तरेंगे भवसागर को प्यारे परमारथ के पीत पै चढत हैं।।

नाथुराम शंकर शर्मा।

वंदनीय वह देश, जहां के देशी निज अभिमानी हों। बांधवता में बंधे परस्पर परता के स्रज्ञानी हों।। निन्दनीय वह देश जहां के देशी निज अज्ञानी हों। सब प्रकार परतन्त्र पराई प्रभता के अभिमानी हों।। श्रीघर पाठक।

आशा की है अमत महिमा, धन्य है देवि आशा।

श्रयोध्यासिह उपाध्याय ।

लक्ष्मी दीजै, लोक में भान दीजै। विद्या दीजै, सभ्य संतान दीजै।। हे हे स्वामी, प्रार्थना कान कीजै। कीजै कीजै, देश कल्याण कीजै।। देवीप्रसाद पूर्ण।

जो छके है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती।।

जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुये हैं। घटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुये हैं।। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये। जिसके कारण घूल भरे हीरे कहलाये।। हम खेले क्दे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में! हे मातुभूमि ! तुभको निरख मग्न क्यों न हों मोद में !

मैथिलीशरण गुप्त।

ग्रव यहीं ठहरिये। यह मार्ग ग्रभी वन रहा है। रास्ते में कंकड़-पत्थरों के ढेर लगे हैं। न छाया है, न पानी का कहीं ठिकाना है। यहीं से लौट चिलये। फिर कभी इस मार्ग की सैर की जायगी।

ग्राइये, एक कुज में बैठकर इस बात पर ग़ौर करे कि हमने क्या देखा ग्रौर कैसा देखा !

ऊपर हिन्दी-साहित्य की एक हलकी-सी भलक दिखा दी गई। श्रुगारी-किवयों में सात्विक प्रेमी वृन्दावनवासी कृष्ण-भक्तों की रचनाग्रों के उदाहरण नहीं विगे गये। जिन्हें विस्तृत रूप से देखना हो, किवता-कौमुदी मे देख सकते हैं। ग्रुन्य किवयों के भी काव्य की छटा कौमदी मे देखने को मिलेगी। इसी से उदाहरण बहुत थोड़े दिये गये। ग्रुव स्थूल-रूप से हिन्दी-साहित्य पर दृष्टि डालिये।

हिन्दी-किवता के दो रूप है, एक ब्रजभाषा का, दूसरा हिन्दी का, जिसे ''खड़ीबोली'' भी कहते हैं। ब्रजभाषा का भंडार खड़ीबोली के भंडार से बहुत बढा-चढ़ा है। ब्रजभाषा के किवयों के टक्कर का एक भी किव ग्रभी तक खड़ी बोली में नहीं हुग्रा है। किन्तु खड़ीबोली की किविता की ग्रोर लोगों की रुचि जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर यह कहना पड़ता है कि यह खड़ीबोली के किसी महाकिव के शीघ्र ग्राविभूत होने की शुभ सूचना है। सैकड़ों हजारों सोते निकल रहे है, शीघ्र ही वे महानद के रूप में परिणत हो जांयगे। नन्ही-नन्ही लकड़ियां प्रज्वित हो रही है, शीघ्र ही किसी बड़े कुन्दे मे ग्रिंग का ग्रवतार होने वाला है। प्रकाश फैल जायगा, दिशा उज्ज्वल हो जायगी, फिर इस बात को कोई कभी याद भी न करेगा कि इस कुन्दे के सुलगाने में कितनी चैलियों ने ग्रात्मत्याग किया था।

ब्रजभाषा के किवयों को भाषा के सम्बन्ध मे जितनी स्वतन्त्रता थी, हिन्दी के किवयों को उसकी चौथाई भी नहीं। ब्रजभाषा का किव ग्रपनी ग्रावश्यकता के ग्रनुसार शब्दों को तोड़-मरोड़कर सड़क तैयार कर लेता है। ग्रावश्यकतानुसार कंकड़-पत्थर को काट-छांटकर वह सहज में ही उन्हें जमा देता है। उसपर उसके भावों से लदा हुग्रा छकड़ा आसानी से चल निकलता है। वह आनन्द को आनंद, ग्रनन्द ग्रीर ग्रनन्दा कर

सकता है। तूलसीदास ने ग़रीबनेवाज को गरीबनेवाज करके पराई चीज को भी अपने साँचे में ढाल लिया। वह खाता है को खात, गाता है को गावत ग्रीर ग्रंक को ग्रांक. नि:शंक को निसांक ग्रीर बंक को बांक कर सकता है। कारकों का प्रयोग भी वह मनमाना कर लिया करता है। उसे बड़ी स्वतंत्रता है। किन्तु हिन्दी-कवि को ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त है। उसके सामने बड़ा बन्धन है। जो रोड़ा जैसा है, उसे वैसा ही-बिना काट-छांट किये, जमाना पडता है। उसे जरा-भर भी तराश-खराश करने का श्रीवकार नहीं। वह श्रानन्द को श्रानद भी नहीं कर सकता, जाग्रोगे को जावगे भी नहीं बना सकता। उसके ग्रास-पास की जमीन ऊबड़-खाबड़ है। उसी में से होकर उसका सँकरा रास्ता है। इससे वह अपने छकड़े पर थोड़ा-थोड़ा माल लादकर लाता है। बताइये, कैसी मुसीबत है। जितना माल बजभाषा का कवि एक बार में लाता है, हिन्दी का कवि उसे चार बार में। ग्राहकों को उसके लिए बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ता है। उर्द्-कवियों ने इस तकलीफ को समभा है, उन्होंने कुछ उद्दंडता से काम भी लिया है। ग्रावश्यकता पड़ने दर उन्होंने अपना नियमित मार्ग छोडकर इघर-उघर भी हाथ-पैर फैला दिये हैं। वे श्रपना काम निकालना जानते हैं, किसी का कूछ बिगड़े, इसकी उन्हें परवा नहीं । उर्द् का एक शेर सुनिये-

खुलता नहीं दिल बन्द ही रहता है हमेशा।

क्या जाने कि आजाता है तू इसमें किश्वर से।। (जौक़)
इस शेर में "है", "जाने", "जाता है" और "इसमें", इन बेचारों
का ढांचा तो देखने में पूरा है, पर जान अधूरी है। "है", "ने", "ता",
और "में" का रूप देखने में तो दीर्घ है, किन्तु उच्चारण में वे ह्रस्व
हैं। हिन्दीवाले बेचारों का इतनी स्वतन्त्रता भी प्राप्त नहीं। उर्दू वाले
और को "औ" और "पर" को "प" लिखकर भी अपना भाव प्रकट कर
सकते हैं, किन्तु हिन्दी में यह गुनाह माना जाता है। हिन्दी में शब्दों के
रूप और उच्चारण में ग्रंतर नहीं होना चाहिए। नियमित संकरे रास्ते

उनमें शक्ति ही न रही, और कितने उसके किनारे ही पर नहाते-घोते और खेलते रह गये।

भक्त कियों ने ग्रपने ग्रनुभव की बात कही है। वे प्रेमी थे, ज्ञानी थे और सदाचारिप्रय थे। हिन्दू-समाज की जीवनशक्ति को उन्होंने बल-प्रदान किया है। हिन्दुओं में जो कुछ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सदाचार की चर्चा है, उसमें से ग्रींधकांश हिन्दी-किवयों की सम्पत्ति है। कौन कह सकता है कि हिन्दुओं के दैनिक व्यवहार में तुलसी, सूर ग्रीर कबीर की प्रेरणा नहीं है! हिन्दी का भक्ति-साहित्य बड़ा उज्ज्वल, बड़ा सुन्दर ग्रीर बड़ा मधुर है। उसमें प्राणों को ग्राराम, मन को ग्रानन्द ग्रीर ग्रात्मा को शान्ति मिलती है।

वीर रस की कविता हिन्दी में भ्रधिक नहीं। जो कुछ है, उसका सम्बन्व हृदय से कम, शरीर से भ्रधिक है।

नीति की कविता वीर रस की कविता से ग्रविक है। श्रौर समाज में उसका प्रचार भी है। हिन्दी की यह सम्पदा श्रवश्य देखने की चीज है।

शृगार के विषय में मुफे कुछ ग्रविक कहना है, इसी से मैंने उसे सब के ग्रंत में चुना है। हिन्दी-किवियों में शृगारी किवियों की संख्या सब से ग्रविक है। इनमें कुछ तो बहुत उच्च-कोटि के है, उन्होंने हृदय के सौन्दर्य पर बड़ी लितत किवता की है। भक्त किवयों ने जहां कहीं प्रसंगवश शृंगार का वर्णन किया है, उसमें विशुद्ध प्रेम ग्रौर मानव-स्वभाव की सच्ची फलक दिखाई पड़ती है। वे सदाचार की सीमा के बाहर नहीं गये है। किन्तु सिर से पैर तक शृगार में डूबे हुए किवियों ने सदाचार को लात मारी है। उन्होंने नायक-नायिका-भेद को किवता का मब से प्रधान ग्रंग बना डाला है। नायिकाग्रों को पता ही नहीं, किन्तु किवयों ने उनके सैकड़ों भेद कर डाले। सबकी ग्रलग-ग्रलग माषा, सब के ग्रलग-ग्रलग माव, वेष, मूषा ग्रौर चाल; बिलकुल नया संसार ही रच दिया। इस संसार में सदाचार की गंघ नहीं। ग्रिमसार-स्थान की सजावट है, दूतियों की दौड़ है, वाक्यविलास है, विरहोच्छवास ग्रौर

बंकली है। कोकिल ग्रौर पपीहों के हजारों ग्रपराध गिनाये जा रहे है, उन्हें लाखों गालियां दी जा रही है। उन बंच रों को इसका पता भी नहीं। विरह के वर्णन में तो ग्रौर गजब ढाया गया है। एक विरहिणी पार्वती की पूजा करने गई थी। जैसे ही उसने हाथ में माला लेकर पार्वती के गले में डालना चाहा, वैसे ही, हाथ लगते ही माला राख हो गई। तब उस विभूति को शिवजी को चढाकर वह वापस ग्राई। विरह की ग्रांच हृदय ही में होती है, किन्तु किवयों को वही तक उसे रखने में सन्तोष नहीं हुग्रा। उन्होंने हाथ में भी उसकी दाहक शिवत पहुंचा दी। एक विरहिणी पनवट पर जल लाने गई। घड़ा भरकर सिर पर रखने ही वह विरह की ग्रांच से सूख जाता था। फिर उतारकर फिर भरती ग्रौर सिर पर रखते ही वह फिर सूख जाता। दिनभर इसी चढ़ाव उतार में लगी रही।

बिहारी ने एक विरिहिणों का वर्णन इस प्रकार किया है—
इत ग्रावत चिल जाति उत, चली छ सातिक हाथ।
चढी हिंडोरे सी रहैं, लगी उसासिन साथ।।
ग्रर्थात्, विरह के मारे वह इतनी कमजोर हो गई है कि सास लेने
ग्रीर छोड़ने के साथ वह छ:-सात हाथ ग्राग-पीछे ग्राती-जाती रहती
हैं। सास रूपी हिंडोले पर चढ़ी हुई इघर से उघर भूलती रहती है।

ऐसा तो उस नायिका का हाल था। अब यह बात यहां समक्त में नहीं आती कि जब वह हवा से भी इतनां हलकी होगई थी तो तितली का पंख लगाकर अपने प्रियतम के पास क्यों न उडकर चली गई?

ग्वाल कवि ने एक् विरहिणी का हाल ऐसा लिखा है— तांदुर ले बाई तिया ब्रांगन में ठाढ़ी रही,

कर के पसारबे में भात हाथ में भयो।

इस देश में जब से अंग्रेजी राज ग्राया तब से विरही-विरहिणियों की संस्था तो बढ़ गई, किन्तु पहले जैसी घटनाएं अब नहीं होतीं। लाखों विरही तो रोज रेल पर चढ़े फिरते हैं, बीसों हजार कालेजों में भरे पड़े है; डाक ग्रौर तार का भी पूरा प्रबन्ध है फिर भी किसी विरही के घर से यह खबर नहीं ग्राती कि उसकी विरहिणी की ग्राह से उसका घर जल गया या किसी कोयल या पपीहे की बोली से उसकी स्त्री मर गई। मालुम होता है, इस बला को पूराने किव अपने साथ ही स्वर्ग ले गये।

दूसरा नम्बर नत्न-शिख वर्णन करनेवाले किवयों का है। इन्होंने नायिका के जिस अग को छुआ है उसे अन्तिम सीमा तक पहुंचा दिया है। चितवन से किसी को घायल होते सुना हो तो उसे वज्र और बिजली बना डाला। बीच में जरा-सी उठी हुई नाक अच्छी लगी तो उसे इतना भुकाया कि तोते की-सी नाक बनाकर तब दम लिया, चाहे वे अपनी स्त्री की तोते ऐसी टेढ़ी नाक को स्वयं पसन्द न करें। स्तनों की कठोरता अच्छी लगी तो उसे पहाड़ बना डाला, नायिका दबकर मर जाय तो मरे, इनका क्या बिगड़ा। नायिका की कमर पत्तली होने में कुछ सुभीता समभ पड़ा तो उसके पीछे पड़ गये। संसार की पत्तली-से पत्तली चीजें याद की गई और कमर को उनसे भी पत्रली कहा गया। पत्रलेपन की दौड़ यहाँ तक बढ़ी कि केशवदास ने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। बस, अब आगे कहाँ जाओगे? जो चीज ही नहीं, उससे अधिक पत्रली और क्या हो सकती है। केशवदास ने कहा है:—

सून कैंसो दान महामूढ़ कैसो ज्ञान

\* \* \*

यह तेरी कटि निपट कपट कैसो हितु है।

चलो छुट्टी हुई। इस प्रकार के किवगण प्रतिदिन नितम्ब ग्रीर स्तनों के बीच में, नाभि के पास, किटप्रदेश देखते रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि किट हुई नहीं। इस भुठाई का भी कुछ ठिकाना है! कल्पना के पीछे ये लोग ऐसे उड़े कि ग्रसली वस्तु ही को भूल गए। ग्रत्युक्ति ग्रीर उन्त्रेक्षा को इतना महत्त्व दिया कि म्वाभाविकता ही से हाथ भी बैठे।

उर्दू के सौदा किव ने एक शेर में कहा — समुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक सव ने कह-रहकर। हुये थे जमा कुछ आँसू मेरी भ्रॉखों से बह-बहकर ॥
यह भूठ की ग्रन्तिम सीमा है। इससे भ्रागे कोई बढ नहीं सकता।
एक ही पिनक में चले जाते हुए इन किवयों को देख कर कोई-कोई किव इनकी दिल्लगी भी उड़ाने लगे। एक किव कहता हैं —

मास की गरेथी कुच कचन कलस कहें

मुख चन्द्रमा जो ग्रसलेषमा को घर है।

दोऊ कर कमल मृनाल नाभी कूप कहें,

हाड़ हो को जघा ताहि कहें रम्भा तर है।

हाड़ को दसन ताहि हीरा मूगा मोती कहें,

चाम को ग्रघर ताहि कहें बिम्बा फर है।

एती भूठी जुगती बनावे ग्री कहावे किन,

तापर कहत हमे सारदा को बर है।।

उर्दू-कवियों की मिथ्यावादिता से मौलाना हाली भी नाराज हुए थे। वे कहते हैं —

> बुरा शेर कहने की गर कुछ सजा है, ध्रवस भूठ बकना ध्रगर ना रवा है। तो वह महकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहाँ नेक व बद की जजा है। गुनहगार वाँ छूट जावेंगे सारे, जहन्नम को भर देगे शायर हमारे।

शृङ्गारी-किव-मंडल के सब से अन्तिम किव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। शृङ्गार में जो कुछ कहना-सुनना बाकी था, उसे उन्होंने कहकर समाप्त किया। इसके सिवाय उन्होंने कुछ और भी कहा। उसे देखकर नये कियों ने अपना रुख बदलना प्रारम्भ किया। वह रुख यहाँ तक बदला कि अब शृंगार का कोई नाम भी नहीं छेता। आजकल के किव हाथ खांकर भारत के पीछे पड़ गए है, कोई भारत को कायर बनाता है, कोई अभागा कहता है, कोई उसे पुरानी कहानी सुनाकर उठाना चाहता है,

खड़ीबोली की किवता को सबसे अधिक प्रोत्साहन पडित महार्व।र् प्रसादजी द्विवेदी से मिला है। द्विवेदीजी ही के उद्योग से आज खड़ी-बोली की किवता का एक रूप देखने को मिल रहा है। सरस्वर्ता ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अब भविष्य में, बहुत आशा है कि विशुद्ध खड़ीबोली में भी व्रजभाषा के समान भावपूर्ण किवता होने लगेगी। अभी तो खड़ीबोली की किवता में भावों का चमत्कार देखने को बहुत ही कम मिलता है।

हिन्दी की वर्तमान दशा

हिन्दी की वर्तमान दशा बहुत ही आशापूण है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हिन्दी के लिए अनुराग जागृत हुआ है। प्रत्येक प्रान्त के प्रमुख नेताओं और विद्वानों ने एक स्वर से हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। सुलेखकों और सुकवियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। नये-नये समाचार-पत्र निकल रहे हैं। हिन्दी के पुस्तकालयों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बड़े-बड़े नगरों में हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाली संस्थाएं खुलती जारही है। पुस्तक-प्रकाशकगण, अच्छे लेखकों से मौलिक प्रन्थ लिखवाकर, अन्य भाषाओं के उत्तम प्रन्थों का अनुवाद कराके और उन्हें आवश्यकतानृसार सचित्र. सजिल्द तैयार कराके हिन्दी-साहित्य का कलेवर बढ़ाते जा रहे है। हिन्दू लोग तो हिन्दी की ओर खिचते ही आ रहे है, मुसलमानों में भी हिन्दी के लिए बड़ी रुचि उत्पन्न हुई है। देशभक्त मुसलमान हिन्दी सीखने का उद्योग करते पाये जाते है।

हरेस समय देश में हिन्दी की दा बड़ी सस्थाएं काम कर रही है -- एक हन्दी-साहित्य-सम्मेलन ग्रोर दूसरे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

हिन्दी-साहित्य सम्मलन सार्वदेशिक सस्था है। उसका प्रधान कार्यान स्थान स्

मासिक पत्रिकाओं में सरस्वती, माधुरी, प्रभा और श्रीशारदा सब से अच्छी है। इनका मूल भी दृढ है और क्षेत्र भी विस्तृत है। साप्ताहिक पत्रो में प्रताप, अभ्युदय, कर्मवीर का प्रभाव और प्रचार अधिक है। दैनिक-पत्रों में दैनिक-भारतिमत्र, स्वतत्र, ग्राज और कलकत्ता समाचार हिन्दी जानने वाली जनता की बहुमूल्य राजनीतिक सेवा कर रहे है। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी और बालसखा ग्रादि पत्र निकल रहे है। स्त्रियों के लिए स्त्रीदर्पण, गृहलक्ष्मी और ज्योति ग्रादि मासिक पत्र-पत्रिकाए विशेष उल्लेखनीय है। रे

'श्रव सम्मेलन का इस संस्था से संबंध नहीं रहा है। सम्मेलन वर्धा में 'राष्ट्र-भावा प्रचार समिति' नामक एक नई संस्था का श्रहिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी-प्रचार के लिए संचालन कर रहा है।

मासिक साप्ताहिक व दैनिक पंत्रों की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन

हिन्दी के वर्तमान सुकवियों में 'पंडित नाथराम शंकर शर्मा, पडित श्रीघर पाठक पंडित ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय लाला भगवान दीन, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पडित कामताप्रसाद, पंडित रामचरित उपाध्याय मिश्रबन्ध, पंडित गिरिधर शर्मा, परित माधव शक्ल, पडित गयाप्रसाद शक्ल सनेही', पडित रूपनारायण पांडेय, बाब मैथिलीशरण गप्त, बाब जयशङ्कर, प्रसाद, पंडित रामचन्द शुक्ल, पिडत लोचनप्रसाद पाण्डेय, पिडत लक्ष्मीघर वाजपेयी, पंडित बदरीनाथ भट्र पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकूर गोपालशरण सिंह, पांडेय मुकुट-धर शर्मा. बाबु सियारामशरण गुप्त, बाबु गोविन्ददास, पण्डित हरिप्रसाद द्विवेदी (वियोगी हरि ) ग्रादि की कृतियों से हिन्दी-साहित्य का उपवन सुरभित हो चला है। सुलेखकों में पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पडित पद्मसिंह शर्मा पण्डित अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, पण्डित गौरीशंकर हीरा-चन्द ग्रीभा, बाबू श्यामसुन्दर दास, बाबू गणेशशङ्कर विद्यार्थी,बाबू ब्रज-नन्दन सहाय, श्रीयुत प्रेमचन्द, पाण्डत रामजी लाल शर्मा, पण्डित चन्द्र-शेखर शास्त्री, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी, पण्डित माधव राव सप्रे, प० किशोरीलाल गोस्वामी. बाबू रामदास गौड़ बाब पुरुषोत्तमदास टण्डन, पण्डित कृष्णाकांत मालवीय, पण्डित लक्ष्मण-नारायण गर्दे,बाब रामचन्द वर्मा ग्रौर श्रीयुत नायूराम भेमी ग्रादि का स्थान बहुत ऊंचा है। सुकवियों में प्रायः सभी सुलेखक हैं। भिन्न भाषा-भाषी प्रान्तों में भी हिन्दी के अच्छे जाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय बङ्गाल,गुजरात, महाराष्ट्र, ग्रान्ध्र मद्रास ग्रादि भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के लोगों में हिन्दी के जानकार या लेखक मिलेंगे।

इस तरह हिन्दी-साहित्य का बढ़ता हुआ वटवृक्ष एक दिन कैलास से कन्याकुमारी तक, ग्रटक से कटक तक ग्रपनी सुखद शीतल छाया से तैंतीस हो चुका है। पुराने कई पत्र बन्द हो गये हैं और कई नये ग्रच्छे पत्र निकलने लगे हैं।

'इनमें कई महानुभाव स्वर्गीय हो चुके है।

कोटि भारतवासियों को शांति ग्रौर सुख प्रदान करेगा । सारे देश में एक भाषा के प्रचार से हम में एक राष्ट्रीयता जागृत होगी; पारस्परिक प्रेम, ऐक्य ग्रौर बन्धुत्व की वृद्धि होगी ग्रौर घनिष्टता ग्रौर सहानभूति का भाव पुष्ट होगा।

हिन्दी जीती-जागती भाषा है। उसकी प्राहिका-शिवत बड़ी प्रबल है। उसने ग्ररबी, फारसी और तुर्की भाषाग्रों के हजारों शब्द हजम कर लिये, ग्रब ग्रंग्रेजी भाषा के शब्दों को वह चुनचुनकर ग्रपनाती जाती है। विदेशी भाषाग्रों के जो शब्द ग्रंपनी भाषा में खप गये, वे सब हिन्दी की मिलिकयत होगए। अच्छे लेखक उन शब्दों से बराबर काम लेने लगे हैं। नये-नये महावरों का भी रोज-रोज समावेश होता जाता है। एक दिन सर्वांगसुन्दर हिन्दी-भाषा भारत की भाषाओं में प्रधान पद को सुशोभित करेगी।

# कविता-कौमुदी

## पहला भाग चन्द्वसदाई

चन्दबरदाई का नाम राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध है। वह भारतवर्षे के अन्तिम हिन्दू सम्राट् महाराज पृथ्वीराज चौहान का राजकित, मित्र भीर सामन्त था। वह भट्ट जाति के जगान (वर्तमान राव) नामक गोत्र का था। उसके पूर्वंज पंजाब के रहनेवाले थे, और उनकी यजमानी अजमेर के चौहानों के यहां थी।

चन्द का जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि चंद श्रौर पृथ्वीराज का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और एक ही तिथि को दोनों ने शरीर भी छोड़ा। पृथ्वीराज का जन्म सवत् १२०५ में और मृत्यु १२४८ में हुई। अतएव चंद के भी जन्म-मरण का समय यही समक्षना चाहिए।

चन्द के पिता का नाम राववेण और विद्या-गुरु का नाम गुरुप्रसाद था। वह षट्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र-शास्त्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं में बड़ा निपुण था। वह जालन्धरी (जालपा) देवी का उपासक था।

चंद ने दो विवाह किये थे। उसकी पहली स्त्री का नाम कमला उपनाम मेवा और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा था। उसके ग्यारह सन्तित हुईं, दस लड़के और एक लड़की। लड़की का नाम राजबाई था। चंद के दसों पुत्रों में जल्ह बड़ा योग्य था। पृथ्वीराज की बहन पृथाबाई का विवाह, 'रासो' के अनुसार, चित्तौर के रावल समर्रांसह के साथ

हुग्रं था। पृथाबाई के साथ जल्ह भी रावल जी का दहेज में दिया गया था। जब शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के श्रन्तिम युद्ध में रावल समरसिंह जी मारे गए तब उनके साथ पृथाबाई सती हुई थी। सती होने के
पहले पृथाबाई ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था। जिसमें सूचना दी
थी कि श्री हुजूर समर में मारे गये ग्रौर उनके संग ऋषिकेशजी भी
बैकुण्ठ को पघारे हैं। ऋषिकेशजी उन चार लोगों में से है जो दिल्ली
से मेरे संग दहेज में ग्राये थे, इसलिए इनके वंशजों की खातिरी रखना।
"ने पाछे मारा च्यारी गराँ का मनषाँ की षात्री राखजो। ई मारा जीव
का चाकर हे जो थासु कदी हरामषोर नीवेगा"। यह पत्र माघ सुदी १२,
संवत् १२४८ विकम का लिखा हुग्रा है। इससे प्रकट है कि जल्ह पृथाबाई के साथ चितौर गया था।

चंद ने पृथ्वीराज का चरित्र जन्म से लेकर ग्रन्तिम युद्ध तक "पृथ्वी-राज रासो" नामक महाकाव्य मे वर्णन किया है। अन्तिम लड़ाई के समय चंद पथ्वीराज के साथ उपस्थित नहीं था, वह देवी के एक मन्दिर में बैठकर ''रासो" को पूरा कर रहा था। इसलिए अन्तिम लडाई का बुत्तान्त वह नहीं लिख सका। पीछे से उसके पुत्र जल्ह ने उस युद्ध का वृत्तान्त लिखा। रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज को शहाब्द्दीन ने पकड़ लिया था। वह उन्हें गजनी ले गया और उनकी दोनों स्रांखें फोड़वा कर उसने उन्हें कैंदखाने में डाल दिया। "रासो" लिखकर चंद अपने घर ग्राया और उसे जल्ह को देकर वह गजनी गया। वहां गौरी को प्रसन्न करके वह पृथ्वीराज से मिला। उसने कौशल से पृथ्वीराज के हाथ से शहाबुद्दीन को मरवा डाला । फिर राजा और किव दोनों ने कटार से अपना-ग्रपना प्राणांत वहीं किया। पृथ्वीराज के साथ चंद का जीवन-चरित्र ऐसा मिला हुआ है कि उससे वह किसी तरह अलग नहीं किया जा सकता । चंद पृथ्वीराज का लंगोटिया मित्र था । वह सदा पृथ्वीराज के साथ रहता था। इसलिए जो-जो घटनाएं उसने लिखी हैं, उनमें सत्य का ग्रंश बहुत ग्रधिक है। उसने ग्रांखों-देखी बातें लिखी है।

चंद महाकिव था। उसका बनाया हुआ "पृथ्वीराज रासो" हिन्दी
-में एक अपूर्व ग्रन्थ है। उसमें स्थान-स्थान पर किवता के नवी रसों का
वर्णन बड़ी मार्मिकता से किया गया है। चंद ने पृथ्वीराज का सम्पूर्ण
चित्र अपनी स्त्री गौरी से कहा है। जिस प्रकार तुलसीदास की चौपाई,
सूरदास के पद, बिहारी के दोहे, गिरघर की कुण्डलियां ग्रौर पदाकर के
धनाक्षरी छन्द प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार चंद ने छप्पय लिखने में बड़ा
नाम पाया है।

"रासो" की कविता में संयुक्ताक्षरों की खूब भरमार है। पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है कि जीभ को खूब ऊबड़-खाबड़ रास्ता तै करना पड़ रहा है। पर उस रास्ते में जो काव्य-रस के मनोहर पृष्प खिले हुए हैं उनकी सुगन्ध से मन मुग्ध हो जाता है। "रासो" में बीर और श्रृङ्कार-रस की कविता बहुत है। उनमें बड़ा चमत्कार और बड़ी मनोमोह-कता है।

चन्द की कविता की भाषा अच्छी तरह वे ही लोग समक्त सकते हैं जिन्हें संस्कृत और राजपूताने की बोली का ग्रच्छा ज्ञान हो। साधारण हिन्दी जानने वालों की समक्त में वह ग्रच्छी तरह नहीं ग्रा सकती।

"रासो" बहुत बड़ा ग्रन्थ है। समय-समय पर चंद जो कविताएं रचता था, उसे वह कण्ठस्थ रखता था, या कागज पर लिख लेता होगा। उन्हें पुस्तकाकार उसने ६० दिनों में किया। रासो में कुल ६६ अध्याय हैं। प्रत्येक ग्रध्याय किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखा गया है। पृथ्वीराज ने ग्रपने जीवन में बहुत-सी लड़ाइयां लड़ी थीं ग्रौर उन्होंने विवाह भी कई किये थे। रासो में सब का विस्तार-पूर्वक वर्णन है। ग्राजकल के ऐतिहासिक विद्वान् रासो में वर्णित पृथ्वीराज ग्रौर मुहुम्मदगौरी-सम्बन्धी कई लड़ाइयों को सत्य नहीं मानते।

चंद का जन्म लाहौर में हुआ था श्रौर वहां मुसलमानों का श्रिवक संसर्गे था इसलिए चंद की किवता में श्ररबी, फारती के भी बहुत-से शब्द आ गए हैं। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने "रासो" को प्रकाशित किया है। श्रमी इससे भी प्रधिक शुद्ध-संस्करण के प्रकाशित होने की श्रावश्यकता है। आगे हम चंद की कविता के कुछ नमूने उद्धृत करते हैं—

### पद्मावती समय

#### दूहा

पूरब दिस गढ़ गढ़न पति, समुद शिखर अति दुग्ग । तहं सु विजय सुरराज पति, जादू कुलह ग्रभग्ग ॥ १ ॥ हसम हयग्गय देस ग्रति, पति सायर म्रज्जाद । पबल भूप सेवॉह सकल, घुनि निसान बहु साद ॥ २ ॥

#### कबित्त

धृति निसान बहु साद नाद सुरपच बजत दिन ।
दस हजार हय चढ़त हेम नग जटित साज तिन ।
गज असंख गजपितय मृहर सेना तिय संखह ।
इन नायक कर घरी पिनाक घरभर रज रख्खह ।
दस पुत्र पुत्रिय एक सम रथ सुरंग उम्मर डमर ।
भंडार लिख्य अगनित पदम सो पदमसेन कूंवर सुघर ॥ ३ ॥

#### दूहा

पदमसेन कूंवर सुघर, ता घर नारि सुजान। ता उर इक पुत्री प्रकट, मनहुं कला सिसि मान॥ ४॥

#### कबित्त

मनहुं कला सिस भान कला सोलह सो बिन्निय । बाल वेस सिसता सभीप श्रमृत रस पिन्निय । बिगसि कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिया । हार कीर श्ररु बिम्ब मोति नख सिख अहि घुट्टिया । छत्रपति गयंद हरि हस गति विह बनाय संचै संचिय । पदमिनिय । रूप पद्मावितय मनहुं काम कामिनि रचिय ।। ५ ।।

#### दुहा

मनहुं काम कामिनि रिचय, रिचय रूप की रास ।
पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास ॥ ६ ॥
सामुद्रिक लच्छन सकल, चौसठ कला सुजान ।
जानि चतुरदस ग्रंग षट, रित बसंत परमान ॥ ७ ॥
सिखियन संग खेलत फिरत, महलनि बाग निवास ।
कीर इक्क दिप्पिय नयन, तब मन भयौ हुलास ॥ 5 ॥

#### कवित्त

मन भ्रति भयौ हुलास बिगसि जनु कोक किरन रिव ।

अरुन भ्रधर तिय सधर बिम्ब फल जानि कीर छिवि ।

यह चाहत चल चक्रत उह जु तिकिय भरिष्य भर ।

चंच चहुट्टिय लोभ लियौ तब गहित अप्य कर ।

इरषत अनन्द मन महि हुलस लै जु महल भीतर गई ।

गंजर अनूप नगमिन जटित सो तिहिं महं रष्यत भई ॥ ९ ॥

#### दूहा

तिहि महल रष्यत भई, गई खेल सब भूल्ल । चित्त चहुट्घयो कीर सों, राम पढ़ावत फुल्ल ॥ १०॥ कीर कुँवरि तन निरिख दिखि, नखिसखलों यह रूप । करता करी करी बनाय कै, यह पदिमिनी सरूप ॥ ११॥

#### कबित्त

कुट्टिल केस सुदेश पौह परिचयत पिक्क सद ।

कमल गंघ वय संघ हंस गति चलत मंद मंद ।

सेत बस्त्र सोहै सरीर नख स्वाति बुन्द जस ।

भमर भंविह भुल्लिह सुभाव मकरंद वास रस ।

नैन निरिख सुख पाय सदिन मूरित रिचय ।

उमा प्रसाद हर हेरियत मिलिह राज प्रथिराज जिय ॥ १२ ॥

सुक समीप मन कुवरिको, लग्यो बचन कै हेत। ग्रांति विचित्र पंडित सुआ, कथत जुकथा ग्रमेत ॥ १३॥ ग्रांथा

पुच्छत बयन सुबाले उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये। कवन नाम तुम देस कवन यंद करय परवेस ॥ १४॥ उच्चरिय कीर सुनि बयनं हिन्दवान दिल्ली गढ़ श्रयनं। तहां इन्द्र अवतार चहुम्रान तह प्रथि राजह सूर सुभारं॥ १४॥ः

#### पद्धरी

पदमावतीर्हि कुवरो संघत्त,
दुज कथा कहत सुनि सुनि सुबत्त ।। १६ ।।
हिंदवान थान उत्तम सुदेस,

तहं उदित द्रुग्ग दिल्ली सुदेस ॥ १७ ॥ संभरि नरेस चहुग्रान थान,

प्रथिराज तहां राजंत भान ॥ १८॥। बैसह बरीस षोड़स निरंद,

म्राजान बाहु भुग्र लोक यन्द ॥ १९ ॥ संभरि नरेस सोमेस पूत,

देवंत रूप भवतार धूत ॥२०॥ सामंत सूर सब्बे श्रपार,

भूजान भीम जिम सार भार।। २१॥ जिहि पर्कार साह साहाब लीन,

तिहुँ बेर करिय पानीप हीन ॥ २२॥। सिंगिनि सुसद् गुन चिंढ़ जंजीर,

चुनकैन सबद बेघंत तीर ॥२३॥ बलबैन करन जिमि दान पान,

सतसहस सील हरिचंद समान ॥ २४ ॥

साहस सुकंप विक्रम जु वीर,

दानव सुमत्त अवतार वीर ॥ २४ ॥
दिस च्यार जानि सब कला भूप,

कंद्रप्य जानि अवतार रूप ॥ २६ ॥

न अवतार रूप ॥ २६॥ दूहा

कामदेव ग्रवतार हुग्र, सुग्र सोमेसर तन्द । सहस किरन भलहल कमल, रिपि समीप वर विन्द ॥२७॥ सुनत श्रवन प्रथिराज जस, उमग बाल विधि ग्रङ्ग । तन मन चित्त चहुवाँन पर, बस्यो सु रत्तह रङ्ग ॥२८॥ बेस बिती ससिता सकल, ग्रागम कियो बसंत । मात पिता चिंता भई, सोधि जुगति को कत ॥२९॥

#### कबिरा

सोधि जुगति को कंत कियो तब चित्त चहों दिस ।
लयो वित्र गुर बोल कही समक्ताय बात तस ।
नर नरिंद नरपती बड़े गढ़ द्रुग्ग श्रसेसह ।
सीलवन्त कुल सुद्ध देहु कन्या सु नरेसह ।
तब चलन देहु दुज्जह लगन सगृन वन्द दिय ग्रप्प तन ।
आनन्द उछाह समुदह सिषर बजत नद्द नीसान घन ॥३०॥

दूहा

सवा लष्य उत्तर सयल , कमऊं गढ़ दूरङ्ग । राजत राज कुमोदमिन , हय गय द्रिब्ब अभंग ।।३१॥ नारिकेलि फल परठिदुज , चौक पूरि मन मृत्ति । दई जु कन्या बचन बर , अति अनन्द करि जुत्ति ।।३२॥

भुजङ्गप्रयात

बिहसित बरं लगन लिन्नौ निरदं, बजी द्वार द्वारं सु ब्रानन्द द्ंदं ॥३३॥ गढंनं गढ़ं पत्ति सब बोलि नुत्ते, सबं ब्राइयं भूप कटु बंस जुत्ते ॥३४॥ चले दस सहस्सं ग्रसव्वार जानं, पूरियं पैदलं (तेतीस थानं ॥३४॥ मदं गल्लितं मत्त सै पंच दंती. मनो साम पाहार बुगपंति पंती ॥३६॥ चलै ग्रम्मि तेजी जु तत्ते तुखारं, चौवरं चौरासी जु साकत्ति भारं ॥३७॥ नगं कंठ नृपं अनुपं सु लालं, रंगं पंच रंगं ढलक्कंत ढालं ॥३८॥ सुरं पंच साबद्द वाजित्र वाजं, सहस्सं सहन्नाय मृग,मोहि राजं ॥३९॥ समुद सिर सिखर उच्छाह छाहं रचित मंडपं तोरनं श्रीयगाहं ॥४०॥ पदमावती विलखि बर बाल बेली, कही कीर सों बात तब होइ केली ॥४१॥ भटं जाहु तुम्ह कीर दिल्ली सुदेसं. बरं चाहुआनं जु म्रानौ नरेसं ॥४२॥

#### दूहा

अपोर्ने तुम्ह चहुआन बर, अरु किह इहै संदेस । सांस सरीरिह जो रहे, प्रिय प्रथिराज नरेस ॥४३॥

#### कबित्त

प्रिय प्रिथराज नरेस जोग लिखि कग्गर दिन्नौ।
लगुनव रग रिच सरब दिन्न द्वादस सिस लिन्नौ।।
सें अरु ग्यारह तीस साष संवत परमानह।
जोवित्री कुल सुद्ध बरिन वर रुष्पहु प्रानह।।
दिष्पंत दिष्ट उच्चरिय बर इक्क पलक बिलम्ब न करिय।
अलगार रयन दिन पंच महि ज्यों रुकमिन कन्हर वरिय।।४४॥

दूहा ज्यों रुकमिन कन्हर वरी, ज्यों वरि संभर कांत। शिव मंडप पिन्छम दिशा, पूजि समय स प्रांत ॥४५॥ लै पत्री सुक यों चल्यौ. उडचो गगनि गहि बाव। जहं दिल्ली प्रथिराज नर, अट्ठ जाम में जाव ॥४६॥ दिय कग्गर नुपराज कर, षलि वंचिय प्रशिराज। सूक देखत मन में हँसे. कियो चलन की साज ॥४७॥

कवित्त

उहै घरी उहि पलिन उहै दिन बेर उहै सिज। सकल सुर सामंत लिये सब बोल बंब बिज। ग्ररु कवि चन्द ग्रनुप रूप सरसै बर कह बहु। और सेन सब पच्छ सहस सेना तिय सष्पह। चामंडराय दिल्ली घरह गढ़पति कर गढ़ भार दिय। अलगार राज प्रथिराज तब पूरब दिस तब गमन किय।।४८।।

दुहा

जा दिन सिषर बरात गय, ता दिन गय प्रथिराज। ताही दिन पतिसाह कों, भइ गज्जने अवाज ॥४९॥

सुनि गज्जने ग्रवाज चढ्यो साहाब दीन बर। खुरासान सुलतान कास काबिलिय मीर घुर। जंग जुरन जालिम जुकार भुज सार सार भुद्र। घर घमंकि मजि सेस गगन रिव लुप्प रैन हम। उलटि प्रवाह मनौ सिन्धु सर इक्कि राह ग्राड्डी रहिय। वितिह घरिय राज प्रथिराज सौं चन्द बचन इहि विधि कहिय।।५०॥ निकट नगर जब जानि जाय वर विन्द उभय भय। समुद सिखर घन नह इंद दृहं और घोर गय। अगवानिय अगिवान कूं अर बनि बनि हय सज्जति।

दिष्यन को त्रिय सबनि गौख चढ़ि छाजन रज्जति।

बिलिख ग्रवास कुंवरि वदन मनो राहु छाया सुरत। ऋषति गविष्य पल पल पलिक दिखत पंथ दिल्ली सुपति ॥५१।।

पद्धरी

दिष्षंत पंथ दिल्ली दिसान,

सुख भयो सूक जब मिल्यो ग्रान ॥५२॥ सन्देश स्तत ग्रानन्द नैन,

उमगीय बाल मनमथ्य सैन ॥५३॥ तन चिकट चीर डारघो उतारि,

मज्जन मयंक नव सत सिंगार ॥५४॥ भूषन मंगाय नख सिख अनूप,

सजि सेन मनो मनमथ्य भूप ॥ ५५॥ सोबन्न थार मोतिन भराय,

भःलहल करंत दीपक जराय ॥५६॥ संगह सखीय लिय महस बाल,

हकमनिय जेम मज्जत मराल ॥५७॥ पूजीय गवरि शंकर मनाय,

दिच्छिनै ग्रंग करि लगिय पाय ॥५८॥। फिर देखि देखि प्रथिराज राज,

हस मुद्ध मुद्ध चरपट्ट लाज ॥५६॥ करि पकरि पीठ हय पर चढ़ाय,

लै चल्यो नृपति दिल्ली सुराय ॥६०॥ भइ खबरि नगर बाहिर सुनाय,

पदमावतीय हरि लीय जाय ॥६१॥ बाजी सु बंब हय गय पलान,

दौरे सुसिष्जि दिस्सह दिसान ॥६२॥ तुम लेहु लेहु मुख जीप जोध,

हन्नाह सूर सब पहिरि कोघ ॥६३॥%

ग्रगो जुराज प्रथिराज भूप,

पच्छै सुभयो वह सब सैन रूप ॥६४॥ पहुंचे सुजाय तत्ते तुरंग,

भुज भिरन मूप जुरि जोघ जंग ॥६४॥ उलटी जुराज प्रथिराज बाग,

धिक सूर गगन घर घसत नाग ॥६६॥ सामंत सूर सब काल रूप,

गहि लोह छोह वाहै सुभूप।।६७॥। कम्मान बान छुट्टींह श्रपार,

लागंत लोह इम सारि घार ॥६८॥ घमसान घान सब बीरखेत

घन श्रोन बहत अरु रुकत रेत ॥६९॥ मारे बरात के जोघ जोह, परि रुंड मुंड ग्ररि खेत सोह ॥७०॥

#### दूहा

परे रहतारंन खेत ग्रिर, किर दिल्लिय मुख रुक्ख । जीति चल्यो प्रथिराज रिन, सकल सूर भय मुक्ख ॥७१॥ पदमावित इम लैं चल्यौ, हरिख राज प्रथिराज । एतें परि पितसाह की, भई जुग्रानि अवाज ॥७२॥

#### कबित्त

भाई जु श्रानि श्रावाज श्राय साहाबदीन सुर।
ग्राज गहीं प्रथिराज बोल बुल्लंत गजत धुर।
कोघ जोघा ग्रनन्त करिय पन्ती श्रीन गिज्जिय।
बांन नालि हथनालि तुपक तीरह सब सिज्जिय।
पवे पहार मनो सार के भिरि भुजान गजनेस बल।
आये हकारि हंकार करि खुरासान सुलतान दल॥७३॥।

#### भुजङ्गप्रयात

खुरासान मुलतान खन्धार मीरं,

बलक सोबलं तेग ग्रच्चूक तीर ॥७४॥ रहंगी फिरंगी हलंबी समानी,

ठटी ठट्ट बल्लोच ढालं निसानी ॥७५॥ मंजारी-चस्त्री मुक्ख जम्बक्क लारी,

हजारी हजारी इकें जोघ भारी ॥७६॥ तिनं पष्परं पीठ हय जीन सालं,

फिरंगी कती पास सुकलात लालं ॥ ७७॥ तहां बाघ बाघं मरूरी रिछोरी,

घनं सार सम्मूह अरु चौरं झोरी ॥७८॥ एराकी अंदब्बी पटी तेज ताजी,

तुरक्की महाबान कम्मान बाजी ॥७९॥ ऐसे श्रसिव श्रसवार श्रगोल गोलं.

भिरे जून जेते सुतत्ते ग्रमोलं ॥ ८०॥ तिनं मद्धि सुलतान साहाब ग्रापं,

इसे रूप सों फौज बरनाय जापं।।द१॥ तिनं घेग्यं राज प्रथिराज राजं,

चिहौ ग्रोर घनघोर नीसान बाजं।। दशा

#### कबित्त

बिजिय घोर निसान रान चहुम्रान चिही दिस ।
सकल सूर सामन्त समिर बल जंत्र मंत्र तस ।
उट्ठि राज प्रथिराज बाग लग मनो वीर नट ।
कढ़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज कट्ट घट ।
विकि रहे सूर कौतिग गगन रगन मगन भइ श्रोन घर ।
हर हनषि वीर जग्गे हुलस हुरव रिङ्ग नव रत्त वर ॥ दहे॥

हुरव रङ्ग नव रत्त वर, भयो युद्ध स्रति चित्त । निस वासुर समुक्ति न परत, न को हार नह चित्त ॥ ६४॥

#### कवित्त

न को हार नह जित्त रहेइ न रहिंह सूर्वर।

बर उप्पर भर परत करत अति जुद्ध, महाभर।

कहीं कमध कहीं मथ्य कहीं कर चरन अन्त दुरि।

कहीं कंघ वहि तेग कहीं सिर जुट्टि फुट्टि उर।

कहीं दन्त मन्त हय खुर षुपरि कुम्म असंडह इंड सब।

हिन्दवान रान भय भानमुख गहिय तेग चहुआन जब।।=४॥

### भुजंगप्रयात

गही तेग चहवान हिंदवान रानं,

गजं जूथ परि कोप केहरि समानं ॥ ६६ ॥ करे रुण्ड मुण्डं करी कुम्भ फारे.

बरं सूर सामन्त हुकि गर्ज भारे॥ ८७॥ करी चीह चिक्कार करि कलप भग्गे,

मदं तिज्जियं लाज ऊमङ्ग मग्गे॥ ८८ ॥ दौरे गजं अन्ध चहुआन केरो,

करीयं गिरइं चिही चक्क फेरो ॥ ५९ ॥

गिरहं उड़ी भान ग्रन्धार रैनं,

गई सूचि सुज्कै नहीं मज्कि नैनं।। १०॥ सिरं नाय कम्मान प्रथिराज राजं,

पकरिये साहि जिमि कुलिङ्ग बाजं॥ ९१॥ लै चल्यौ सिताबी करी फारि फौजं.

परे मीर से पञ्च तहं खेत चौजं।। ९२।। रजंपुत्त पच्चास जुज्भे अमोरं, वर्जं जीत के नह नसीन घोरं।। ९३॥

जीति भई प्रथिराज की, पकिर साह लैं सङ्ग । दिल्ली दिसि मारिंग लगौ, उतिर घाट गिर गङ्ग ॥ ९४ ॥ वर गोरी पद्मावती, गिह गोरी सुरतान । निकट नगर दिल्ली गये, चन्नभुजा चहुन्नान ॥ ९४ ॥

#### कबित्त

बोलि विप्र सोधे लगन्न सुभ घरो परिट्रय ।
हर बांसह मंडप बनाय करि भांवरि गंठिय ॥
ब्रह्म वेद उच्चर्राह होम चौरी जु प्रति वर ।
पद्मावित दुलहिन दुल्लह प्रथिराज राज नर ॥
डण्डचो साह सहाबदी घट्ट सहस हय वर सुवर ।
दैदान मान षट भेस को चढ़े राज द्रुग्गा हुजर ॥ ९६ ॥

#### दूहा

चढ़े राज द्रुग्गह नृपति, सुमत राज प्रथिराज। स्रति स्रनन्द स्रानन्द से, हिन्दवान सिरताज॥ ९७॥

### महोबा-खंड

ग्रान्हा श्रौर पृथ्वीराज के युद्ध में पृथ्वीराज के मूछित होने पर गिद्धनी का उसकी श्रांख निकालने लगना श्रौर युद्ध भूमि में घायल गिरे हुए सञ्जमराय का उसे श्रपना मांस देकर राजा को बचाना।

#### कबित्त

लोह लागि चहुंवान परे मुरछा ह्वं घरितय।
उड़ गीघिन बैठि के चुञ्च बाहैिन विरित्तिय।
देख्यो सञ्जमराय नृपित दृग दाढ़ित पंछिन।
ग्रपने तन कौ मांस काटि भखुदियो ततिच्छिन।।
अपने सुनयन देख्यो नृपित ग्रन्त समें ध्रम पिल्लयब।
ग्राये बिवान बैकुण्ठ के देह सहत घरि चिल्लयब।।

गीधिन कौं पल भखु दियो, नृप कै नैन बचाय। देह हँसत बैकुण्ठ को, पहुंच्यो सञ्जमराय।।

### चंद के श्रन्य दोहे

सरस काव्य रचना रचीं, खलजन सुनिन हसन्त । जैसे सिंघुर देखि मग, स्वान सुभाव भूसन्त ॥ १ ॥ तौ पुनि सुजन निमित्त गुन, रचिये तन मन फूल । जू का भय जिय जानि कं, क्यों डारिये दुकूल ॥ २ ॥ पूरन सकल बिलास रस, सरस पुत्र फलदान । अन्त होइ सहगामिनी, नेह नारि को मान ॥ ३ ॥ जसहीनो नागौ गिनहु, ढंक्यो जग जसवान । लंपट हारै लोह छन, त्रिय जीतै बिन बान ॥ ४ ॥ समदरसी ते निकट है, भुगति मुगति भरपूर । विषम दरस वा नरन तें, सदा सरबदा दूरि ॥ ६ ॥ पर योषित परसै नहीं, ते जीते जग बीच ॥ ६ ॥ परतिय तक्कत रैन दिन, ते हारे जग नीच ॥ ६ ॥

### विद्यापति ठाकुर

महोपाध्याय विद्यापित ठाकुर मैथिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गणपित ठाकुर, पितामह का जयदत्त ठाकुर श्रीर प्रपितामह का घीरेश्वर ठाकुर था। इनका जन्म मिथिला देश के विसपी ग्राम में हुश्रा था।

विद्यापित का जन्म किस संवत् में हुम्रा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता । बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा संकलित विद्यापित की पदावली में राजा शिवसिंह के सिहासनारोहण विषयक एक कविता है । उसके ऊपर के दो पद हम यहां प्रस्तुत करते हैं :—

#### ३ ९ २

8 2 3 8

"म्रनल रन्ध्र कर लक्खन नरवय सक समुद्द कर आगिन ससी। चैत कारि छठि जेठा मिलिग्रो बार बेहप्पय जाउ लसी।।"

इससे केवल इतना पता चलता है कि लक्ष्मणसेन (लक्खन) द्वारा प्रचारित सन् २९३ (शकाब्द १३२४, विक्रम संवत् १४५९) में राजा शिवसिंह गद्दी पर बैठे । विद्यापित राजा शिवसिंह के दरबार में थे। दरबार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा ने इनको विसपी ग्राम दान दे दिया था। उसका दानपत्र ग्रमी तक इनके वंशजों के पास है। उस पर सन् २९३ लिखा है। इससे ग्रनुमान होता है कि राजा ने गद्दी पर बैठने की खुशी में विसपी ग्राम विद्यापित को दे दिया था। राज-दरबार में ग्रपनी विद्वत्ता के बल पर इतना सम्मान प्राप्त करने के समय किसी मनुष्य की ग्रायु कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसकी कल्पना करके सन् २९३ के उतना समय पहले विद्यापित का जन्म-काल ग्रनुमान कर लेना चाहिए।

विद्यापित की पदावली में बहुत से पद्य ऐसे हैं जिनमें राजा शिवसिंहं भीर उनकी रानी लिखमा देवी का नाम आया है। ऋंगार-रस का जहां कोई मबुर वर्णन भाषा है, वहां विद्यापित ने लिखा है कि इस रसकी राजा शिवसिंह भीर लाखिमा देवी ही जानती हैं। रानी लाखिमा देवी के विषय में ऐसा कहने की स्वतन्त्रता जब किव को प्राप्त थी, तब इससे प्रकट होता है कि विद्यापित को राजा शिवसिंह बहुत मानते थे।

विद्यापित प्रतिभाशाली किव और संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में पांच उत्तम ग्रन्थ बनाये जिनका मिथिला में बड़ा ग्रादर है। मैथिल-भाषा में इनके बनाये बहुत से पद हैं, जो मिथिला में काम-काज के अवसर पर गृहस्थों के यहां गाये जाते हैं, और इनके कुछ पदों का बंगदेश में भी विशेष ग्रादर है। इसी से कुछ बङ्गाली महाशय इनको भी बङ्गाली-किव कहते हैं; परन्तु ये बङ्गाली नहीं थे।

इनकी कविता में श्रृङ्गार-रस प्रधान है। संयोग-वियोग के छोटे-

छोटे भावों को भी दिखाने में इन्होंने बड़ी पटुता दिखलाई है । हमने इनकी किवता में से कुछ ग्रच्छे-ग्रच्छे पद चुनकर ग्रागे संग्रह कर दिये हैं, उसके पढ़ने से पाठकों को सहज ही में यह पता चल जायगा कि इन्होंने भावों के भलकाने में कितनी सूक्ष्मदिशता का परिचय दिया है। इनकी किवता को चैतन्य महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। वास्तव में इनका किवता बड़ी ही श्रुतिमधुर ग्रीर भाव-विभूषिता है।

इनकी कविता की भाषा हिन्दी हैं। केवल थोड़े-से ऐसे शब्द हैं जो मिथिला में बोले जाते हैं। ग्रपनी कविता में स्थान-स्थान पर इन्होंने ठेठ हिन्दी शब्दों का श्रच्छा प्रयोग किया।

इनकी किवता के कुछ चुने हुए पद यहां हम उद्घृत करते हैं। बहुत-से पद चमत्कारपूर्ण होने पर भी हमने छोड़ दिये, क्योंकि उनके भावों में अश्लीलता अधिक थी।

नन्दक नन्दन कदम्बेरि तह तरे घिरे घिरे मुरिल बजाव।
समय संकेत निकेतन बद्दसल बेरि बेरि बोलि पठाव।।
सामरी तोरा लागि अनुखने विकल मुरारि।
जमुना का तिर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततिह निहार।
गोरस बिके अबद्देते जाइते जिन जिन पुछ बनमारि।।
तो हे मितमान सुमित मबुसूदन बचन सुनह किछु मोरा।
भनद विद्यापित सुन बर जौवित बन्दह नन्दिकशोरा।। १।।

कि कहब हे सिख आजुक बात, मानिक पड़ल कुबनिक हात।
काच कांचन न जानय मूल, गुञ्जा रतन करइ समतूल।
जे किछु कभु निहं कला रस जान, नीर खीर दुहुं करे समान।
सिन्हि सो कहाँ पिरित रसाल, बानर कण्ठे कि मोतिय माल।
भनइ विद्यापित इह रस जान, बानर मुंह कि शोभय पान।।२।।
सजनी अपद न मोहिं परबोध।
सोड़ि जोड़िम्र जाहां गेंठे प्रस् पड़ ताहां तेज तम परम विरोध।।

सिलल सनेह सहज थिक सीतल ई जानइ सबे कोइ। से जिंद तपत कए जतने जुड़ाइ तइग्रम्मो विरत रस होइ।। गेल सहज हे कि रिति उपजाइग्र कुल सिस नीली रंग। ग्रनुभवि पुनि ग्रनुभवए ग्रचेतन पड़ए हुतास पतंग।। ३॥

कालि कहल पिश्रा ए सांभिहि रे जायब मोये मारू देश।
मोये ग्रभागिली निंह जानल रे संग जइतंग्रो योगिनी वेश।।
हृदय वड़ दारुन रे पिया बिनु बिहरि न जाइ।
एक रायन सिख सूतल रे ग्रछल बालभु निस मोर।
न जानल कित खन तेजिगेल रे बिछुरल चकवा जोर।।
सून सेज हिय सालइ रे पियाए बिनु घर मोये ग्राजि।
विनिति करहु सुसहेलिनि रे मोहि देह ग्रगिहर साजि।।
विद्यापित किव गाग्रोल रे आवि मिलत पिय तोर।
लिखिमा देइ वर नागर रे राय शिवसिंह निंह भोर।। ४।।

हमर नागर रहल दूर देश, केऊ, निहं किह सक कुशल संदेश।
ए सिख काहि करव ध्रपतोस, हमर अभागि पिया निहं दोस।
पिया बिसरल सिख पुरुब पिरीति,जखन कपाल वाम सब विपरीति।
मरम क वेदन मरमहि जान, आन क दुख आन निहं जान।
भनइ विद्यापित न पुरइ काम, कि करित नागरि जाहि विधि वाम ॥॥॥

लोचन घाए फेघायेल हरि नहिं श्रायल रे। शिव शिव जिवग्रो न जाए आसे ग्रहभाएल रे॥

मन करि तहुँ उड़ि जाइश्र जहां हिर पाइश्र रे। पेम परसमिन जानि आनि उर लाइश्र रे।। सपनहु संगम पाश्रोल रंग बढ़ाश्रोल रे। से मोर विहि विघटाश्रोल निन्दश्रो हेरायल रे।। भनइ विद्यापति गाओल घनि घइरज कर रे। श्रीचरे मिलत तोहिं बालम्भु पुरत मन्हेर्थ रे। सरसिज बिनु सर की सरसिज बिनु सूरे। जौवन बिनु तन तनु बिनु जौवन की जौवन पिय दूरे।। सखि हे मोर बड़ दैव विरोधी।। ७।।

माधव कत तोर करब बड़ाइ। उपमा तोहर हम ककरा कहब कहितहुं भ्रधिक लजाइ।। जो श्रीखण्ड सौरभ अति दुर्लभ तौ पुनि काठ कठोर। जीं जगदीश निशाकर तौ पून इकिह पक्ष इजोर ॥ मिन समान ग्रग्नोरो नींह दूसर तिन कहुं पाथर नामे। कनक कदलि छोट लिज्जित में रह की कह ठामहि ठामे।। तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अनुमाने। सज्जन जन सौं नेह कठिन थिक कवि विद्यापित भाने ॥ = ॥ सिल कि पुछसि अनुभव मोय। सेही पिरित ग्रनुराग बखानइत तिले तिले नूतुन होइ।। जनम प्रविध हम रूप निहारल नयन न तिरिपत भेल। सेहो मधुर बोल स्रवनहि सुनल स्नुति पथे परस न गेल।। कत मधु जामिनग्र रभसे गमाग्रोल न बुक्तल कैसन केल। लाख लाखजुग हिम्र हिम्र राखल तइम्रो हिम्रा जुड़न न गेल।। कत विदग्ध जन रस अनुगमन अनुभव काहुन पेख। विद्यापित कह प्राण जुड़ाइत लाखवे न मिलल एक ।। ९ ।। ब्रह्म कमण्डल वास सुवासिनी सागर नागर गृह वाले, पातक महिष विदारण कारण वृत करवाल वीचि माले, जय गंगे, जय गंगे, शरणागत भय भंगे ॥१०॥ पिय मोर बालक हम तरुणी.

> कोन तप चुकलौंह भैलौंह जननी। पहिर लेल सिख इक दिछनक चीर, पिया के देखत कोर दगध सरीर।।

पिया लेलि गोद कै चलिल बजार, हटिया के लोग पुछें के लागु तोहार। नहिं मोर देवर कि निहं छोट भाइ,

> पुरव लिखल छल स्वामी हमार ॥११॥ सखी मोर पिया,

श्रबहुँ न श्राओल कुलिश हिया। नखर खोग्रायलुं दिवस लिखि लिख,

नयन अन्धयालुं पिया पथ पेखि। श्रायब हेत कहि मोर पिया गैलां

पूरबक तेज गुन बिसरिल भेला। भनहि विद्यापित शुन ग्रवराइ,

कानु समभाइते ग्रब चिल जाइ ॥१२॥ मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरित छाति । गोपी सकल बिसरलिन रे जत छिल ग्रहिवाति ॥

सुतिल छलहुं स्रपन गृह रे निन्दई गेल उसपनाइ।

कर सौं छुटल परसमिन रे कोन गेल झपनाइ ॥

कत कहवो कत सुमिरव रे हम भरिष गराणी । आनक धन सोंधनवन्ति रे कुबजा भेल राणी ॥

गोकुल चान चकोरल रे चोरी गेल चन्दा ।

बिछुड़ि चललि दुहु जोड़ी रे जीव इह गेल धन्दा।।

काक भाष निज भाखहरे पहु श्राश्रोत मोरा ।
 क्षीर खांड़ भोजन देव रे भरि कनक कटोरा !!

भनहिं विद्यापित गाम्रोल रे घैरज घर नारी।

गोकुल होयत सुहाग्रोन फेरि भिक्तत मुरारी ॥१३॥ भ्रंगने श्राग्रोब जब रिसया, पलटि चलक हम ईषत हंसिया। रस नागरि रमनी, कत, कत जुगुति मनहि ग्रनुमानी। भावेशे श्रांचरे पिया धरबे, जाग्रोब हम् ज़तन बहु करबे। कंचुया घरव जब हिठिया, करे कर बांघव कुटिल आध दिठिया।
रभस मांगव पिय जबहीं, मुख मोड़ि विहंसि बोलब निह निह।
सहर्जीह सुपुरुख भमरा , मुख कमल मैंघु पीयव हमरा।
नैखने हरब मोर गेयाने विद्यापित कह धनि तुय घेयाने।।१४॥

सरस बसंत समय भल पाम्रोलि दछिन पवन वहु घीरे। सपनह रूप वचन यक भाषिय मुख से दूरि करु चीरे।। तोहर वदन सम चांद होग्रथि नहिं जैयौ जतन बिह देला। कै बेरि काटि बनावल नव कय तैयौ तुलित नींह भेला।। लोचन तुम्र कमल निंह भैसक से जग के निंह जाने। से फिर जाय लुकैनह जल भय पंकज निज ग्रपमाने ॥ भनिह विद्यापित मून वर जौवित ईसभ लछिन समाने। राजा शिवसिंह रूपनरायन लिखमा देइ प्रति भाने ॥१५॥ जइत देखलि पथ नागरि सजनी आगरि सुब्धि सयानि। कनकलता सम सुन्दरि सजनी विह निरमावल ग्रानि ॥ हस्ति गमनि जगा चलइत सजनी देखइत राजकूमारि। जिनका यह न सुहागिन सजनी पाय पदारथ चारि॥ नील वसन तन घेरिल सजनी सिरै लेल चिकूर संभारि। तापर भगर पिवय रस सजनी बैसल पंख पसारि ॥ केहरि सम कटि गुन अछि सजनी लोचन ग्रंबुज धारि। विद्यापित यह गाम्रोल सजनी गुन पाम्रोलि म्रवधारि ॥१६॥

### कबीर साहब

संयुक्त-प्रान्त में शायद ही कोई ऐसा हिन्दू हो जो कबीर साहब को न जानता होगा। कबीर साहब के भजन मंदिरों में और सत्संग के ग्रव-सरों पर गाये जाते हैं। उनकी साखियां प्रायः कहावतों का काम दिया करती हैं।

कबीर साहब एक पंथ के प्रवर्तक थे, जिसे कबीर-पंथ कहते हैं।

कबीर-पंथियों में निम्नश्रेणी के लोग ग्रिंघकांश पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो साधू हैं जो गांवों में कुटी बनाकर रहते हैं, ग्रीर कुछ गृहस्थ हैं। कबीर-पंथी साधू सिर पर नोकदार पीले रंग की टोपी पहनते हैं।

कबीर साहब कौन थे ? कहां और किस समय में वे उत्पन्न हुए ? उनका ग्रसली नाम क्या था ? बचपन में वह कौन धर्मावलंबी थे? उनका विवाह हुग्रा था या नहीं ? और वह कितने समय तक जीवित रहे ? इन बातों में बड़ा मतभेद है । कबीर साहब की जीवनी लिखनेवाले भिन्न-भिन्न बातों बतलाते हैं । उनमें सत्य का ग्रंश कितना है, इसका पता लगाना सहज नहीं है । "कबीर-कसौटी" में कबीर साहब का जन्म संवत् १४५५ वि० में ग्रौर मरण १५७५ वि० में होना लिखा है । कबीर-पंथी लोग उनकी उम्र तीन सौ वर्ष की बतलाते हैं । उनके कथनानुसार कबीर साहब का जन्म १२०५ वि० में और मरण १५०५ वि० में हुग्रा है । इनमें से किसकी बात सत्य है ? इसका निर्णय करना बड़ी खोज का काम है । कबीर-पंथ के विद्वानों की राय में कबीर साहब का जन्म संवत् १४५५ ही सत्य कहा जाता है ।

कबीर साहब ने भ्रपने को जुलाहा लिखा है। एक जगह वह कहते हैं— तूबाह्मन मैं काशी का जुलहा बूफहुमोर गियाना।

(ग्रादिग्रंथ)

इससे भव इस बात में तो कुछ संदेह रह ही नहीं जाता कि कबीर साहब जुलाहे थे। परन्तु वह जन्म के जुलाहे नहीं थे,यह कहावतों से मालूम होता है।

कहा जाता है कि संम्वत् १४५५ की ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को एक ब्राह्मण की विषवा कन्या के पेट से एक पुत्र पैदा हुआ। लोक-लज्जावश उसने बालक को लहर तालाब (काशी) के किनारे फेंक दिया। संयोग से नीक जुलाहा अपनी स्त्री नीमा के साथ उसी राह से आरहा था। उसने उस अनाथ बच्चे को घर लाकर पाला। पीछे वही कबीर नाम से विख्यात हुआ।

कबीर साहब बालकपन ही से बड़े धर्मपरायण थे। जब उनको सुध-

बुध होगई तब वह तिलक लगाकर राम राम जपा करते थे। एक जुलाहे के घर में रहकर तिलक लगाना और राम राम जपना असंभव-सा प्रतीत होता है। परन्तु संगति का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, वह असंभव को संभव कर देता है।

ऐसी कहावत है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद शेष रात्रि में गंगा-स्नान के लिए मणिकणिका घाट पर नित्य जाया करते थे। एक दिन इसी समय कबीर साहब घाट की मीढ़ियों पर जाकर सो रहे। ग्रंधेरे में स्वामीजी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। तब वे कुलबुलाये। स्वामीजी ने कहा—''राम राम कह; राम राम कह" कबीर साहब ने उसी को गुरुमंत्र मान लिया। उसी दिन से उन्होंने काशी में ग्रपने को स्वामी रामानंद का शिष्य प्रसिद्ध किया। यवन के घर में पछे होने पर भी कबीर साहब की प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म की तरफ ग्राधक थी।

कबीर साहब अपने जीवन का निर्वाह अपना पैतृक व्यवसाय करके ही करते थे। यह बात वह स्वयं स्वीकार करते हैं—-

''हम घर सूत तर्नाहं नित ताना''।

कवीर साहब ने विवाह किया था या नहीं, इस विषय में भी बड़ा मतभेद हैं। कबीर-पंथ के विद्वान् कहते हैं कि लोई नाम की स्त्री उनके साथ ग्राजन्म रही, परन्तु उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। इसी प्रकार कमाल उनका पुत्र ग्रीर कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषय में भी विचित्र बातें सुनी जाती हैं—''डूबे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल' यह भी एक कहावत-सा प्रसिद्ध होरहा है। इससे पता चलता है कि कबीर ने विवाह अवश्य किया था ग्रीर कमाल कबीर का पुत्र था। कमाल भी कविता करते थे, परन्तु उन्होंने कबीर साहब के सिद्धान्तों के खंडन करने ही में अपनी सारी उम्र बितादी। इसीसे ''डूबे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल" कहा गया है।

कबीर साहब बड़े ही सुशील और इड़े सदाचारी थे। एक दिन की

बात है कि उनके यहां बीस-पच्चीस भूखे फकीर श्राए। कबीर साहब के पास उस दिन कुछ खाने को नहीं था। इसलिए वे बहुत घबराये। लोई ने कहा—यदि श्राज्ञा हो तो मैं एक साहूकार के बेटे से कुछ रुपया लाऊं, वह मुफ पर मोहित है, मैं पहुंची नहीं कि उसने रुपये दिये नहीं। कबीर साहब ने कहा—जाश्रो, छे श्राश्रो। लोई साहूकार के बेटे के पास गई श्रीर उसने उससे श्रपना अभिप्राय कह सुनाया। साहूकार के बेटे ने तत्काल घन देदिया। जब श्रन्त में उसने श्रपना मनोरथ श्रकट किया, तब लोई ने रात में मिलने का वादा किया।

दिन खाने-खिलाने में बीत गया। रात हुई, चारों स्रोर श्रंघेरा छा गया। संयोग से उस दिन पानी बरस रहा था। लोई ने कबीर साहब से सब वृतान्त कह दिया था, इससे कबीर साहब को चैन नहीं था। वह सोचते थे कि जिसकी बात गई, उसका सब गया। उन्होंने हवा-पानी की कुछ भी परवा न की ग्रौर कम्बल ग्रोढ़ कर स्त्री को कंधे पर बिठा कर वह साहूकार के घर पहुंचे; आप तो बाहर खड़े रहे ग्रौर लोई भीतर चली गई। न तो उसके कपड़े भीगे थे ग्रौर न उसके पैरों में ही कीचड़ लगी थी। यह देखकर साहूकार के लड़के ने इसका कारण पूछा। लोई ने सब सच-सच कह दिया। यह सुनकर साहूकार के बेटे की कुवृत्ति बदल गई। वह लोई के पैर पर गिर पड़ा ग्रौर कहा—तुम मेरी मां हो। इतना कहकर वह बाहर ग्राया और कबीर साहब के पैर से लिपट गया ग्रौर उसी दिन से वह उनका सेवक बन गया।

कबीर साहब के जीवन-चरित्र में ऐसी बहुत-सी कथाएं है जिनसे उनकी सच्चरित्रता प्रकट होती है।

कबीर साहब पढ़े-लिखे न थे। सत्संगी थे। सन्संग ही से उन्होंने हिन्दू-धर्म की गूढ़-गूढ़ बातें जानली थीं। उनके हृदय में हिन्दू-मुसलमान किसी के लिए द्वेष न था; वह सत्य के बड़े पक्षपाती थे। जहां उन्हें सत्य के विरुद्ध कुछ दिखाई पड़ा, वहां उन्होंने उसका खंडन करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कबीर साहब ने अपना ग्रधिकार हिन्दू-मुसलमानों दोनों पर जमाया। ग्राजकल भी हिन्दू-मुसलमान दोनों प्रकार के कबीर-पंथी मिलते हैं; परन्तु सर्वसाधारण हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों का कबीर मत से बैर हो गया। हिन्दू-धर्म के नेता एक ग्रहिन्दू के मुख से हिन्दू-धर्म का प्रचार देखकर भड़के श्रौर मुसलमान कबीर साहब के हिन्दू-आचार्य का शिष्य होने तथा हिन्दू-धर्म का प्रचार करने के कारण कट्टर विरोधी होगये। इस विरोध के कारण उनको बड़ी-बड़ी कठिनाइयां भोगनी पड़ीं। परन्तु उनके हृदय में जो सत्य का दीपक जल रहा था, वह किसी के बुआ। न बुआ।

कबीर साहब ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। वे साखी ग्रौर भजन बनाकर कहा करते थे ग्रौर उनके चेले उसे कंठस्थ कर लेते थे, पीछे से वह सब संग्रह कर लिया गया। कबीर-पंथ के ग्रधिकांश उत्तम-उत्तम ग्रन्थ उनके शिष्यों के रचे हुए कहे जाते हैं।

"बास ग्रन्थों" में निम्न-लिखित पुस्तकें हैं---

१—सुखिनधान, २—गोरखनाथ की गोष्ठी, ३—कबीर पांजी, ४— बलख की रमैनी, ५—ग्रानन्द राम सागर, ६—रामानन्द की गोठी ७—शब्दावली, ६—मंगल, ९—बसन्त, १०—होली, ११—रेखता, १४—मूलन, १३—ककहरा, १४—हिन्दोल, १५—बारहमासा, १६—चांचर, १७—चौंतीसी, १६—अलिफनामा, १६—रमैनी, २०—साखी, २१—बीजक।

कबीर पंथियों में बीजन का बड़ा आदर है। बीजन दो हैं—एक तो बड़ा, जो स्वयं कबीर साहब का काशिराज से कहा हुआ बतलाया जाता है, और दूसरे बीजन को कबीर के एक शिष्य भग्गूदास ने संग्रह किया है। दोनों में बहुत कम अन्तर है।

कबीर साहब का उलटा प्रसिद्ध है। मेरी समक्त में लोगों को ग्रयनी ओर ग्राकिषत करने के लिए ही कबीर साहब ऐसा कहा करते थे। यों तो अर्थ लगानेवाले कुछ न कुछ उलटा-सीधा ग्रयं लगा ही लेते हैं; परन्तु खींच-तानकर लगाये गए ऐसे अथौं में कुछ विशेषता नहीं रहती। नमूने के लिए एक पद यहां दिया जाता है-

ठिंगनी क्या नैना भमकावै, किबरा तेरे हाथ न आवै।। कह काटि मदङ्ग बनाया नीव काटि सात तरोई मंगल गावै नाचै बालम भैस पदमिनी ग्रासिक चूहा मेढ़क ताल लगावै। चोला पहिरि गदहिया नाचै ऊंट बिस्नपद गावै।। ग्राम डार चढ़ि कछग्रा तोड़ै गिलहरि चुनि चुनि लावै। कहें कबीर सुनो भाई साघी, बगुला भीग लगावै।। बे सिर-पैर की बातें हैं। तब भी कबीर-पंथी लोग इनका कुछ-न-कूछ भ्रयं बैठा ही लेते हैं।

कबीर साहब मृति-पूजा के कट्टर विरोधी थे। यद्यपि ईंश्वर का अवतार घारण करना भी वह नहीं मानते थे, परन्तु अपने को उन्होंने स्वयं सत्य-लोक-वासी प्रमुका दूत बतलाया है। वह कहते हैं---

> काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताये। समरथ का परवाना लाये हंस उबारन आये।। ( शब्दावली )

लोगों का ऐसा कथन है कि मगहर में प्राण-त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती। मला, सत्यान्वेषक कबीर इस बात को कैसे मान सकते थे ? उन्होंने लोगों का यह भ्रम मिटाने के लिए ही मगहर में जाकर शरीर छोड़ा। इस विषय में उन्होंने कहा है-

जो कबीर काशी मरे तो रामहि कौन निहोरा।

जस काशी तस मगहा ऊसर हृदय राम जो होई। कबीर साहब की कविता में बड़ी शिक्षा भरी है। एक-एक पद से उनकी सत्य-निष्ठा प्रकट होती है। उन्होंने जो कहा है, प्रायः सभी एक-से-एक बढ़कर है। हमने उन्हींमें से कुछ साखी और भजन चन लिये हैं। हमें कबीर साहब की साखी में बड़ा ग्रानन्द मिलता है। बातें तो छोटी-सी हैं, परन्तु उनमें ग्रगाध ज्ञान भरा हुग्रा है।

हम यहां कबीर साहब की कुछ साखियां श्रीर भजन उद्धृत करते हैं---

### साखी

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। बलिहारी गुरु ग्रापने जिन गोविन्द दिया बताय ॥ १ ॥ यह तन बिष की बेलरी, गुरु ग्रम्त की खान । सीस दिये जो गुरु मिलें, तौ भी सस्ता जान।। २।। बहे बहाये जात थे, लोक बेद के साथ। पैंड़ा में सतगुरु मिले , दीपक दीन्हा हाथ ॥ ३ ॥ ऐसा कोई ना मिला, सत्त नाम का मीत। तन मन सौंपे मिरग ज्यों , सूनै बिषक का गीत ।। ४।। सतगुरु साचा सूरमा नख सिख मारा पूर। बाहर घाव न दीखई, भीतर चकनाचर ॥ ५॥ सुख के माथे सिलि पर , (जो) नाम हृदय से जाय। बिलहारी वा दुक्ख की, पल पल नाम रटाय।। ६।। लेने को सतनाम है देने को मन दान। आधीनता , बूड्न को ग्रभिमान ॥ ७॥ तरने को दुख में सुमिरन सब करै. सुख में करै न जो सुख में सुमिरन करैं, तो दुख काहे होय।। ८॥ सुमिरन की सुधि यों करें, ज्यों गागर पनिहार। हालै डोलै सुरित में , कहै कबीर विचार।। ९।। माला तो कर में फिरै, जीम फिरै मुख माहि। मनुवां तो दहुं दिसि फिरैं, यह तो सुमिरन नाहिं॥१०॥ गगन मंडल के बीच में , जहां सोहंगम डोरि। अनाहद होत है, सुरत लगी तहं मोरि ॥११॥ सबद

कबिरा गर्ब न कीजिये, काल गहे कर कैस। ना जानों कित मारि है, क्या घर क्या परदेस ॥१२॥ हाड जरै ज्यों लाकड़ी , केस जरै ज्यों घास । सब जग जरिता देखि कर , भये कबीर उदास ॥१३॥ भठे सूख को सूख कहै, मानत हैं मन मोद। चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ।।१४॥ बुदबुदा , ग्रस मानुष की पानी केरा जात । देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभात ॥१५॥ सोय करि, दिवस गंवायो रात गंवाई खाय। हीरा जनम ग्रमोल था, कौड़ी बदले जाय।।१६।। ग्राज कहें कल्ह भजुंगा, काल कहें फिर काल। आज कालके करत ही ग्रीसर जासी चाल।।१७॥ म्राछे दिन पाछे गये गुरु से किया न हेता। पछतावा क्या करै , चिड़ियां चुग गईं खेत ।।१८।। ग्रब काल कर सो आज कर, ग्राज कर सो ग्रब्ब। पल में परलै होयगी , बहुरि करैगा कब्ब ।।१९।। कबिरा नौबत ग्रापनी दिन दस लेहु बजाय। पुर पट्टन यह गली , बहुरि न देखी ग्राय ॥२०॥ पांची नौबत बाजती, होत छतीसो राग। सो मन्दिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग।।२१।। कहा चुनावै मेडियां , लम्बी भीति उसारि। घर तो साढ़े तीन हथ , घना तो पौने चारि ॥२२॥ माटी कहैं कुम्हार को , तू क्या रूँदै मोहि। इक दिन ऐसा होइगा, मैं हँदूंगी तोहिं।।२३।। तन कांचा कुम्भ है, लिए फिरै था साथ। यह लागा फूटिया कछ नहिं आया हाथ ॥२४॥ टपका

आये हैं सो जांयगे, राजा रंक फकीर। एक सिंघासन चढ़ि चले , एक बंघे जंजीर ॥२५॥ आसपास जोवा खड़े, सभी बजावें गाल। मंभ महल से लैं चला, ऐसा काल कराल।।२६॥ या दुनिया में भ्राय के, छाड़ि देइ तू ऐंठ। लेना होय सो लेइ ले , उठी जात है पैंठ ॥२७॥ कबीर भ्राप ठगाइये , श्रीर न ठगिये कोय। ग्राप ठगे सुख ऊपजै, ग्रीर ठगे दुख होय।।२८।। ऐसी गति संसार की ज्यों गाड़र की ठाट। एक पड़ा जेहि गाड़ में , सबै जाहि तेहि बाट ॥२९॥ तू मत जानै बावरे मेरा है सब कोय। पिंड प्रान से बंधि रहा सो ग्रपना नहिं होय ॥३०॥ इक दिन ऐसा होयगा कोउ काह का नाहि। घर की नारी को कहै, तन की नारी जाहि॥३९॥ नाम भजो तो ग्रब भजो , बहरि भजोगे कब्ब। हरियर हरियर रूखड़े, ईंघन हो गये सब्ब ॥३२॥ माली ग्रावत देखि कै, कलियां करी पुकार। फूली फूली चूनि लिये, कालि हमारी बार॥३३॥ हुम जानें थे खाहिंगे, बहुत जमीं बहु माल। ज्यों का त्यों ही रहि गया , पकरि ले गया काल ।।३४।। निक्त भाव भादों नदी सबैं चलीं घहराय। सरिता सीइ सराहिये जो जेठ मास ठहराय ॥३४॥ जब लगि भक्ति सकाम है तब लगि निष्फल सेव। कह कबीर वह क्यों मिले , नि:कामी निज देव ॥३६॥ लागी लागी क्या करे लागी बुरी बलाय। लागी सोई जानिये, जो वार पार है जाय ॥३७॥

धागि लगी त्राकास में , फरि फरि परें ग्रंगार। किबरा जरि कंचन भया , कांच भया संसार ।।५१।। कबिरा वैद बुलाइया, पकरि के देखी बाहि। वैद न वेदन जानई, करक करेजे मांहि।।५२।। जाह वैद घर म्रापने, तेरा किया न होय। जिन या बेदन निर्मई , भला करैगा सोय।।५३॥ सीस उतारै भुइं घरै, तापर राखे पांव। दास कबीरा यों कहैं, ऐसा होय तो श्राव।।५४॥ प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचै , सीस देइ लै जाय।। ११।। छिनहि चढ़ै छिन ऊतरै, सो तो प्रेम न होय। श्रघट प्रेम पिंजर बसै प्रेम कहावै सोय।।५६॥ प्रेम प्रेम सब कोई कहैं, प्रेम न चीन्हें कीय। माठ पहर भीना रहै, प्रेम कहावै सीय।।५७॥ जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि। प्रेम गली ग्रति सांकरी, ता में दो न समाहि ॥ १८॥ जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की , सांस लेत बिन प्रान ॥ ५९॥ प्रेम तो ऐसा कीजियो जैसे चंद चकोर। घींच टूटि मुइं मां गिरै, चितवै वाही स्रोर ॥६०॥ जहां प्रेम तहं नेम नहिं, तहां न बुधि व्यौहार। प्रेम मगन जब मन भया . कौन गिने तिथि वार ॥६१॥ प्रेम छिपाया न छिपै , जा घट परगट होय। ं जो पै मुख बोलैं नहीं , नैन देत हैं रोय ॥६२॥ पीया चाहे प्रेम रस , राखा चाहै मान। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान।।६३॥

कबिरा प्याला प्रेम का, ग्रन्तर लिया लगाय। रोम रोम मे रिम रहा, ग्रीर ग्रमल क्या खाय।।६४॥ नैनों की करि कोठरी, पुतली पलग बिछाय। पलको की चिक डारिके, पिय को लिया रिभाय।।६४।। जल मे बसै कमोदिनी, चन्दा बसै अकास। जा है जाको भावता, सो ताही के पास।।६६॥ प्रीतम को पतियां लिखू, जो कहुं होय बिदेस। तन में मन में नैन मे , ताको कहा सदेस ॥६७॥ साईं इतना दीजिये, जा मे कुटुम्ब समाय। मै भी भूखा न रहं, साधु न भूखा जाय। ६८॥ बिनवत हो कर जोरि कै, सुनिये कृपा-निधान। साधु सगति सुख दीजिये, दया गरीबी दान ॥६९॥ क्या मुखले बिनती करौ, लाज आवत है मोहि। तुम देखत ग्रौगुन करौं , कैसे भावौं तोहिं।।७०।। भ्रवगुन मेरे बापजी , बकसु गरीबनिवाज । जो मै पूत कपूत हों , तऊ पिता को लाज।।७१।। साहिब तुमहि दयाल हो , तुम लगि मेरी दौर। जैसे काग जहाज को , सूझे ग्रीर न ठीर।।७२॥ सिख तो ऐसा चाहिये, गुरु को सब कछ देय। गुरु तो ऐसा चाहिये, सिख से कछ नहिं छेय ॥७३॥ र्सिहों के लेहड़े नही, हंसों की नहिं पांत। लालों की नहिं बोरियां, साघु न चलें जमात ॥७४॥ साधु कहावन कठिन है, ज्यो खांड़े की घार। डगमगाय तो गिरि परे, नि:चल उत्तरै पार ॥७॥॥ गाठी दाम न बांघई, निंह नारी से नेहा कंह कबीर ता साधु के , हम चरनन की खेह।।७६॥ साधु हमारी ग्रातमा, हम साधुन के जीव। साधुन मद्धे यों रहीं, ज्यों पय मद्धे घीव।।७७॥ जाति न पूछो साध की , पूछि लीजिये ज्ञान। मोल करो तलवार का , पडा रहन दो म्यान ॥७८॥ कबीर संगत साधु की हरे और की ब्याधि। संगत ब्री असाघ की , म्राठों पहर उपाधि ॥ ७९॥ कबीर संगत साधु की, जौ की मुसी खाय। स्वीर खांड़ भोजन मिले, साकट संग न जाय।। ५०।। कबीर संगत साघ की ज्यों गंधी का बास। जो कछ गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुबास ॥ = १॥ कबीर संगत साध की, निष्फल कभी न होय। होसी चंदन बासना , नीम न कहसी कोय ॥ ६२॥ संगति भई तो क्या भया , हिरदा भया कठोर। नौ नेजा पानी चढ़े, तऊ न भीजै कोर॥५३॥ हरियर जाने रूखडा जो पानी का नेह। सुखा काठ न जानही , केतह बूड़ा मेह।। ८४।। मारी मरै कुसंग की , ज्यों केले ढिग बेर । वह हालै वह चीरई, साकट संग निबेर ॥ ५ ॥ । केला तबहिं न चेतया जब ढिग जामी बेरि। ग्रब के चेते क्या भया, कांटों लीन्हा घेरि॥८६॥ समद्ष्टी सतगुरु किया, मेटा भरम बिकार। जहं देखों तहं एकही साहिब का दीदार।।५७॥ सहज मिलै सो दूध सम , मांगा मिलै सो पानि। कह कबीर वह रक्त सम , जामें ऐंचातानि ॥ ८ ॥। साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय। सार सार को गहि रहै, योथा देड उड़ाय।। ८९।।

ब्राटा तिज भूसी गहै, चलना देखु निहार। कबीर सारहि छांड़ि कै, करै ग्रसार ग्रहार।।९०॥ उततें कोई न बाहुरा , जातें बूभूं घाय । इततें सबही जात है, भार लदाय लदाय ॥९१॥ उतते सतगुरु ग्राइया , जा की बुधि है घीर । भवसागर के जीव को , खेइ लगावैं तीर ॥९२॥ जो भ्रावै तो जाय नींह, जाय तो भ्रावै नाींह। ग्रकथ कहानी प्रेम की, समभ लेहु मन माहि।।९३॥ सूली ऊपर घर करै, विष का करै अहार। ताको काल कहा करे, जो ब्राठ पहर हुसियार।।९४॥ नांव न जानों गांव का, बिन जाने कित जांव। चलता चलता जुग भया, पाव कोस पर गांव।।९५॥ सतगुरु दीनदयाल हैं, दया करी मोहि भ्राय। कोटि जनम का पंथ था , पल में पहुंचा जाय।।९६॥ चलन चलन सब कोइ कहैं, मोंहि ग्रंदेशा ग्रीर। साहिब से परिचय नहीं पहुचैंगे केहि ठौर ॥९७॥ कबीर का घर सिखर पर, जहां सिलहली गैल। पांव न टिक पिपीलिका पंडित लादे बैल ॥९=॥ मरिये तो मरि जाइये, छूटि परै जंजार। ऐसा मरना को मरै दिन में सौ सौ बार ॥९९॥ कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढ़ै बन माहि। ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाहि ॥१००॥ द्वार घनी के पड़ि रहै, घका घनी का खाय। कबहुंक धनी निवाजई, जो दर छाड़ि न जाय।।१०१॥ जरा मीच व्यापे नहीं , मुम्रा न सुनिये कोय। चलु कबीर वा देस को , जहुँ बैद साइयां होय।।१०२॥

साघ सती भ्री सूरमा , ज्ञानी औ गज-दंद । एते निकसि न बहुरें , जो जुग जाहि ग्रनन्त ॥ १०३॥ सिर राखे सिर जात है . सिर काटे सिर सोय ! जैसे बाती दीप की , कटि उजियारा होय ॥१०४॥ जुझैंगे तब कहैंगे अब कछ कहा न जाय। भीड़ पड़े मन मसखरा लड़े किथीं भगि जाय।।१०४॥ ग्रगिन ग्रांच सहना सुगम , सुगम खड़ग की घार। नेह निभावन एक रस , महा कठिन ब्यौहार ॥१०६॥ सूरा नाम घराइ के, ग्रब का डरपै बीर। मंड़ि रहना मैदान में , सन्मुख सहना तीर ॥१०७॥ पतिबरता को सुख घना, जाके पित है एक। मन मैली बिभिचारनी , ताके खसम ग्रनेक ॥१०८॥ पतिबरता पति को भजे , श्रौर न श्रान सुहाय। सिंह बचा जो लंघना, तौ भी घास न खाय।।१०९॥ नैनों ग्रन्तर ग्राव तुं, नैन भांपि तोहिं लेवं। ना मैं देखौं और को , ना तोंहि देखन देवं।।११०।। में सेवक समरत्य का कबहं न होय प्रकाज। पतिबरता नांगी रहै, तो वाही पित की लाज ॥१११॥ सब ग्राये उस एक में , डार पात फल फूल। भ्रव कहो पाछे क्या रहा , गहि पकड़ा जब मूल ॥११२॥ चन्दन गया विदेसङ्के, सब कोइ कहें पलास। ज्यों ज्यों चूल्हे भोंकिया , त्यों त्यों ग्रधिकी बास ॥११३॥ लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी होगई लाल।।११४॥ हम बासी वा देश जहं, बारह मास बिलास। प्रेम भिर विगस कंवल , तेज पुंज परकास ॥११५॥

कबीर जब हम गावते, तब जाना गुरु नाहि। भ्रव गुरु दिल में देखिया , गावन को कछु नाहि ।।११६।। ज्ञानी से कहिये कहा , कहत कबीर लजाय। ग्रंघे आगे नाचते कला अकारथ जाय।।११७॥ तोको कांटा बुवे ताहि बोव तू फूल। तोहि फूल को फूल है, वाको है तिरसूल।।११८।। दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की स्वास से , लोह भस्म होजाय।। ११९।। ऐसी बानी बोलिये, मन का ग्रापा खोय। औरन को सीतल करै, श्रापह सीतल होय।।१२०।। हस्ती चढ़िये ज्ञान की, सहज दुलीचा डारि। स्वान रूप संसार है, भूसन दे ऋख मारि।।१२१।। भावत गारी एक है, उलटत होय भ्रनेक। कहि कबीर निंह उलटिये, वही एक की एक।।१२२॥ कथा कीरतन रात दिन, जाके उद्यम येह। कह कबीर ता साधु की , हम चरनन की खेह ॥१२३॥ बन्दे तू कर बन्दगी, तौ पावै दीदार। ग्रीसर मानुष जनम का , बहुर न बारम्बार ॥१२४॥ साधु भया तो क्या भया , बोलैं नाहि विचार। हतै पराई ग्रात्मा , जीम बांधि तरवार ।।१२५॥ मधुर बचन है ग्रीपधी , कटुक बचन है तीर। स्रवन द्वार ह्वै संचरै, सालै । सकल सरीर ॥ १२६॥ बोलत ही पहिचानिये, साह चोर को घाट। अन्तर की करनी सबै, निकसै मुख की बाट।।१२७॥ जिन ढूंढ़ा तिन पाइयां , गहिरे पानी पैठ। ज़ो बौरा डूबन इरा , रहा किनार वेठ ॥१२८॥ पढ़ना गुनना चातुरी, यह तो बात सहल। काम दहन मन बसि करन , गगन चढ़न मुस्कल ॥१२९॥ भय बिनु भाव न ऊपजै, भय बिनु होय न प्रीति। जब हिरदे से भय गया , मिटी सकल रस रीति ॥१३०॥ कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय। कथनी तज करनी करें, तौ विष से ग्रमृत होय ॥१३१॥ लाया साखि बनाय करि इत उत ग्रच्छर काट। कह कबीर कब लग जिये, जूठी पत्तल चाट।।१३२॥ पानी मिलें न ग्रापको , ग्रौरन बकसत छीर। भापन मन निस्चल नहीं , भौर बंधावंत धीर ॥१३३॥ मारग चलते जो गिरै, ताकौ नाहीं दोस। कह नबीर बैंठा रहै ता सिर करड़े कोस ॥ १३४॥ रोड़ा होइ रह बाट का , तजि ग्रापा ग्रभिमान। लोग मोह तुसना तजै ताहि मिलै भगवान् ॥१३५॥ रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख देह। साध् ऐसा चाहिये . ज्यों पैंड़े की खेह ।।१३६॥ खोह भई तो क्या भया, उड़ि उड़ि लागै भ्रंग। साध् ऐसा चाहिये जैसे नीर निपंग ।। १३७।। भया तो क्या भया , ताता सीरा जोय। ऐसा चाहिये, जो हरि ही जैसा होय।।१३८॥ साध् हरी भया तो क्या भया, जो करता हरता होय। साध् ऐसा चाहिये, जो हरिभज निरमल होय ॥१३९॥ निरमल भया तो क्या भया , निरमल मांगे ठौर। मल निरमल तें रहित हैं, ते साघू कोई ग्रौर ॥१४०॥ सांच बराबर तप नहीं , भूठ बराबर पाप। जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे माप।।१४१॥

स्राप न लागई सांचे काल न खाय। सांचा मिल , सांचे माहि समाय।।१४२॥ सांचा को न पतीजई , भूंठे जग पतियाय। सांचे काइ गोरस फिरै, मदिरा बैठि बिकाय।।१४३॥ गली गली को सांचा मिल, आधिक बढ़े सनेह। को सांचा मिलै, तड़दे टूटै नेह।।१४४॥ **मृठे** जहां दया तहं धर्म है, जहां लोभ तहं पाप। जहां कोघ तहं काल है, जहां छिमा तहं ग्राप।।१४४॥ बरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजों ग्रापना , मुझसा बुरा न कोय ॥१४६॥ दाया दिल में राखिये, तू क्यों निरदइ होय। साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर सोय।।१४७॥ काटि करम लागे रहें, एक कोध का लार । किया कराया सब गया , जब आया हंकार ॥१४८॥ दसो दिसा से कोध की, उठी अपरबल आगि। सीतल संगति साध् की , तहां उबरिये भागि ॥१४९॥ बड़ा हुग्रा तो क्या हुग्रा, जैसे पेड़ खजूर। को छाया नहीं फल लागै अति दूर।।१५०॥ जहं आपा तहं आपदा, जह संसय तहं सोग। कह कबीर कैसे मिटें, चारो दीरघ रोग।।१५१॥ कबीर जोगी जगत गुरु , तजै जगत की ग्रासं। जो जग की ग्रासा करें, तो जगत गुरू वह दास ॥१५२॥ तन तुरंग ग्रसवार मन , कर्म पियादा साथ । त्रिस्ना चली सिकार को , विषे बाज लिये हाथ।।१५३॥ चली चली सब कोई कहै, पहुंचे बिरला कोय। एक कनक ग्ररु कामिनी दूरगम घाटी दोय ।।१५४॥ पर नारी पैनी छुरी मत कोइ लावो ग्रंग । रावन के दस सिर गये , परनारी के संग ॥१५५॥ सब सोने की सुन्दरी , आवै बास सुबास । जो जननी ह्वै ग्रापनी , तऊ न बैठे पास ॥१५६॥ छोटी मोटी कामिनी, सब ही विष की बेल। बैरी मारै दांव दै, यह मारै हंसि खेल ॥१५७॥ जागत में सोवन करैं, सोवन में लौ लाय। सुरति डोर लागी रहै, तार टुटि नहिं जाय ।।१५८।। निन्दक नियरे राखिये, ग्रांगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना , निर्मल कर सुमाय ॥१५९॥ तिनका कबहुं न निदिये, जो पांयन तर होय। कबहं उड़ि ग्रांखिन परै, पीर घनेरी होय।।१६०॥ दोष पराये देखि करि , चले हसन्त हसन्त । अपने याद न भावई जिनका ग्रादि न ग्रन्त ।।१६१॥ माखी गुड़ में गड़ि रही, पंख रह्यो लपटाय। हाथ मले भी सिर घुने , लालच बुरी बलाय।।१६२॥ ग्रोगुन कहीं शराब का , ज्ञानवंत सुनि लेय । मानुष से पसुन्ना करैं, द्रव्य गांठि को देय।।१६३॥ रूखा सूखा खाइ कै, ठंडा पानी पीव। देखि बिरानी चूपड़ी, मत ललचावे जीव।।१६४॥ कबीर साईं मुज्झ को , रूखी रोटी देय। चुपड़ी मांगत में डरूं, रूखी छीन न लेय।।१६५॥ सत्त नाम को छांड़ि कै, करै ग्रीर को जाप। बेस्या केरे पूत ज्यों, कहै कौन को बाप।।१६६॥ एके साघे सब सघे सब साघे सब जाय। जा गहि सेवै मूल को , फूलै फले अघाय ॥१६७॥

पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पुजीं पहार। ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार ॥१६८॥ कांकर पाथर जोरि कै, मसजिद लई चुनाय। ता चढ़ि मुल्ला बांग दे , क्या बहिरा हुम्रा खुदाय ॥१६९॥ पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुम्रा , पंडित हुम्रान कोय । ढाई ग्रक्षर प्रेम का , पढ़े सो पंडित होय ॥१७०॥ सपने में साई मिले, सोवत लिया जगाय। आंखि न खोलूं डरपता , मित सुपना ह्वं जाय ॥१७१॥ सांक पड़े दिन बीतवै , चकवी दीन्ही रोय । चल चकवा वा देस को , जहां रैन ना होय ।।१७२।। चात्रिक सुतहि पढ़ावही , ग्रान 'नीर मति लेय । मम कुल यही स्वभाव है, स्वाति बूंद चित देय ॥१७३॥ जूम्रा चोरी मुखबिरी, व्याज घूस पर नार। जो चाहें दीदार को , एती वस्तु निवार ।।१७४।। घरती करते एक पग , समुदर करते फाल। हाथन परबत तौलते , तिनहूं खाया काल ॥१७५॥ तत्व तिलक माथे दिया , सुरित सरवनी कान। करनी कंठी कंठ में , परसा पद निर्वात ।।१७६॥ गगन गरिज बरसै भ्रमी , बादल गहरि गंभीर । चहुंदिस दमकै दामिनी , भीजें दास कबीर ॥१७७॥ सुन्न मॅंडल में घर किया , बाजै सबद रसाल । रोम रोम दीपक भया , प्रकटे दीनदयाल ॥१७=॥ सौ जोजन साजन बसैं, मानो हृदय मंभार। कपट सनेही म्रांगने , जानु समुंदर पार ॥१७९॥ हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं , हरिजन हरि हीं देत ॥१८०॥

कबिरा माला मनहिं की , ग्रौर संसारी भेख। फरे हरि मिलें, गले रहट के देखा। १८१॥ साघू गांठि न बांघई उदर समाना लेप। ग्रागे पाछे हरि खड़े, जब मांगै तब देय।।१८२।। बात बनाई जग ठगा . मन परबोधा नाहि। कह कबीर मन लै गया , लख चौरासी मांहि ॥१८३॥ कबिरा माला काठ की, बहुत जतन का फेर। माला साँस उसास की जामें गांठ न मेर ॥१५४॥ सती न पीसै पीसना , जो पीसै सो रांड। साध भीख न मांगई, जो मांगै सो भांड।।१८४॥ म्राब गई म्रादर गया , नैनन गया सनेह। ये तीनों तब ही गये, जबहिं कहा कछ देह ॥१८६॥ कबिरा नवै सो श्रापको , पर को नवैन कोय। घालि तराज् तोलिये, नवै सो भारी होय।।१८७।। तरवर तासु बिलम्बिये, बारह मास फलन्त। सीतल छाया सघन फल पंछी केल करन्त ॥१८८॥ कबिरा हम गुर रस पिया , बाकी रही न छाक। पाका कलस कुम्हार का बहुरि न चढ़सी चाक ॥१८९॥ सब रंग तांत, रबाब तन , बिरह बनावे नित्त। और न कोई सुनि सकै, कै सांई कै चित्त ॥१९०॥ गुरु कुम्हार सिष कुम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़ खोट। ग्रन्तर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट ॥१६१॥ केसन कहा बिगारिया जो मुंडो सौ बार। मन को क्यों नहीं मूंडिये , जामें विषय विकार ॥१९२॥ कबिरा रसरी पांव में , कह सोवै सुख चैन। स्वांस नगारा कुच का बाजत है दिन रैन।।१९३॥

# शब्दावली

मन फूला फूला फिरै जक्त मे कैसा नाता रे।। टेक ।।
माता कहैं यह पुत्र हमारा बहिन कहैं बिर मेरा।
भाई कहैं यह भुजा हमारी नारि कहैं नर मेरा।।
पेट पकिर माता रोवें बाह पकिर कै भाई।
लपिट फपिट कै तिरिया रोवें हस अकेला जाई।।
जब लिंग माता जीवें रोवें बहिन रोवें दस मासा।
तेरह दिन तक तिरिया रोवें फेर करें घर बासा।।
चार गजी चरगजी मगाया चढ़ा काठ की घोड़ी।
हाड़ जरें जस लाह कड़ी को केस जरें जस घासा।
सोना ऐसी काया जिर गई कोई न आयो पासा।।
घर की तिरिया देखन लागी ढूढ़ि फिरी चहु देसा।
कहैं कबीर सुनो भई साघो छोडो जग की आसा।।

( ? )

काया बौरी, चलत प्रान काहे रोई ॥ टेक ॥
काया पाय बहुत सुख कीन्हो नित उठि मिल मिल घोई ।
सो तन छिग्रा छार ह्वं जैहं नाम न लैहं कोई ॥
कहत प्रान सुनु काया बौरी मोर तोर सग न होई ।
तोहिं ग्रस मित्र बहुत हम त्यागा सङ्ग न लीन्हा कोई ॥
ऊसर खेत के कुसा मगावं चाचर चवर के पानी ।
जीवत ब्रह्म को कोई न पूजे मुरदा के मिहमानी ॥
सब सनकादिक ग्रादि ब्रह्मादिक सेस सहस मुख होई ।
जो जो जन्म लियो बसुघा में थिर न रह्मो है कोई ॥
पाप पुन्य है जन्म सघाती समुिक देखि नर लोई ।
कहत कबीरा ग्रन्तर की गित जानत बिरला कोई ॥

#### ( ३ )

आई गवनवाँ की सारी, उमिरि अबहीं मोरी बारी ॥टेका। साज समाज पिया लै आये और कहरिया चारी। बम्हना बेदरदी अचिरा पकरि कै जोरत गंठिया हमारी॥

सखी सब गावत गारी॥

विधि गति बाम कछु समभ परत ना बैरी भई महतारी। रोय रोय ग्रांखियां मोर पोंछत घरवां से देत निकारी॥

भई सबको हम भारी।।

गवन कराय पिया लै चाले इत उत बाट निहारी। छूटत गांव नगर से नाता छूटै महल ग्रटारी।।

करम गति टरै न टारी।।

नदिया किनारे बलम मोर रिसया दीन्ह घूघट पट टारी। थरथराय तन कांपन लागे काहू न देख हमारी।।

पिया लै आये गोहारी।।

कहँ कबीर सुनो भई साधो यह पदु लेहु बिचारी। श्रव के गौना बहुरि नहिं औना करिले भेंट श्रंकवारी।।

एक बेर मिलि ले प्यारी।

(8)

हमन हैं इस्क मस्ताना हमन को होसियारी क्या ? रहें आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या ? जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में हमन को इन्तिजारी क्या ? खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुरु नाम सांचा है हमन दुनिया से यारी क्या ? न पल बिछुड़े पिया हम से न हम बिछुड़ें पियारे से। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या ? कबीरा इस्क का माता दुई को दूर कर दिल से। जो चलनाराह नाजुक है हमन सिर बोक्स भारी क्या?

y

भज ले सिरजनहार, सुघर तनके पायके ।। टेक ।। काहे रही ग्रचेत कहां यह ग्रीसर पैही। फिर नहिं ऐसी देह बहुरि पाछै पछितैही।। लख चौरासी जोनि में, मानुष जन्म श्रनुप। ताहि पाय नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप।। सूघर०।। गर्भ वास'मे रह्यो कह्यो में भजिहीं तोहीं। निसदिन सुमिरौं नाम कष्ट से काढ़ी मोहीं।। चरनन घ्यान लगाइके, रहीं नाम लौ लाय। तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहै कि जाय।। सुघर० ।। इतना कियो करार काढ़िगुरु बाहर कीना। भूलि गयौ यह बात भयौ माया ग्राधीना ।। भूलि बातें उद्र की, ग्रान पड़ी सुधि एत । बारह बरस बीतिगे या बिधि, खेलत फिरत ग्रचेत ।।सूध र०।। बिषया बान समान देह जोबन मदमाती । चलत निहारत छाँह तमक के बोलत बाती।। चोवा चन्दन लाइ के. पहिरे बसन रँगाय। गिलयां-गिलयां भांकी मारै,पर तिरिया लख मुसकाय।।सुधरः।। तरुनापन गई बीत बुढ़ापा ग्रानि तुलाने । कांपन लागे सीस जलत दोउ चरन पिराने ॥ नैन नासिका चूवन लागे, मुख तें श्रावत बास । कफ पित कंठै घेर लियो है, छुटि गइघर की आस ।। सुघ र०।। मातु पिता सुत नारि कही काके सङ्ग जाई। तन घन घर औकाम घाम सब ही छुटि जाई।

आखिर काल घसीटि है, पड़ि हो जम के फन्द । बिन सतगुरुनींह बांचिहों, समुभ्रदेख मितमन्द ॥ सुघर० ॥ सफल होत यह देह नेह सतगुरु से कीजै। मक्ती मारग जानि चरन सतगुरु चित दीजै॥ नाम गहौ निरभय रहौ, तिनक न व्यापै पीर। यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥ सुघर०॥

### ( & )

जाग पियारी अब का सोवै। रैन गई दिन काहे को खोवै।। जिन जागा तिन मानिक पाया। तें बौरी सब सोय गँवाया।। पिय तेरे चतुर तू मूरखनारी। कबहुँ न पिय की सेज सँवारी।। हौं बौरी बौरापन कीन्हों। भर जोबन अपना निह चीन्हों।। जाग देख पिय सेज न तेरे। तोहि छांड़ि उठि गये सबेरे।। कहैं कबीर सोई घन जागे। सबद बान उर अन्तर लागै।।

#### ( 9 )

या जग श्रंघा, मैं केहि समुक्तावों।। टेक ।।
इक दुइहोर्ये उन्हें समुक्तावों, सबिह भुलाना पेट के घन्घा।।मैं केहि०।।
पानी कै घोड़ा पवन श्रसवरवा, ढरिक परै जस श्रोस कै बुन्दा।।मैं केहि०।।
गहिरी निदया श्रगम बहें घरवा, खेवनहारा के पिड़गा फन्दा।।मैं केहि०।।
घर का बस्तु निकट निह श्रावत, दियना बारिके ढूंढ़त श्रंघा।।मैं केहि०।।
लागी श्राग सकल बन जरिगा, बिन गुरु ज्ञान भटिकगा बंदा।।मैं केहि०।।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, इकदिन जाय लंगोटी फार बंदा।।मैंकेहि०।।

#### ( 5 )

सूर संग्राम को देखि भागै नहीं, देखि भागै सोई सूर नाहीं। काम ग्रीर कोध मद लोभ से जूभना, मंडा घमसान तहं खेत माहीं।। शील ग्री साच संतोष साही भये, नाम समसेर तहं खूब बाजै। कहैं कब्बीर कोई जूभि हैं सूरमा, कायरां भीड़ तहं तुरत भाजै।।

## ( 9 )

ज्ञान का गेद कर सुरित का दंड कर, खेल चौगान मैदान माहीं। जगत का भरमना छोड़दे बालके, ग्रायजा भेख भगवंत पाहीं।। भेष भगवंत की सेस महिमा करै, सेस के सीस पर चरन डारै कामदल जीतिके कंवल दल सोधिके, ब्रह्मको बेधि कै कोध मारे।। पदम भासन करै पवन परिचै करै, गगन के महल पर मदन जारै। कहत कब्बीर कोई संत जन जौहरी, करम की रेख पर मेख मारै।।

### ( % )

माया महा ठिगिनि हम जानी।
तिरगुन फांस लिये कर डोलै मधुरी बानी।।
केशव के कमला ह्वै बैठी शिव के भवन भवानी।
पंडा के मूरत ह्वै बैठी तीरथ मे भई पानी।।
योगी के योगिन ह्वै बैठी राजा के घर रानी।
काहू के हीरा ह्वै बैठी काहू के कौड़ी कानी।।
भक्तन के भक्तिन ह्वै बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी।
कहै कबीर सुनो हो सन्तो यह सब श्रकथ कहानी।।

#### ( ११ )

पायो सत नाम, गरे कै हरवा।
सांकर खटोलना रहिन हमारी दुबरे दुबरे पांच कहरवा।
ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही जब चाहों तब खोलों किवरवा।।
प्रेम प्रीति की चुनरी ह्मारी जब चाहों तब नाचौं सहरवा।
कहै कबीर सुनो भाई साधो बहुर न ऐवै एही नगरवा।।

## ( १२ )

कैसे दिन कटिहैं, जतन बताये जइयो।।
एहि पार गंगा बोहि पार यमुना
बिचवा मड़इया हमको छवाये जइसो।।

श्चंचरा फारि के कागद बनाइन
श्रपनी सुरितया हियरे लिखाये जइयो !!
कहत कबीर सुनो भाई साघो
बहियां पकिर के रहिया बताये जइयो !!
( १३ )

करम गति टारे नाहिं टरी।

मुनि बसिष्ट से पडित ज्ञानी सोधि के लगन घरी।
सीता हरन मरन दसरथ को बन में बिपति परी।।
कहं वह फन्द कहां वह पारिध कहं वह मिरग चरी।
सोता को हिर लैंगौ रावन सुबरन लंक जरी।।
नीच हाथ हरिश्चन्द्र बिकाने बिल पाताल घरी।
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरिगट जोनि परी।।
पांडव जिनके स्रापु सारथी तिन पर विपति परी।
दुरजोधन को गरब घटायो जदुकुल नास करी।।
राहु केतु स्रौ भानू चन्द्रमा विधि संयोग परी।
कहत कबीर सुनो भई साधो होनी होके रही।।

( १४ )

सन्तो राह दोऊ हम दीठा।

हिन्दू तुरुक हटा नींह मानै, स्वाद सबन को मीठा ।।
हिन्दू बरत एकादिस साधै, दूष सिंघाड़ा सेती ।
अन को त्यागै मन निह हटकै, पारन करें सगोती ॥
रोजा तुरुक नमाज गुजारै, बिसमिल बांग पुकारै ।
उनकी भिस्त कहां ते हीं इ है, सांझे मुरगी मारे ॥
हिन्दू दया मेहर को तुरुकन, दोनों घट सों त्यागी ।
वै हलाल वै फटका मारे, आगि दुनों घर लागी ॥
हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहै बताई ।
कहें कबीर सुनो हो सन्तो, राम न कहेउ सोदाई ॥

#### ( १५ )

ग्ररे इन दोउन राह न पाई। हिन्दू अपनी करै बड़ाई सागर छुवन न देई। बेस्या के पायन तर सोवें यह देखो हिन्दुग्राई।। मुसलमान के पीर ग्रोलिया मुरगी मुरगा खाई। खाला केरी बेटी ब्याहैं घरिह में करें सगाई।। बाहर से एक म्रदा लाये घोय घाय चढ़वाई। सब सखियां मिल जेंवन बैठीं घर भर करै बडाई ॥ हिन्द्न की हिन्दुग्राई देखी तूरकन की तूरकाई। कहैं कबीर सुनो भाई साघो नौन राह है जाई।।

( १६ )

मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपरा।

आसन मारि मंदिर में बैठे नाम छाड़ि पूजन लागे पथरा।। कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ौलें , वाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैलें बकरा । जङ्गल जाय जोगी धुनिया रमौलें, काम जराय जोगी बनि गैलें हिजरा। मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगीलें , गीता बांचि कै होइ गैलें लबरा। कहत कबीर सुनो भाई साघो , जम दरवजवां बांघल जैबे पकरा।।

( १७ ) रमैया की दुलहिन लूटा बजार।

सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक मच हाहाकार। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पिछार ।। सिङ्गी की मिङ्गीकरि डारी पारासर के उदर विदार। कनफूंका चिरकासी लूटे, लूटै जोगेसर करत विचार ॥ हम तो बचिगे साहब दया से , शब्द डोर गहि उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधो , इस ठगनी से रहो हुसियार ।।

१७

बूंघट का पट खोल रे, तोहें पीव मिलेंगे।

घटघट में वह साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन को गरब न कीजै, झूठा पंचरङ्ग चोल रे॥ सुन्न महल में दियना बारि ले, आसन सों मत डोल रे। जोग जुगुत सों रङ्ग महल में, पिय पायो ग्रनमोल रे॥ कहें कबीर ग्रानन्द भयो है, बाजत ग्रनहद ढोल रे॥ (१९)

तेरे दया धरम निंह तन में , मुखड़ा क्या देखें दरपनमें ।। घरबारी तो घर में राजी , फक्कड़ राजी बन में ।। ऐंठी धोती पाग लपेटी , तेल चुवत जुलफन में । गली गली की सखी रिफाई , दाग लगाया तन में ।। पाथर की एक नाव बनाई , उतरा चाहै छन में । कहत कबीर सुनो भई साधो , कायर चढ़ैं न रन में ।।

( २० )

मेरा तेरा मनुवां, कैसे एक होइ रे।
में कहता हौं आंखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी।
में कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरुआइ रे।।
में कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोइ रे।
में कहता निरमोही रहियो, तू जाता है मोहिं रे।।
जुगन जुगन समभावत हारा, कहा न मानत कोइ रे।
स्तगुरु धारा निरमल बाहै, वा में काया धोइ रे।।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होइ रे।।
( २१ )

बीत गये दिन भजन बिना रे।

बाल ग्रवस्था खेल गंवायो , जब जवानि तब मान किया रे ।। लाहे कारन मूल गंवायो , ग्रजहुं न मिटी तेरे मनकी तृषारे । कहत कबीर सुनो भाई साघो , पार उतरि गये सन्त जना रे ।।

### ( २२ )

तोहि मोरी लगन लगाये रे फिकरवा।

सोवत ही मैं अपने मंदिर में , सबदन मारि जगाये रेफिकि । बूड़त ही भव के सागर में , बहियां पकिर समुक्षाये रेफिक । एके बचन बचन निंह दूजा , तुम मोसे बंद छुड़ाये रेफिक । कहैं कबीर सुनो भाई साधो , सत्त नाम गुन गाये रे फिकि ।

## ( २३ )

#### ग्रंधियरवा में ठाढ़ि गोरी, का करलू।

जब लिंग तेल दिया में बाती, एही श्रंजोरवा विछाय घलतू। मन का पलंग मन्तोष विछौना, ज्ञान का तिकया लगाय रखतू। जरिगया तेल वुभाइ गई बाती, सुरत में मुरत समाय रखतू। कहें कबीर मुनो भाई माबो, जोतियामें जोतिया मिलाय रखतू।

## ( 28 )

#### झीनी झीनी वीनी चदरिया।

काहे कै ताना काहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदिरया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदिरया।। प्राठ कंवल दल चरखा डोलें, पांच तत्त गुन तीनी चदिरया। साई को सियत मास दस लागें, ठोक ठोक के बीनी चदिरया।। सो चादर सुर नर मुनि ग्रोढ़े ग्रोढ़ि के मैली कीनी चदिरया। दास कबीर जतन मे ग्रोढ़ी, ज्यों की त्यों घर दीनी चदिरया।।

### ( २५ ) रहना नींह देस बिराना है।

यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलफ पुलफ मर जाना है।। यह संसार फाड़ श्री फांखर, श्राग लगे बरि जाना है।

कहत कबीर सुनो भाई साघो , सतगुरु नाम ठिकाना है।।

२६ )

लोका मित का भोरा रे।

जो कासी तन तर्जं कबीरा रामें कौन निहोरा रे।। राम भगति पर जाको हित चित ताको अचरज काहा। गुरु प्रताप साधु सगति जंग जीतें जाति जोलाहा।। कहत कबीर सुनौ रे सन्तो भरम परौ जिन कोई। जस कासी तस मगहा ऊसर हृदय राम जो होई।।

## रैदास

रैदासजी कबीर साहब के समय मे हुए थे। ये जाति के चमार थे। इनके पिता का नाम रम्यू और माता का नाम घुरविनिया था। इनका जन्म काशी में हुआ था। ये भी महात्मा रामानन्द के शिष्यों में थे।

रैदासजी और कबीर साहब में बहुत वार्वाववाद हुआ करता था।
रैदासजी जब कुछ सयाने हुए तब भक्तों और साधुओं की सेवा में अविक
रहने लगे। जो कुछ कमाते, सब साधु-सन्तों को खिला-पिला दिया करते
थे। यह बात इनके पिता रग्यू को अच्छी नहीं लगी। उसने स्त्री सहित
रैदासजी को घर से अलग कर दिया। खर्च के लिए वह इनको एक कौड़ी
भी नहीं देता था। रैदासजी जूता बनाकर किसी तरह अपना गुजर करते
और रात-दिन भगवत्-चर्चा में मग्न रहा करते थे। ये मास मिदरा को
छूते। तक न थे। १२० वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर छोड़ा।

इनके विषय में बहुत-सी करामात की कहानियां लोगों मे प्रसिद्ध है। गुजरात प्रांत मे इनके मत को माननेवाले लाखों ग्रादमी है जो ग्रपने को रिवदासी कहते हैं। ये मीराबाई के गुरु थे। इनकी किवता से इनकी बड़ी भिक्त प्रकट होती है। रैदासजी के बनाये हुए कुछ दोहे और पद हम यहां उद्वृत करते है—

( 8 )

हरि सा हीरा छांडि कै, करै ग्रान की आस।

ते नर जमपुर जाहिंगे , सत भाषे रैदास ॥ (२)

रैदास रात न सोइये , दिवस न करिये स्वाद। ग्रहनिसि हरिजी सुमिरिये , छाड़ि सकल प्रतिवाद।।

( ३ )

भगती ऐसी सुनहु रे भाई। ग्राइ भगती तब गई बड़ाई।

कहा भयो नाचे ग्रह गाये कहा भयो तप कीन्हे। कहा भयो जे चरन पखारे जौलौं तत्व न चीन्हे।। कहा भयो जे मूंड़ मुड़ायो कहा तीर्थ व्रत कीन्हे। खाली दास भगत ग्रह सेवक परम तत्व नींह चीन्हे।। कह रैदास तेरी भगत दूर है भाग बड़े सों पावे। तिज ग्रभिमान मेटि ग्रापा पर पिपलिक ह्वै चुनि खावे।।

#### (8)

पहले पहरे रैन दे बनजरिया तें जनम लिया संसार वे। सेवा चूकी राम की तेरी बालक बुद्धि गंवार वे।। बालक बुद्धि न चेता तूं भूला माया जाल वे। क्रहा होय पीछे पछताये जल पहिले न बांघी पाल वे।। बीस बरस का भया ग्रयाना थांभि न सक्का भार वे। जन रैदास कहैं बनजरिया जनम लिया संसार वे।।

( x )

राम मैं पूजा कहा चढ़ाऊं। फल अरु मूल अनूप न पाऊं।।
थनहर दूघ जो बछरू जुठारी। पुहुप भंवर जल मीन बिगारी।।
मलयागिर बेिंघ्यो भुअंगा। विष अमृत दोउ एकै संगा।।
मन ही पूजा मन ही घूप। मन ही सेऊं सहज सरूप।।
पूजा अरचा न जानूं तेरी। कह रैदास कवन गित मेरी।।

## ( )

ंरे चित चेत अचेत काहे बालक को देख रे। जाति ते कोई पद नाहिं पहुंचा राम भगित विशेष रे।। खट क्रम सहित जे विश्र होते हिर भगित चित दृढ़ नाहिं रे। हिर की कथा सोहाय नाहीं स्वपच तूलै ताहि रे।। मित्र शत्रु अजात सबतें अन्तर लावे हेत रे। लाग वाकी कहां जानें तीन लोक पवेत रे।। अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पास रे। ऐसे दुरमत मुक्त कीये तो क्यों न तरें रैदास रे।।

## ( 9 )

जो तुम गोपालिंह निह गैही।

तो तुमका सुख में दुख उपजै सुखिह कहां ते पैही।।

माला नाय सकल जग डहको भूंठो भेख बनैहो।

भूंठे ते सांचे तब होइ हो हिर की सरन जब ऐही।।

कनरस, बतरस ग्रौर सबै रस झूंठिह मूड़ डुलैहो।

जब लिंग तेल दिया में बाती देखत ही बुभ जैहो।।

जो जन राम नाम रंग राते श्रौर रंग न सोहैहो।।

कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये पछितैहों।।

## , (5)

प्रभु जी संगति सरन तिहारी। जग जीवन राम मुरारी॥

गली गली को जल वहि आयो सुरसरि जाय समायो।
संगत के परताप महातम नाम गंगोदक पायो।।
स्वांति बूंद बरसै फिन ऊपर सीस विषै होइ जाई।
वही बूंद कै मोती निपजै संगत की अधिकाई।।
तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आसा।
संगत के परताप महातम आवै बास सुबासा।।

जाति भी ग्रोछी करम भी ओछा, ग्रोछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु उच कियो है कह रैदास चमारा। (९)

भ्रब कैसे छुटै नाम रट लागी ॥ टेक ॥

प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । जाकी ग्रग ग्रग बास समानी ।। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा । जैसे चितवत चद चकोरा ।। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरै दिन राती ।। प्रभु जी तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहि मिलत सोहागा ।। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करै रैदासा ।।

## धर्मदास

धर्मदासजी जाति के कसौधन बिनये श्रीर बाधवगढ़ के बड़े भारी महाजन थे। इनके जन्म श्रीर मरण के समय का ठीक पता नहीं चलता। परन्तु ये कबीर साहब के समकालीन थे, यह निज्ञ्चय है।

धर्मदास जी बालकपन ही से बड़े धमात्मा ग्रौर भगवत्-चर्चा के प्रेमी थे, साधु-सतों ग्रौर पडितो का बड़ा श्रादर-सत्कार करते थे । इन्होंने दूर-दूर तक तीर्थों की यात्रा की थी।

मथुरा से म्राते समय कबीर साहब से इनका साक्षात् हुआ । कबीर साहब ने मूर्तिपूजा म्रौर तीर्थ व्रत म्रादि का खंडन मंडन करके इनका चित्त संत-मत की म्रोर भुकाया। फिर तो ये बराबर कबीर साहब से मिलते रहे भ्रौर अपना संशय मिटाते रहे। "म्रमर सुख निधान" ग्रन्थ में इनकी म्रौर कबीर साहब की बातचीत विस्तार के साथ लिखी है। उनमें बहुत-सी ज्ञान की बाते हैं।

कबीर साहब की शरण में ग्राने पर धर्मदासजी ने अपना सारा धन लुटा दिया। सं० १५७५ वि० में जब कबीर साहब परमधाम को सिघारे तब उनकी गद्दी धर्मदास जी को मिली। उससे पंद्रह याबीस वर्ष के बाद इन्होंने भी इस संसार को छोडा। इनकी शब्दावली में से कुछपद चुनकर हमयहां उद्धृत करते हैं—
( १ )

#### मोरे पिया मिले सत ज्ञानी।

ऐसन पिय हम कबहुं न देखा, देखत सुरत लुभानी।। ग्रापन रूप जब चीन्हा विरहिन, तब पिय के मन मानी।। कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढ़े प्रेम की बानी।। जब हंसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरे जहं पानी।। धर्मदास कबीर पिय पाये, पिट गई ग्रावाजानी।।

( २ )

गुर पैयां लागों , नाम लखा दीजो रे।।
जनम जनम का सोया मनुद्रां , शब्दन मारि जगा दीजो रे।।
घट ग्रंधियार नैन नींह सूफैं , ज्ञान का दीपक जगा दीजो रे।।
विष की लहर उठत घट ग्रन्तर , ग्रमृत बूंद चुवा दीजो रे।।
गहिरी निदया ग्रगम बहैं धरवा , खेय के पार लगा दीजो रे।।
धरमदास की ग्ररज गुसाई , ग्रब के खेप निभा दीजो रे।।

( ३ )

#### हम सत्त नाम के बैपारी।

कोई कोई लादे कांसा पीतल , कोई कोई लौग सुपारी ।। हम तो लाद्यो नाम धनी को , पूरन खेप हमारी ।। पूंजी न टूटै नफा चौगुना , बनिज किया हम भारी ।। हाट जगाती रोक न सिक है , निर्भय गैल हमारी ।। मोती बूंद घट ही में उपजै , सुकिरत भरत कोठारी ।। नाम पदारथ लाद चला है , धरम दास बैपारी ।।

( &, )

भिरि लागै महिलिया , गगन घहराय। खन गरजै खन बिजुली चमकै , लहर उठै शोभाबरिन न जाय।। सुन्न महल से भ्रमृत बरसै , प्रेम भ्रानन्द ह्वै साधु नहाय।।

खुली किवरिया मिटी ग्रंधियरिया , धनसतगुरु जिन दिया लखाय ॥ धरमदास बिनवै कर जोगी . जनग्रु चरन में रहत समाय ॥

## ( x )

मितऊ मड़ैया सूनी करि गैलो।

श्रपन बलम परदेस निकरि गैलो हमरा के कछुवो न गुन दें गैलो ।। जोगिन ह्वै के में बन बन ढूंढ़ों हमरा के बिरह बैराग दें गैलो ॥ संग की सखी सब पार उतिर गैलीं हम धन ठाड़ी श्रकेली रहि गैलो ॥ धरमदास यह श्ररज करतु हैं सार सबद सुमिरन दें गैलो ॥

## ( ६ )

### मीरा पिया बसै कौने देस हो।

अपपे पिया के ढूंढ़न हम निकसी कोई न कहत सनेस हो।।
पिय कारन हम भई हैं बावरी घर्यो जोगिनिया कै भेस हो।
ब्रह्मा विष्णु महेस न जाने का जानै सारद सेस हो।।
धनि जो ग्रगम ग्रगोचर पइलन हम सब सहत कलेस हो।
उहां के हाल कबीर गुरु जाने ग्रावत जात हमेस हो।।

## गुरु नानक

गुरु नानक का जन्म सं० १५२६ वि०, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, चार घड़ी रात रहे, कल्यानचन्द खत्री की धर्मपत्नी तृष्ता के गर्भ से हुआ। कल्यानचन्द, जिला लाहौर, तहसील शकरपुर के तलवंडी नगर के सूबाराय बुलार पठान के कारकुन थे।

गृह नानक ने बालकपन ही में ग्रपनी विलक्षण बुद्धि के ग्रपूर्व चमत्कार दिखाये। ये बहुत सीधे-सादे ग्रीर संत स्वभाव के थे। सं० १५४५ वि० में इनका विवाह गृहदासपुर के मूलचन्द खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुग्रा। संवत् १५५१ ग्रीर १५५३ वि० में सुलक्षणी देवी के गर्भ से कमशः श्रीचन्द्र ग्रीर लक्ष्मीचन्द्र, दो पुत्रों का जन्म हुग्रा। ग्रागे चलकर श्रीचन्द्र उदासी साधु-सम्प्रदाय के मूल पुष्ठ हुए। ग्रीर लक्ष्मी-

चन्द्र के वंश के लोग भ्रब तक वर्तमान हैं।

गुरू नानक जी के समय में मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दू-जाति त्राहि-त्राहि कर रही थी। गुरु नानक जी के सदुपदेश से हिन्दुश्रों में एक ऐसा सिख-समुदाय पैदा हो गया जिसने हिन्दुश्रों की मान-मर्यादा ही नहीं बचाई, बल्कि मुसलमानी सल्तनत की जड़ तक हिला दी। विचार करके देखा जाय तो गुरू नानकजी ने हिन्दुओं का बड़ा भारी उपकार किया।

गुरू नानकजी ने सं० १५२६ से १५७९ तक आगरा, बिहार, बङ्गाल, आसाम, ब्रह्मा, उड़ीसा, मारवाड़, हैदराबाद, मद्रास, लंका, बद्रीनारायण, नैपाल, सिकम, भूटान, सिंध, मक्का, जद्दा, मदीना, रूम, बगदाद, ईरान, बिलोचिस्तान, कंधार, काबुल, और काश्मीर की यात्रा की। यात्रा में ये जहां-जहां गये, वहां-वहां के लोग इनके उपदेश से बहुत लाभ उठाते रहे। काशी में गुरू नानक और कबीर साहब से भी धर्म-चर्चा हुई थी। अन्त के १६ वर्ष इन्होंने कर्तारपुर में बिताकर ६६वर्ष १० महीना और १० दिन की अवस्था (सं० १५६५) में शरीर छोड़ा।

गुरू नानक जी की शिक्षा ने पंजाब में सिखों की एक जाति ही बना दी। इनके बाद जितने गुरू हुए, सब एक से एक बढ़कर पराक्रमी, प्रतापी ग्रीर बुद्धिमान हुए। यह गुरू नानक जी ही की शिक्षा का फल था कि गुरू गोविन्दसिंह सरीखे शूरवीर हिन्दुओं में पैदा हुए।

हम गुरू नानकजी की किवता के कुछ नमूने यहां उद्घृत करते हैं—
किलियां थी घड़ ले भये, घड़ लियों भये सुपैंदु।
नानक मता मतो दियां, उज्जिरि गहया खेडु।। १।।
जागोरे जिन जागना, ग्रब जागिन की बारि।
फेरि कि जागो ''नानका", जब सोव उपांव पसारि।। २॥
मित्रां दोस्त माल घन, छंडिं चले ग्रिति भाइ।
संगि न कोई ''नानका", उह हंस ग्रकेला जाइ।। ३॥
जेही पिरीति लगंदिया, तोड़ निबाहू होइ।
''नानक" दरगह जांदियां, ठक्क न सक्के कोइ।। ४॥

सूरा एकत श्रांखियन, जो लड़िन दला में जाय।

सूरे सोई "नानका" जो, मनणु हुकुम रजाय।। १।।

हिरदे जिनके हिर बसे, से जान किहयिह सूर।

कही न जाई "नानका", पूरि रह्या भरपूर।। ६।।

मन की दुविधा ना मिटै, मुक्ति कहा ते होइ।

कउड़ी बदले "नानका", जन्म चल्या नर खोइ।। ७।।

जिन बोले श्रमृत बसे, जीयां होवे दाति।

तिन बेले तू उठि बहु, चिह पहरे पिछली राति।। ६।।

### ( 3 )

इस दम दा मैनू की बे भरोसा, ग्राया ग्राया न आया न ग्राया।। या संसार रैन दा सुपना, किह दीखा किह नाहि दिखाया। सोच विचार करे मत मन मे, जिसने ढूढ़ा उमने पाया।। "नानक" भक्तन के पद परसे, निस दिन रामचरन चित लाया।।

### ( 80 )

सब कछु जीवत को व्योहार।

माता पिता भाई सुत बाधव, ग्रह पुन गृह की नार ।। तन ते प्रान होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार ।। आध घरी कोऊ निह राखै घर ते देत निकार ।। कहु नानक भज राम नाम नित जाते हो उद्धार ।।

### ( ११ )

मन की मनहीं माहि रही।।

ना हिर भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही।। दारा मीत पूत रथ संपित धन जन पूर्न मही।। और सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही।। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही।। ''नानक'' कहत मिलन की बिरियां सुमिरत कहा नही।।

## . ( १२ )

जो नर दुख में दुख नहिं मानै।।

सुख सनेह श्ररु भय निंह जाके कंचन माटी जाने।।
निंह निन्दा निंह श्रस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना।।
हर्षे जोक ।तें रहे नियारो निंह मान श्रपमाना।।
श्रासा मनसा सकल त्यागि कै जगते रहे निरासा।।
काम कोच जेहि परसें निहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा।।
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्ही विन यह जुगति पिछानी।।
''नानक'' लीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी संग पानी।।

रे मन कौन गत होइ है तेरी।

गिंह जग में राम नाम, सो तो निंह सुन्यो कान, विषयन सों ग्रित लुभान, मिंत नाहिन फेरी। । मानस को जनम लीन्ह, सिमरन निंहिनिमिष कीन्ह, दारा सुत भयो दीन, पगहुं परी बेरी। । "नानक" जन कह पुकार, सुपने ज्यों जग पसार, सिमरत निंह क्यों म्रार, माया जाकी चेरी। । (१४)

सुमरन करले मेरे मना।

तेरि बिति जाति उमर हरिनाम बिना।।
कूप नीर बिनु धेनु छीर बिन मंदिर दीप बिना।
जैसे तरुवर फल बिन हीना तैसे प्राणी हरनाम बिना।।
देह नैन बिन रैन चंद बिन घरती मेह बिना।
जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरनाम बिना।।
काम क्रोध मद लोभ निहारो छांड़ दे स्रब संतजना।
कहें 'नानकशा" सुन भगवंताया जग में नहिं कोइ अपना।।

( १५

बिसर गई सब तात पराई। जब मे साधू सङ्गत पाई।।

निहं कोई बैरी निहं बेगाना सकल सङ्ग हमरी विन स्राई। जो प्रभु कीन्हों सो भला करि मानो यह सुमित साधू से पाई।। सब में रम रहा प्रभु एकाकी पेख पेख ''नानक'' बिगसाई।।

( १६ )

साधो मन का मान त्यागो।

काम कोध संगति दुर्जन की ताते ग्रहनिस भागो।। सुख दुख दोनों सम करि जाने ग्रौर मान ग्रपमाना। हर्ष शोक ते रहें ग्रतीता तिन जग तत्व पिछाना।। अस्तुति निन्दा दोऊ त्यागे खोजै पद निरबाना। जन "नानक" यह खेल कठिन है किनहूं गुरुमुख जाना।।

( १७ )

काहेरे बन खोजन जाई।
सर्वे निवासीं सदा अलेपा तोही सङ्ग समाई।।
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकर मांहि जस छाई।
तैसे ही हिर बसै निरन्तर घट ही खोजो भाई।।
बाहर भीतर एकै जानो यह गुरु ज्ञान बताई।
जन "नानक" बिन ग्रापाचीन्हे मिटैन भ्रम की काई।।

## सूरदास

सूरदास का जन्म ग्रनुमान से १५४० वि० में ग्रौर मरण १६२० वि० में कहा जाता है। उन्होंने ६७ वर्ष की अवस्था में सूरसारावली लिखी। सूरदास का सबसे बड़ा ग्रन्थ सूरसागर है, सूरसारावली उसी की सूची है,जो सूरसागर के बननेके बाद बनी है। सूरसारावली में लिखा है—

''गुरु प्रसाद होत यह दरसन , सरसिठ बरस प्रवीन । शिव विधानतप करेंड बहुत दिन , तऊ पार निंह लीन ।।

इससे पता चलता है कि सूरसारावली लिखते समय सूरदास की अवस्था ६७ वर्ष की थी। उन्होंने साहित्य-लहरी नाम का एक ग्रौर ग्रन्थ बनाया है। उसमे सूरसागर के दृष्ट-कूट पदों का संग्रह है। साहित्य-लहरी में सूरदास ने एक स्थान पर लिखा है—

मृति पुनि रसन के रस लेख। दसन गौरी नन्द को लिखि सुबल संवत पेख।। नन्द नन्दन मास छै ते हीन तृतिया वार। नन्द नन्दन जनम ते हैं बाण सुख आगार।। तृतिय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन । नन्द नन्दन दास हित साहित्य लहरी कीन।।

अर्थ — मुनि = ७, रसन = रसहीन अर्थात् शून्य, रस = ६, दसन गौरीनन्दन = १ = १६०७, नन्द नन्दन मास = बैशाख, छै हीन तृतिया = अक्षय तृतिया, तृतिय ऋक्ष = कृतिका नक्षत्र, सुकर्म योग। (देखो सरदार किन कृत साहित्य लहरी की टीका)।

इससे प्रकट होता है कि साहित्य लहरी १६०७ वि० में बनी। उस समय सूरदास की श्रवस्था ६७ वर्ष की थी। क्योंकि साहित्य लहरी और सूरसारावली के बनने का समय प्रायः एक ही अनुमान किया जाता है। इस अनुमान के ग्राधार पर सूरदास का जन्म (१६०७—६७) १५४० वि० में होना सिद्ध होता है।

सूरदास का जन्म दिल्ली के पास "सीही" गांव में हुम्रा था । ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ लोग रुनकता गांव (रेणुकाक्षेत्र) को, जो म्रागरा मथुरा की सड़क पर है, इनका जन्म-स्थान बतलाते हैं। इनके माता-पिता दिरद्र थे। पिता का नाम रामदास था। सूरदास सात भाई थे। छः भाई मुसलमानों के साथ लड़ाई में मारे गये। सरदार किन ने सूरदास को चन्दबरदाई का वंशज बतलाया है।

. सूरदास जन्म के अन्धे न थे । ऐसी कहावत है कि एकबार ये एक युवती को देखकर उस पर मुग्ध हो गये । उसकी भ्रोर एकटक ताकते हुए ये बहुत देर तक खड़े रहे। अन्त में वह युवती इनके पास स्वयं भ्राई और कहने लगी—महाराज! क्या आज्ञा है? सूरदास को उस समय

अपनी स्थित पर बड़ी लज्जा आई। इन्होने यह दोष आखो का समक्त कर युवती से कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो सुई से मेरी दोनो आखे फोड़ दो। युवती ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया। तब से सूर-दास अन्धे हो गये। भक्तमाल मे लिखा है कि स्रदास जन्म के अन्धे थे; परन्तु इस पर सहसा विश्वास नहीं होता; क्यों कि इन्होंने अपनी किवता मे रगो का, ज्योति का और अनेक प्रकार के हाव-भाव का ऐसा यथार्थ वर्णन किया है जो बिना आख से देखे, केवल सुनकर, नहीं किया जा सकता।

सूरदास की किवता के लालित्य और माध्यं के विषय में तो कहना ही क्या है ? हिन्दुस्रों के घर-घर में इनके भजन बड़े प्रेम से गाये और सुने जाते हैं। हिन्दुस्तान के गवैंये सूरदास के भजन बड़े चाव से गाते हैं। राम-चरित्र लिखने में जैसी तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा दिखलाई है, उसी तरह श्री कृष्ण की लीला लिखकर सूरदास ने भी अपनी अपनी अतुपम किवत्व-शिक्त का परिचय दिया है। प्रेमी और भवतजनों के हृदयों में सूरदास के भजनों से आनन्द का समुद्र उमड़ पड़ता है। किवता द्वारा बाल-चरित्र का ठीक-ठीक चित्र आखों के सामने कर देने की इनमें अलौ-किक पटुता थी। हिन्दी-साहित्य में सूरदास का गौरव कितना है, यह इस दोहे से भली-भाति समभा जा सकता है—

''सूर सूर, तुलसी ससी , उड्डगन केशवदास। भ्रब के कवि खद्योत सम , जह तह करें प्रकास॥"

गावो की साधारण जनता ने भी सूर, तुलसी और कबीर की किवता के सम्बन्ध में ग्रपनी राय अपनी ही बोली में स्थिर की है। उनकी समा-लोचना का एक नमूना यह है—

जो कुछ रहा सो भ्रघरा किहगा , कठवउ कहेसि भ्रनूठी। बचा खुचा सो जोलहा किहगा , भ्रौर कहै सो जूठी।। गोपियो के विरह-वर्णन में सूरदास ने हृद्गत भावों के ऋलकाने में कमाल कर दिया है। सूरदास काव्य-शास्त्र के पडित थे। पुराणों का इन्होंने प्रच्छा ग्रध्ययन किया था। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध ग्राठ किवयों को मिलाकर ग्रष्टछाप स्थापित किया था। उनके नाम ये हैं—कृष्णदास, परमानन्द दास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, नन्ददास, गोविन्द स्वामी, सूरदास। इन आठो में सूरदास सब से उत्तम थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के उपदेश से इन्होंने श्री मद्भागवत का उल्था किया, जो सूरसागर नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सवा लक्ष पद थे, किन्तु अब पांच हजार ही उपलब्ध है। सूरसागर के सिवा ब्याहलो, नल दमयंती श्रीर हरिवंश की टीका भी इन्होंने लिखी थी। किन्तु ये तीनों अब श्रप्राप्य है।

सूरदास ने ८० वर्ष की श्रवस्था में गोकुल में शरीर छोड़ा। इनका श्रम्तिम भजन यह है, जो शरीर छोड़ते समय इन्होंने कहा—-

खञ्जन नैन रूप रस माते।

श्रति से चारु चपल श्रनियारे पल पिजरा न समाते।। चल चल जात निकट श्रवनन के उलट-पलट तार्टक 'फंदाते। सूरदास श्रञ्जन गुन भ्रटके नतरु श्रवहि उड़ि जाते।। प्राचीन मनुष्यों की कहावत है कि ये उद्धव के श्रवतार थे। इसमें सन्देह नहीं कि उनके हृदय में वास्तविक प्रेम था। ये प्रेम की दशा से पूर्ण श्रभिज्ञ थे श्रीर भगवान श्रीकृष्ण को सखा-भाव से भजनेवाले भक्त थे।

यद्यपि इनके पद-पद में लालित्य भरा है, परन्तु स्थानाभाव से इनके थोड़े से पद सूरसागर से चनकर यहां लिखे जाते है।

(१)

मेरो मन ग्रनत कहां सुख पावे।।
जैसे उड़िजहाज को पच्छी फिरि जहाज पर ग्रावे।।
कमल नयन को छांड़ि महातम ग्रीर देव को ध्यावे।
परम गंगा को छांड़ि पियासो दुर्मेति कूप खनावे।।
जिन मधुकर ग्रंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे।
''सूरदास" प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुहावे।।

( ? )

सोभित कर नवनीत लिये।

घुटुरुवन चलत रेनु तन मंडित मुख में लेप किये।। चारु कपोल लोल लोचन छिवि गौरोचन को तिलक दिये। लर लटकन मानो मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये।। कठुला कं बज्ज केहरि नख राजत है सिख रुचिर हिथे। धन्य "सूर" एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये।।

( ३ )

यशोदा हरि पालने भुलावें।

हलरावें दुलराइ मल्हावे जोइ सोई कछु गावें ।।
भिरे लाल को आउ निदिरिया काहे न ग्रानि सुवावें।
तू काहे न वेगी सी ग्रावे तोकों कान्ह बुलावें।।
कबहूं पलक हिर मूंदि लेत हैं कबहूं ग्रधर फरकावें।
सोवत जानि मौन ह्वं ह्वं रही कर-कर सैन बतावें।।
इहि ग्रन्तर ग्रकुलाइ उठे हिर यशुमित मधुरे गावें।
जो सुख "सूर" ग्रमर मुनि दुर्लभसो नंदभामिनि पावें।।

( & )

लालन हौं बारी तेरे या मुख ऊपर।

माई मेरिहि डीठि न लागे तातें मिस विन्दा दयो भ्रूपर ॥ सर्वेसु मैं पहिले ही दीनीं नान्हीं नान्हीं दंतुली दूपर । ग्रब कहा करों निछावरि ''सूर'' यशीमित ग्रपने लालन ऊपर ॥

( 火 )

घुटरुवन चलत श्याम मिण श्रांगन मात पिता दोउ देखत री। कबहुंक किलकिलात मुख हेरत, कबहुं जनिन मुख पेखत री।। लटकन लटकत लिलत भाल पर काजर बिन्दु भ्रुव ऊपर री। वह सोभा नैनिन भरि देखें निह उपमा कहुं भूपर री।। कबहुंक दौर घुटरुवन लटकत गिरत परत फिरि धावत री।

इतते नन्द बुलाइ लेत हैं उतते जनि बुलावित री॥ दंपति होड़ करत श्रापुस में श्याम खिलौना कीनो री। ''सुरदाम'' प्रभु ब्रह्म सनातन सुत हितकरि दोउ लीनो री।।

गहं श्रंगुरिया तात की नंद चलन सिखावत।
श्ररबराई गिरि परत हैं कर टेकि उठावत॥
बार वार बिक क्याम सों कछु बोल बकावत।
दुहंधा दोउ दंतुली भई श्रिति मुख छिव पावत॥
कबहुं कान्ह कर छांड़ि नंद पगद्वै किर धावत।
कबहुं घरणि पर बैठि के मन महं कछु गावत॥
कबहुं उलिट चलें धाम को घुटहन किर धावत।
''सूर'' क्याम मुख देखि महर मन हर्ष बढ़ावत॥

( ७ ) मैया कबहि बढ़ेगी चोटी।

कितीवार मोहि दूभ पियत भइ यह ग्रजहूं है छोटी।।
तू जो कहित बल की बेनी ज्यों ह्वै है लांबी मोटी।
काइत गुहत नहावत ग्रोछत नागिन सी भ्वें लोटी।।
काचो दूध पियावत पिच पिच देत न मासन रोटी।
''सूर''श्याम चिरजीवो दोऊ भैया हिर हलधर की जोटी।।

खेलन श्रव मेरी जात बलैया।

जर्बाह मोहि देखत लिरकन संग तर्बाह खिभत बल भैया।।
मोसों कहत तात बसुदेव को देवकी तेरी मैया।
मोल लियो कछ दे बसुदेव को किर किर जतन बटैया।।
ग्रब बाबा किह कहत नंद को यसुमित को कहै मैया।
ऐसेहि किह सब मोहि खिभावत तब उठि चली खिसैया।।
पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़े हंसत हंसत उर लैया।
''सूर'' नंद बिलरामिह धिरयो सुनि मन हरख कन्हैया।।

#### ( 9)

कमलनयन कछु करौ बियारी।

सुचुई लपसी सद्य जलेबी सोइ जेवह जो लगे पियारी।। भेवर मालपुआ मुतिलाडू सुघर सजूरी सरस सवारी। दूध बरा उत्तम दिध बाटी दाल मसूरी की रुचि न्यारी।। ग्राछो दूध श्रौटि धौरी को मैं ल्याई रोहिणि महतारी।। ''सुरदास'' बलराम श्याम दोउ जेवें हैं जननि जाइ बलिहारी।।

#### ( १० )

जेवत श्याम नद की किनया।

कछुक खात कछु धरिन गिरावत छिवि निरखत नदरिनया।।
बरी बरा बेसन बहु भातिन व्यजन विविध अनगिनया।
डारत खात छेत अपने कर रुचि मानत दिध दिनया।।
मिश्री दिध माखन मिश्रित करि मुख नावत छिविधनिया।
आपुन खात नन्द मुख नावत सो सुख कहत न बिनया।।
जो रस नन्द यशोदा बिलसत सो निहि तिह भुविनया।
भोजन करि नन्द अचवन कियो मागत ''सूर" जुठिनिया।।

### ( ११ )

चद्र खिलौना लैही मैया मेरी, चद्र खिलौना लैही।।
धौरी को पय पान न करिहौ बेनी सिर न गुथैहौ।
मोतिन माल न घरिहौ उर पर भगुली कठ न लैहौं।।
जैहो लोट अभी घरनी पर तेरी गोद न ऐहौ।
लाल कहँहौ नद बबा को तेरो सुत न कहँहौ॥
कान लाय कछु कहत यसोदा दार्जीह नाहि सुनैहौ।
चदा हू ते अति सुन्दर तोहि नवल दुलहिया ब्यैहौ।।
तेरी सौह मेरी सुन मैया अबही ब्याहन जैहों।
"सूरदास" सब सखा बराती नूतन मगल गैहौ।।

#### ( १२ )

मैया मेरी, मैं नहि माखन खायो।
भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहिं पठायो।
चार पहर बंसीबट भटक्यो सांभ परे घर ग्रायो॥
मैं बालक बहियन को छोटो छीको किस बिघ पायो।
ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो॥
तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पितयायो।
जिय तेरे कछु भेद उपज है जान परायो जायो॥
यह ले ग्रपनी लकुट कमरिया बहुतिहि नाच नचायो।
''सूरदास" तब बिहसि जसोदा ले उर कंठ लगायो॥

## ( १३ )

मैया मे न चरेही गाइ।

सिगरे ग्वाल विरावत मोसों मेरे पाइं पिराइ। जो न पत्याहि पूछ बलदार्जीह अपनी सौंह दिवाइ।। मैं पठवित अपने लिरका कू आवें मन बहराइ। ''सूर'' क्याम मेरो अित बालक मारत ताहि रिगाइ।।

### ( १४ )

नैना ढीठ ग्रतिहो भए।

लाज लकुट दिखाय त्रासी नैकहूं न नए।।
तोरि पलक कपाट घूघट ख्रोट मेटि गए।
मिले हरि को जाइ खातुर जे है गुणनि मए।।
मुकुट कुण्डल पीतपट कटि ललित भेस ठए।
जाइ लुब्बे निरिस्त वह छिव ''सूर'' नन्द-जए।।

### ( १५ )

बिछुरे श्री बजराज ग्राजु तो नैनन ते परतीत गई। उठि न गई हरि संग तबहि ते ह्वं न गई सखि श्याममई।। रूप रिसक लालची कहावत सो करनी कछुवै न भई। जब ते पिनिघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर।
भिर भिर यमुना उमिंड चलत है इन नैनन के नीर।।
इन नैनन के नीर सखीरी सेंज भई घरनाव।
चाहत हौं ताही पै चिढ़के हिर जी के ढिग जावं।।
लाल पियारे प्राण हमारे रहे ग्रधर पर ग्राय।
"स्रदास" प्रभु कुंज बिहारी मिलत नहीं क्यों धाय।।

( १९ )

प्रीति करि काहू सुख न लह्यो।
प्रीति पतंग करी दीपक सों भ्रापे प्राण दह्यो॥
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों सम्पति हाथ गह्यो।
सारंग प्रीति करी जों नाद सों सन्मुख बाण सह्यो॥
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कछू कह्यो।
"सूरदास" प्रभु बिन दुख दूनो नैनन नीर बह्यो॥

( २० )

प्रीति तौ मरनऊ न बिचारै।

प्रीति पतंग जोति पावक ज्यों जरत न म्रापु संभारै।।
प्रीति कुरंग नाद स्वर मोहित बिधक निकट ह्वै मारै।
प्रीति परेवा उड़त गगन ते उड़त न आपु संभारै॥
सावन मास पपीहा बोलत पिउ पिउ करि जो पुकारै।
"सूरदास" प्रभु दरसन कारन ऐसी भांति बिचारै॥

( २१ )

जिन कोउ काहु के वश होिह।
ज्यों चकोर दिनकर वश डोलत मोह फिरावत मोहि।।
हम तो रीभ लटूभइ लालन महा प्रेम जिय जानि।

बन्ध अबन्ध ग्रमित निशिवासर को सुरफावित श्रानि ।। उरझे सग ग्रग ग्रंग प्रति विरह बेलि की नाई।

मुकुलित कुसुम नैन निद्रा तजि रूप सुधा सियराई ॥

अति आधीन हीन अति ब्याकुल कहा लो कहों बनाइ। ऐसी प्रीति करी रचना पर "सूरदास" बलि जाट।।

## ( २२ )

कह्यो कान्ह सुन यशुमित मैया।

प्राविहिंगे दिन चार पाच मे हम हलधर दोउ भैया।

मुरली वेत विषाण देखिये श्रिगी बेर सबेरो।

लै जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलौना मेरो।।

जा दिन ते तुमसे बिछुरे हम कोऊ न कहत कन्ह्या।
भोरींह नाहि कळेऊ कीनो साभ न पय पीयो ना घैया।।

कहत न बन्यो सदेशो मोपै जननि जितो दुख पायो।

प्रब हम सों बसुदेव देवकी कहत आपनो जायो।।

कहिये कहा नन्द बाबा सों बहुत निठुर मन कीनो।।

'सूर'' हमहि पहुचाइ मधुपुरी बहुरो सोध न लीनो।।

## ( २३ )

मधुकर हम न होहि वे बेली।

जिन भिज तिज तुम फिरत और रग करत कुसुम रस केली ।।

वारे ते वर बाजि बढी है अरु पोषी पिय पानि ।

बिनु पिय परस प्रात उठिफूलत होत सदा हित हानि ॥

है बेली विरहा बृन्दावन उरभी स्याम तमाल ।

पुहुप वास रस रिसक हमारे विलसत मधुप गोपाल ॥

योग समीर धीर निह डोलत रूप डार ढिग लागि ।

"सूर" परागनि तजित हिये ते श्री गुपाल अनुरागि ॥

## ( 58 )

समुक्ति न परत तुम्हारी ऊधो।

ज्यो त्रिदोष उपजे जक लागत बोलत बचन न सूधो ॥ आपुन को उपचार करो कछु तब ग्रौरन सिख देहू । बड़ो रोग उपज्यो है तुमको मौन सवारे लेहू ॥ वहाँ भेषज नाना विधि को ग्रह मधुिषु से है वैद। हम कातर डरपत ग्रपने सिर यह कलंक है कैद।। सांची बात छांड़ कत भूठी कहो कौन विधि सुनहीं। ''सूरदास'' मुकताहल मोगी हंस ज्वारि को चुनहीं।।

( 국보 )

श्रंखियां हरि दरसन की प्यासी।

देख्यो चाहत कमलनैन को निसिदिन रहत उदासी।।
श्राये ऊघो फिरि गये ग्रांगन डारि गये गर फांसी।
केसरि को तिलक मोतिन की माला बृन्दावन को वासी।।
काहू के मन की कोऊ न जानत लोगन के मन हांसी।
सुरदास प्रभु तुमरे दरस को जाड करवट त्यों कासी।।

( २६ )

ऊधो ग्रखियां अति ग्रनुरागी।

इकटक मग जोवित अरु रोवित भूलेहु पलक न लागी।। बिन पावस पावस ऋतु ग्राई देखत हैं विदमान। ग्रब धौं कहा कियो चाहत है छाड़हु निर्गृन ज्ञान।। सुनि प्रिय सखा श्यामसुन्दर के जानत सकल सुभाइ। जैसे मिले सूर के स्वामी तैसी करहु उपाइ।।

( २७ )

हमको हरि की कथा सुनाउ।

ये आपनी ज्ञान गाथा अलि मथुरा ही लै जाउ।।
वे नर नारिन ही समुभहिंगी तेरो बचन बनाउ।
पालागौं ऐसी इन बातिन उनहीं जाइ रिभाउ॥
जो शुचिसखा श्यामसुन्दर को अरु जिय अति सतिभाउ।
तो बारक आतुर इन नैनन वह मुख आनि दिखाउ॥
जो कोउ कोटि करैं कैसे हू विधि विद्या व्यसाउ।
तो सुन "सूर" मीन को जल बिन नाहिं न और उपाउ॥

## ( २५ )

ऊधो जी हमिह न योग सिखैये।
जेहि उपदेश मिले हिर हमको सो बत नेम बतैये।।
मुक्ति रहो घर बैठि ग्रापो निरगुन सुनत दुःख पैये।
जेहि सिर केस कुसुम भरि ग्थे तेहि कैसे भसम चढ़िये।।
जानि जानि सब मगन भये है श्रापुन ग्रापु लावैये।

''सूरदास'' प्रभ् सुनत न वाबिधि बहुरि किया क्रज ऐये ।।

## ( ३६ )

अधो कहा मित दीन्हों हमिह गोपाल।

प्रावहु री सखी सब मिलि बैठों जो पावे नदलाल।।

पर बाहर ते बोलि लेहु सब जावदेक अजवाल।

कमलासन बैठहु री माई मूदहु नैन विशाल।।

पटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कछू निह आई।

सुन्दर श्याम कमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई।।

फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही।

पूरण प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही।।

कछु ध्विन सुनि स्रवनन चातक की प्रान पलटि ननु आये।

"सूर" सो अब के टेरि पपीहै विरही मृतक जिवाये।।

## ( ३० )

## मुख देखें की कौन मिताई।

जैसे कृपनिह दीन मागनो लालच लीने करत बडाई।।
प्रीतम सो जो रहे एक रस निसिवासर बढि प्रेम सवाई।
चित मिंह और कपट अन्तर्गत ज्यो फलखीर नीर चिकनाई।।
तब वह करी नन्द नन्दन अलि बन बेली रसराम खिलाई।
अब यह कितही दूर मध्पुरी ज्या उड़ि भवर बेल तिज आई।।
योग सिखाये क्यो मनमानै क्योऽब स्रोसकन प्यास बुक्ताई।
"सूरदास" उदास भई हम पूरब प्रीति उघरि निज आई!।

#### ( 38 )

उधो योग योग हम नाहीं।
अवला सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान धराहो।।
ते ये मूंदन नैन कहत हैं हिर मूरित जा माही।
ऐसी कथा कपट की मधुकर हमतें सुनी न जाही।।
स्वन चीर अरुजटा बंधावहु ये दुख कौन समाही।
चदन तिज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही।।
योगी भरमत जेहि लिंग भूले सो तो है अपु माही।
'सूरदास'' ते न्यारे न पल खिन ज्यों घट तें परछाही।।

#### ( 37 )

## कहां लो कीजै बहुत बड़ाई।

अति ग्रगाध मन ग्रगम अगोचर मनसो तहां न जाई।।
जाके रूप न रेखबरन बपु नाहिन सङ्गत सखा सहाई।
ता निर्गृण सों नेह निरन्तर क्यों निबहै री माई।।
जल बिन तरंग भीति बिन लेखन बिन चेतिह चतुराई।
या ब्रज में कछु नहीं चाह है ऊधो आनि सुनाई।।
मन चुभि रह्यो माधुरी मूरित ग्रंग ग्रंग उरक्षाई।
सुन्दर स्थाम कमल दल लोचन ''सूरदास'' सुखदाई।।

#### ( ३३ )

कहत कत परदेसी की बात।

मन्दिर अरध अवधिबदि हम सों हिर अहार चिल जात।। शिश रिपु बरप मूर रिपु युगवर हर रिपु किये किरे घात। मघ पचक लैं गये श्यामघन आइ बनी यह बात।। नखत वेद ग्रह जोरि ग्रर्ढ किर को बरजें हम खात। ''सूरदास'' प्रभु तुमहि मिलन को कर मीजत पिछतात।।

( 38 )

ऊंधो जो तुम हमहिं बतायो।

सो हम निपट कठिनई करि करिया मन को समुझायो।।
योग याचना जबहि अगह गिह तबहीं है सो ल्यायो।
भटक परचो बोहित के खग ज्यों फिरिहरि ही पै आयो।।
अब कै तो सोई उपदेशो जेहि जिय जाय जिआयो।
बारक मिलें "सूर" के प्रभु तौ करौं आपनो भायो।।

( 3以 )

मधुकर इतनी किहयहु जाइ।

श्रिति कृसगात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय।।
जल समूह बरसत दोउ आंखें हूंकित लीने नाउं।
जहाँ जहाँ गोदोहन कीनों सूंघित सोई ठाउं।।
परित पछार खाइ छिनहीं छिन ग्रिति ग्रातुर ह्वै दीन।
मानहु "सूर" काढ़ि डारी है बारि मध्य तें मीन।।

( ३६ )

षाके रूप बरन बपु नाहीं । नैन मूंदि चितवो चित मांहीं ।। हृदय कमल में ज्योति बिराजें । ग्रनहद नाद निरन्तर बाजें ।। इड़ा पिंगला सुखमन नारी । सहज मु तामें बसें मुरारी ।। माता पिता न दारा भाई । जल थल घट-घट रह्यो समाई ।। इहि प्रकार भव दुख सिर तरहू । योग पंथ कम कम ग्रनुसरहू ।।

( ३७ )

प्रेम प्रेम तें होय, प्रेम तें पर है जीये।
प्रेम बंघो संसार, प्रेम परमारथ लहिये।।
एकै निश्चय प्रेम को, जीवन मुक्ति रसाल।
सांचो निश्चय प्रेम को, जिहि रे मिलै गोपाल।।
ऊघो कहि सतभाय, न्याय तुम्हरे मुख सांचे।
योग प्रेमरस कथा, कहो कंचन की कांचे।।
जाके पर है हूजिये, गहिये सोई नेम।
मधुप हमारी सों कहो, योग भलो या प्रेम।।

सुनि गोपी के बैन, नेम ऊधो के भूले। गावत गुन गोपाल , फिरत कुंजन में फूले।। खिन गोपी के पां परें, धन्य सोइ है नेम। धाइ धाइ द्रुम भेंटहीं, ऊधो छाके प्रेम।। धनि गोपी धनि ग्वाल , धन्य सुरभी बनचारी। धनि यह पावन भूमि , जहाँ गोविंद ग्रभिसारा ॥ उपदेसन ग्राये हुते , मोहि भयो उपदेस। ऊधो यदुपति पै चले, धरे गोप को भेस।। भूले यदुपति नावं, कहो गोपाल गोसाई। एक बार ब्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराई।। वृन्दाबन सुख छांड़ि कै, कहां बसे हो आइ। गोबर्द्धन प्रभु जानि कै, ऊघो पकरे पाइ॥ ऊधो ब्रज को नेम, प्रेम बरनो सब आई। उमग्यो नैनन नीर , बात कछु कह्यो न जाई।। "सूर" श्याम भूलत भये, रहे नैन जल छाइ। पोंछि पीतपट सों कह्यो , भल ग्राये योग सिखाइ ॥ ( ३८ )

कहां लौं कहिये ब्रज की बात।

सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात । । गोपी गाइ ग्वाल गोसुत वै मिलन बदन क्रस गात । परम दीन जनु सिसिर हिमी हत अंबुज गत बिन पात ।। जाकहुं आवत देखि दूरते सब पूछिति कुसलात । चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात ।। पिक चातक बन बसन न पार्वीह बायस बिलिहिन खात । "सूर" श्याम संदेसन के डर पिथक न उहि मग जात ।।

( ३९ ) सुन ऊघो मोहिं नेक न बिसरत वे ब्रजवासी लोग । ŧ

तुम उनको कछु भली न कीनी निसिदिन दियो बियोग ।।
यदिष वसुदेव देवकी मथुरा सकल राजसुख भोग ।
तद्यपि मनहि बसत बशीवट ब्रज यमुना संयोग ।।
वे उत रहत प्रेम अवलम्बन इतते पठयो योग ।
"सूर" उसास छांडि भरि लोचन बढचो विरह ज्वर सोग ॥

#### (80)

ऊथो मोहि बज बिसरत नाही।
वृन्दाबन गोकुल तन ग्रावत सघन तृणन की छाही।।
प्रात समय माता यसुमित ग्रस नन्द देख सुख पावत।
माखन रोटी दह्यो सजायो ग्रति हित साथ खवावत।।
गोपी ग्वाल बाल सग खेलत सब दिन हसत खिरात।
"सूरदास" घनि घनि बजवासी जिन सों हसत बजनाथ।

### ( ४१ )

हिर बिन कौन दिर हरें।
कहत सुदामा सुन सुन्दिर जिय मिलन न हिर बिसरें।।
ग्रौर मित्र ऐसे समया मह कत पहिचान करें।
बिपति परे कुसलात न बूफै बात नहीं उचरें।।
उठिके मिले तदुल हम दीने मोहन बचन फुरै।
"सुरदास" स्वामी की महिमा टारी विधि न टरें।।

### ( 88 )

भौर को जाने रस की रीति। कहा हो दीन कहां त्रिभुवनपति मिले पुरातन प्रीति।। चतुरानन सन निमिष न चितवत इती राज की नीति। मोंसे बात कही हिरदय की गये जाहि युग बीति।। बिनु गोबिन्द सकल सुख सुन्दरि भुस पर की सी भीति। हो कहा कहो "सूर" के प्रभु की निगम करत जाकी कीत।।

#### ( 88 )

#### नैना भये अनाथ हमारे।

मदन गोपाल वहां तें सजनी सुनियत दूरि सिधारे।। वे जल सर हम मीन बापुरी कैसे जिर्वाह निनारे। हम चातक चकोर स्यामघन बदन सुधानिधि प्यारे।। मधुबन बसत श्रास दरसन की जोई नैन मग हारे। ''सूरज'' स्याम करी पिय ऐसी मृतकहु ते पुनि मारे।।

#### ( 88 )

#### रुकमिनि मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।

वा कीड़ा खेलत यमुना तट विमल कदम की छाहीं ।। सकल सखा श्ररु नन्द यसोदा वे चिततें न टराही । सुत हित जानि नन्द प्रतिपालें बिछुरत विपति सहाही ।। यद्यपि सुखनिधान द्वारावित तउ मन कहुं न रहाहीं । "सूरदास" प्रभु कुजबिहारी सुमिरि सुमिरि पछताही ।।

#### ( ४४ )

#### सखीरी श्याम सबै इक सार।

मीठे बचन सुहाये बोलत अन्तर जारनहार ।।
भवर कुरंग काम अरु कोकिल कपटिन की चटसार ।
मुनहु सखीरी दोष न काहू जो बिधि लिखो लिलार ।।
उमड़ी घटा नाखि भ्रावे पावस प्रेम की प्रीति अपार ।
"सुरदास" सरिता सर पोखत चातक करत पुकार ।।

#### ( ४६ )

#### सखीरी स्याम कहा हित जानै।

कोऊ प्रीति करे कैसेहू वे अपनो गुन ठाने।। देखो या जलघर की करनी बरसत पोषै आने। ''सूरदास'' सरबस जो दीजै कारो कृतहि न माने।। ( ४७ )

मेरे कुंग्रर कान्ह बिनु सब कुछ वैसिह घरयो रहै। को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गहै।। सूने भवन यसोदा सुत के गुन गुनि सूल सहै। दिन उठि घरत ही घर ग्वारिनि उरहन कोउ न कहै।। जो ब्रज में ग्रानन्द हो तो मुनि मनसाहू न गहै। ''सूरदास'' स्वामी बिनु गोकुल कौड़ीहू न लहै।।

(ँ४८ँ) जन्म सिरानो ऐसे ऐसे।

कै घर घर भरमत यदुपित बिन कै सोवत कै वैसे ।। कै कहुं खान पान रसनादिक कै कहुं बाद ग्रनैसे । कै कहुं रंक कहूं ईश्वरता नट बाजीगर जैसे ।। चेत्यो नहीं गयो टिर ग्रवसर मीन बिना जल जैसे । यह गित भई ''सूर'' की ऐसी श्याम मिलें घों कैसे ।।

> ( ४६ ) काया हरि के काम न आई।

भाव भिक्त जहं हरियश सुनयो तहां जात स्रलसाई ।। लोभातुर ह्वं काम मनोरथ तहां सुनत उठि घाई । चरन कमल सुन्दर जहं हरि को क्योंहूं न जात नवाई ।। जब लिग क्याम श्रंग निंह परसत श्रांखे जोग रमाई । "सूरदास" भगवंत भजन बिनु विषय परम विष खाई ।।

( ५० ) सबै दिन गये विषय के हेत।

तीनौपन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥ ग्रांखिन ग्रन्थ श्रवण निहं सुनियत थाके चरन समेत । नंगाजल तिज पियत कूपजल हिर तिज पूजत प्रेत ॥ राम नाम बिन क्यों छूटोगे चन्द्र गहे ज्यों केत । 'सूरदास" कछु खर्च न लागत राम नाम मुख लेत ॥

#### ( ५१ )

जो तू राम नाम चित घरतौ।
अबको जन्म आगलो तेरो दोऊ जन्म सुधरतौ।
यम को त्रास सबै मिटि जातो भक्त नाम तेरो परतौ।
तंदृल घृत संवारि श्याम को सत परोसो करतौ।।
होतो नफा साधु की संगति मूल गांठते टरतौ।
"सूरदास" बैंकुण्ठ पैठ मे कोऊ न फेंट पकरतौ।।

#### ( 42 )

दो मे एको तो न भई।

ना हरि भजे न गृह सुख पाये वृथा बिहाय गई।।
ठानी हुती और कछ मन मे और भ्रानि भई।
श्रविगत गित कछ समुिक परत निहं जो कछ करत दई।।
सुत सनेह तिय सकल कुटुम मिलि निसिदिन होत खई।
पद नख चंद चकोर विमुख मन खात श्रंगार भई।।
विषय विकार दवानल उपजी मोह बयार बई।
भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो श्रजहुं न टेव गई।।
कहा होत श्रव के पछताने होती सिर बितई।
"सूरदास" सेये न कुपानिधि जो सुख सकल मई॥

#### ( \$x )

#### श्रद्भुत एक अनूपम बाग।

जुगुल कमल पर गजवर कीड़त तापर सिंह करत अनुराग।।
हिर पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग।
रिवर कपोत बसत ता ऊपर ताहू पर अमृत फल लाग।।
फल पर पृहुप, पृहुप पर पालव, ता पर सुक, पिक, मृगमद, काग।
संजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर यक मनिधर नाग।।
अग अंग प्रति और और छवि उपमा ताको करत न त्याग।
"स्रदास" प्रभु पियहु सुधारस मानहु अधरन को बड़ भाग।।

### ( ४४ )

ग्रापको ग्रापनहीं विसरो।

जैसे स्वान कांच के मन्दिर भ्रमि भ्रमि भूंकि मरो । ज्यों केहरि प्रतिमा के देखत बरबस कूप परो ।। मरकट मूठि छोड़ि नहीं दीनी घर घर द्वार फिरो । ''सूरदास'' निलनी के सुबना कह कौने पकरो ।।

## ( ५५ )

प्रभु मोरे ग्रवगुन चित न घरो ।
समदरसी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो ।।
इक निदया इक नार कहावत मैलोहि नीर भरो ।
जब दोनों मिल एक बरन भये सुरसिर नाम परो ।।
इक लोहा पूजा में राखत इक घर विधक परो ।
पारस गुन ग्रवगुन निहं चितवै कंचन करत खरो ।।
यह माया भ्रम जाल कहावै "सूरदास" सगरो ।
ग्रबकी बार मोहि पार उतारो निहं प्रन जात टरो ।।

#### ( ሂ득 )

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहें।
ता दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात भिरि जैहें।
घर के कहें बेग ही काढ़ो भूत भये कोउ खैहें।
जा प्रीतम से प्रीति घनेरी सोऊ देखि डरैहें।
कहं वह ताल कहां वह सोभा देखत घूर उड़ैहें।
भाई बंधु कुटुम्ब कबीला सुमिरि सुमिरि पछतेहें।
बिन गोपाल कोऊ नहिं अपना जस कीरित रहि जैहैं।
सो तो "सूर" दुलंभ देवन को सतसंगति में पैहैं।

#### ( ५७ )

छाड़ुमन हरि बिमुखन को संग। जाके संग कुबुद्धी उपजे परत भजन में भंग। कागिह कहा कपूर खवाये स्वान न्हवाये गंग। खर को कहा श्ररगजा लेपन मरकट भूषण श्रंग।। पाहन पतित बान निहं बेधत रीतो करति निषंग। ''सूरदास''खल कारी कामिर चढत न दूजो रग।।

( दोहे )

भौरा भोगी बन भ्रमें, मोद न माने ताप। सब कुसुमिन मिल रस करें, कमल बँधारे ग्राप।। १।। सूनि परमित पिय प्रेम की , चातक चितवत पारि। घन आशा सब दुख सहै, अरंत न याँचे बारि॥ २ ॥ देखो करनी कमल की , कीनों जल सों हेत। प्राण तज्यो प्रेम न तज्यो , सूख्यो सर्रीह समेत ।। ३ ॥ दीपक पीर न जानई पावक परत पतङ्ग। तनु तो तिहि ज्वाला जरघो, चित न भयो रस भङ्ग ॥ ४ ॥ मीन वियोग न साह सकै, नीर न पूछे बात। देखि जुतू ताकी गतिहि, रति न घटै तन जात ॥ ५ ॥ प्रीति परेवा की गनो , चाहत चढ़न भ्रकास। तहं चढ़ि तीय जु देखिये , परत छांड उर स्वांस ।। ६ ।। सुमर सनेह कुरङ्ग को , पवन न राच्यो राग। घरिन सकतपग पछमनों , सर सनमुख उर लाग।। ७ ।। सब रस को रस प्रेम है, बिषयी खेलैं तन मन धन यौवन खिसै , तऊ न माने हार ।। द ।। ते ज रत्न पायो भलो , जान्यो साधु समाज। प्रेमकथा प्रनुदिन सुनी , तऊ न उपजी लाज।। ९ ॥ संघाती आपनो , जिय को जीवन प्रान । सो तू बिसरघो सहज ही , हरि ईश्वर भगवान ।। १० ।। वेद पूरान स्मृति सबै, सुर नर सेवत जाहि। महामढ ग्रज्ञान मित , क्यों न संभारत ताहि ॥ ११ ॥ खग मृगमीन पतंगलीं, में सोवे सब ठौर। जल थल जीव जिते तिते , कहों कहां लिंग ग्रीर ।। १२ ॥ प्रभु पूरन पावन सखा , प्राननह को नाथ। परम दयालु कृपालु प्रभु , जीवन जाके हाथ ।। १३ ।। गर्भवास अति त्रास में , जहां न एको अंग। सुनि सठ तेरो प्रानपति , तहां न छांड़चो संग।। १४।। दिना राति पोखत रह्यो , ज्यों तंबोली पान। वा दुख तें तोहि काढ़ि कैं, लै दीनो पय मान ।। १४ ॥ जिन जड़ ते चेतन कियो , रिच गुन तत्व-विधान । चरन चिक्रर कर नख दिये , नयन नासिका कान ।। १६ ॥ श्रसन बसन बहुबिधि दिये , श्रौसर-श्रौसर श्रानि । मात पिता भैया मिले , नई रुचिह पहिचानि ॥ १७ ॥ सजन कूटुम परिजन बढ़े, सूत दारा धन धाम। महामूढ़ विषयी भयो , चित ग्राकर्ष्यों काम ।। १८ ।। खान पान परिघान रस . यौवन गयो व्यतीत। ज्यों बिट परि परतीय बस , भोर भये भयभीत ॥ १९ ॥ जैसे सुख ही मन बढचो , तैसे बढ़चो अनंग। धूम बढ़चो लोचन खस्यो , सखा न सूभ्यो संग ॥ २० ॥ जम जान्यो सब जग सुन्यो , बाढ्चो अजस अपार । बीच न काहू तब कियो , (जब)दूतिन काढ्यो बार ॥ २१॥ कह जानो कहँवा मुवो , ऐसे कुमति कुमीच। हरिसों हेत बिसारि के , सूख चाहत है नीच।। २२।। जो पै जिय लज्जा नहीं , कहा कहीं सौ बार। एकहु ग्रंक न हरि भजे, रे सठ "सूर" गँवार ॥ २३ ॥

## ्मलिक मुहम्मद जायसी

मिलक मुहम्मद जायसी का श्रसली नाम मुहम्मद था। मिलक इनकी उपाधि थी, श्रीर जायस में रहने के कारण लोग इनको जायसी कहते थे। वास्तव में यह जायस के रहनेवाले न थे। पद्मावतके तेईसवे दोहे की पहली चौपाई—"जायस नगर धरम श्रसथानू, तहां श्राइ किव कीन्ह बखानू" से स्पष्ट है कि ये कही बाहर से जायस में श्राये श्रीर वहां इन्होंने पद्मावत लिखी। जायसी रायबरेली जिले में एक बड़ा कस्वा श्रीर रेल का स्टेशन है।

बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म-स्थान गाजीपुर है। ये एक दिरद्रकुल में उत्पन्न हुए थे। सात वर्ष की अवस्था में शीतला निकलने से इनकी दाहिनी आंख जाती रही और चेहरा भी ऊबड़खाबड़ होगया। इसी अवसर में इनकी माता भी मर गई। पिता शीतला निकलने के पहले ही मर चुके थे। ये अनाथ होकर साधु-फकीरों के साथ फिरने लगे और उनकी संगति से ही इन्होने बहुत-सी बाते सीखी। वेदान्त और योग-किया की भी बहुत-सी बातें इनको मालूम थीं। पद्मावत में स्थान-स्थान पर इन्होंने अपने इस ज्ञान का परिचय दिया है। अखरावट में तो वेदान्त ही की चर्चा मुख्य है।

योगी समक्तर बहुत से लोग इनके शिष्य होगये। शिष्य लोग इनके बनाये हुये बारहमासों को गाया करते थे। इनका एक चेला अमेठी आया। वह इनका बनाया हुआ नागमती का बारहमासा गा-गाकर घर- घर भीख मांगा करता था। एक दिन अमेठी के राजा ने भी उसे सुना। उन्हें वह बहुत पसंद आया। खासकर इस दोहे ने तो उनके हृदय पर बहुत ही प्रभाव डाला —

''कंवल जो बिगसत मानसर, बिनु जल गयउ सुखाइ। सूख बेलि फिर पलुहइ, जउ पिउ सींचइ आइ॥" राजा ने उस चेले से बारहमासे के रचयिता का परिचय पाकर मलिक मुहम्मद को लाने के लिए अपना एक सरदार भेजा। तब से मलिक मुहम्मद अमेठी यें रहने लगे। राजा को कोई संतान न थी। मलिक मुहम्मद की कृपा से उनका वंश चला। तब से इनका बहुत आदर होने लगा। वहीं पर इनका देहान्त भी हुआ। राजा ने अपने महल से उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर इनकी कब बनवादी, जो अब तक है।

एक दिन अवध के एक रईस ने इनके चेहरे को देखकर ठट्ठा मार-कर हंस दिया। इस पर इन्होंने बड़े धैर्य्य से कहा—

"मोहि का हँससि कि कोहरहिं"

श्रर्थात् मेरी हँसी उड़ाते हो या उस कुम्हार की, जिसने मुक्ते ऐसा कुरूप गढ़ा है ? इस पर रईस साहब बहुत शिमन्दा हुए ग्रौर इनका परि-चय पाकर उन्होंने ग्रपने अपराध की क्षमा मांगी।

जायसी के जन्म-मरण की ठीक तिथि का पता नहीं चलता। पद्मा-वत में उसका रचनाकाल हिजरी सन् ९२७ (सं० १५८४) दिया हुन्रा है। इससे इनके समय का अनुमान किया जा सकता है।

जायसी ने दो पुस्तकें पद्य में लिखीं, एक पद्मावत श्रौर दूसरी श्रख-रावट। पद्मावत में रानी पद्मावती की कहानी बड़ी कुशलता से लिखी गई है। यद्यपि उसकी भाषा जायस के श्रासपास की देहाती है, परन्तु उसमें रूपक, उत्प्रेक्षा श्रौर उपमा श्रादि का बहुत सुन्दर समावेश हुश्रा है। सारी कथा दोहे-चौपाई में है। मुसलमान होने पर भी प्रसंग के श्रनुसार हिन्दू देवताश्रों के प्रति भिक्त का वर्णन करने में जायसी ने बड़ी उदार-हृदयता का परिचय दिया है। एक मुसलमान के द्वारा हिन्दी-भाषा की ऐसी सेवा होनी बड़े हर्ष की बात है।

अस्रतावट पद्मावत के बाद बना। अस्तरावट में क से लेकर प्रायः सभी अक्षरों पर कविता की गई है। इसमें ईश्वर की स्तुति भ्रौर संसार की भ्रसारता बतलाई गई है।

जायसी की कविता का कुछ नमूना हम आगे प्रस्तुत करते हैं---

# राजा का स्वर्गवास ( पद्मावत से )

तौलिह क्वास पेट महँ अही । जौलिह दशा जी उकी रही ॥ काल आइ देखलाई सांटी । उठि जिय चला छांड़ के माटी ॥ काकर लोग कुटुम घर बारू । काकर अर्थ द्रव्य संसारू ॥ वही घड़ी सब भयो परावा । आपन सोइ जो परसा खावा ॥ रिह जे हितू साथ के नेगी । सबै लागि काढ़न तेहि बेगी ॥ हाथ भार जस चलै जुवारी । तजा राज ह्वैं चला भिखारी ॥ जब लग जीव रतन सब काहा । भा बिन जीव न कौड़ी लाहा ॥

गढ़ सौंपा तेहिं बादल , गये टेकत बसुदेव । छोड़ी राम ग्रयोध्या , जो भावै सो लेव ॥

पद्मावित पुनि पहिर पटोरा । चली साथ पिय के ह्वै जोरा ।!
सूरज छिपा रयनि ह्वै गई । पूनो शिश सो भ्रमावस भई ॥
छोरे केश मोति लट छूटी । जानो रयनि नखत सब छूटी ॥
सेंदुर परा जो शीस उघारी । आग लाग चिह जग श्रंथियारी ॥
यही दिवस हों चाहत नाहीं । चलो साथ पिय दै गलबाहीं ॥
सारस पंखि निहं जिये निरारे । हौं तुम बिन का जियों पियारे ॥
न्योछावर कै तन छहराऊं । छार होऊँ संग बहुर न भ्राऊं ॥
दीपक प्रीति पतंग ज्यों , जन्म निबाह करेउं ।
न्योछावर चहुंपास ह्वै , कंठ लाग जिय देउं ॥

## पद्मावत का सती होना

नागमती पद्मावत रानी । दोउ महासत सती बखानी ॥ दोउ सौत चढ़ खाट जो बैठी । श्रौ शिवलोक परा तह दीठी ॥ बैठो कोइ राज श्रौ पाटा । श्रन्त सबै बैठे पुनि खाटा ॥ चन्दन श्रगर काढ़ सर साजा । श्रौर गति देय चले लै राजा ॥ बाजन बाजहिं होय श्रगोता । दोउ कन्त लै चाहें सोता ॥

एक जो बाजा भयो विवाहू । श्रव दुसरे है श्रौर निबाहू ।। जियत जलै जौ कन्त की आसा । मुये रहस बैठे इक पासा ।।

ं ग्राज सूर दिन ग्रययों , ग्राज रयनि शशि बूड़।

ग्राज नाथ जिय दीजिये , ग्राज ग्रिगिन हम जूड़ ।। सर रच दान पुन्य बहु कीन्हा । सात बार फिर भांवर लीन्हा ॥ एक जो भांवर भयो बियाही । ग्रब दूमर ह्वैंगोहन जाही ॥ जियत कन्त तुम हम गल लाईं । मुये कण्ठ निंह छाड़हुसाईं॥ लैसर ऊपर खाट बिछाई । पौढ़ी दोउ कम्त गल लाई॥

भ्रौर जो गांठ कन्त तुम जोरी । आदि भ्रन्त लहि जाय न छोरी ।। यह जगकाह जो भ्रथहि न याथी । हम तुम नाह दोहू जग साथी ।।

लागी कण्ठ श्रंग दै होरी । छार भई जर श्रंग न मोरी ॥ राती पिय के नेह की , स्वर्ग भयो रतनार ।

जो रे उवा सो ग्रथवा , रहा न कोई संसार ।। वै सहगवन भई जिय ग्राई । बादगाह गढ़ छेका धाई ।। तब लग सो ग्रवसर ह्वं बीता । भये ग्रलोप राम ग्रौ सीता ॥ ग्राय शाह जो सुना ग्रखारा । ह्वं गइ रात दिवस उंजियारा ॥ छार उठाय लीन इक मूठी । दीन्ह उड़ाइ पिरथबी भूंठी ॥ सगरे कटक उठाई माटी । पुल बांधा जहं जहं गढ़ घाटी ॥ जौ लहि उपर छार नहिं परं । तौ लहि यह तृष्णा नहिं मरे ॥ भा दहवा भा जुभ ग्रसुभा । बादल ग्राय पंवर पर जुभा ॥

जून्हर भइँ सब इस्त्री , पुरुष भये संग्राम । बादशाह गढ़ चूरा , चितौर भा इसलाम ।। मैं यह ग्रर्थ पण्डितन बूभा । कह कि हम कुछ ग्रौर न सूभा ।। चौदह भुवन जोहत उपराहीं । सो सब मानुष के घट माहीं ।। तन चितौर मन राजा कीन्हा । हिय सिहल बुधि पिद्यानि चीन्हा।। गुरू सुवा जेहि पंथ दिखावा । बिन गुरु जगत सो निरगुन पावा।। नागमती यह दुनिया घंधा । बाचा सोई न यह चित बन्धा ।।

राघव दूत सोइ शैतान्। माया ग्रलाउदीं सुलतान्।। प्रेम कथा यह भांति विचारू । बूभ लेहु जो बूभ हि पारू ।। तुरकी श्ररबी हिन्दवी भोषा जेती जामें मारग प्रेम का सबै सराहैं मुहमद कवि यह जोर सुनावा । सुना सो प्रेम पीर का पावा ॥ जोरे लाय रक्त ले गये। प्रेम प्रीति नयनींह जल भये॥ औ में जान गीत ग्रस कीन्हा। की यह रीति जगत महं चीन्हा॥ कहाँ सो रतनसेन अब राजा । कहाँ सुवा अस वुघ उपराजा ।। कहाँ भ्रलाउदीन सुलतान् । कहँ राघव जेहि कीन्ह बखान् ॥ कहँ सुरूप पद्मावति रानी । कुछ न रही जग रही कहानी ।। धन साई यह कीरति तासू। फुल मरै पर मरै न बासू॥ कैन जगत यश बेचा, कैन लीन यश मोल। जो यह पढ़ें कहानी, हम संबरे दोउ बोल।। मुहमद वृद्ध बैम जो भई । यौवन हन सो ग्रवस्था गई ।। बल जो गयो कै खीन शरीरू। दृष्टि गई नयनहिं दै नीरू।। दसन गये के बचा कपोला। बैन गये अनरुच दे बोला॥ बुधि जो गई दै हिय बौराई । गर्व गयो तरिहत शिर नाई।। श्रवण गये ऊंच जो सूना । स्याही गये सीस भा धूना ।। भंवर गये केसिंह दे भुवा । यौवन गयो जीत ले जुवा ।। जो लहि जीवन जोबन साथा । पुनि सो मीच पराये हाथा ॥

#### **ऋखरावट**

ठा ठाकुर बड़ भ्राप गोसाईं। जेइ सिरजा जग भ्रपनइ नाईं।।
भ्रापुहि भ्राप जो देखइ चहा। श्रापन प्रभुता श्रापसे कहा।।
सबइ जगत दरपन कै लेखा। आपुहि दरपन आपुहि देखा।।
श्रापुहि बन भी श्रापु पखेरू। श्रापुहि सउजा आपु भ्रहेरू।।
आपुहि पुहुप फूल बन फूले। श्रापहि भंवर बासरस भूले।।
श्रापुहि फल श्रापुहि रखवारा। श्रापुहि सो रस चाखनहारा।।

आपुहि घटघट महं सुख चाहइ । आपुहि आपन रूप सराहइ ॥
पानी महं जस बुल्ला , तस यह जग उतराइ ।
एकिह आवत देखिये , एकिह जात बिलाइ ॥
सा साँसा जड़ लिह दिन चारी । ठाकुर से किर लेहु चिन्हारी ॥
अंघ न रहहु होहु डिठिआरा । चीन्हि लेहु जो तोहि संवारा ॥
पहले से जो ठाकुर कीजिय्र । स्रइसे जिम्रन मरन निंह छीजिम्र ॥
छाड़हु घिउ ग्रह मछरी मासू । सूखे भोजन करहु गरासू ॥
दूष मास घिव कह न अहारू । रोटी सान करहु फरहारू ॥
यहि विधि काम घटावहु काया । काम कोघ तिसना मद माया ॥
तब बइठउ बजरासन मारी । गहि सुखमना पिङ्गला नारी ॥
प्रेम तन्तु तस लागि रहु , करहु ध्यान चित बांधि ।
पारिध जइस अहेर कहं , लागि रहइ सर साधि ॥

## ं नरोत्तमदास

नरोत्तमदास कस्बा बाड़ी जिला सीतापुर के रहने,वाले ब्राह्मण थे। इनका जन्म सं० १५५० के लगभग माना जाता है। शिवसिंह सरोज मे सं० १६०२ में इनका जीवित रहना लिखा है। यह अच्छे किव थे।१५८२ में इन्होंने सुदामा-चरित्र लिखा। इन्होंने ध्रुवचरित्र भी लिखा था। सुदामा-चरित्र हमने देखा है। इनकी किवता बड़ी सुन्दर है। इनके सुदामा-चरित्र से कुछ नमूने यहां दिये जाते हैं—

लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल श्रवनित कुण्डल मुकुट घरे माथ हैं। ग्रोढ़े पीत बसन गरे में बैजयंती माल शंख चक्र गदा ग्रौर पद्म लिये हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपिन गुरू के पास तुमहीं कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गये हिर दारिद हरेंगे पिय द्वारिका के नाथ वे ग्रनाथन के नाथ हैं।।१॥

सिच्छक हों सिगरे जग को तिय ताको कहा अब देति है सिच्छा। जतप कै परलोक सुघारत संपति की तिनके नहिं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज बार हजार लै देख परिच्छा। भीरन को धन चाहिये बावरी बाँभन को धन केवल भिच्छा ॥२॥ दानी बड़े तिहं लोकन मे जग जीवत नाम सदा जिनको लै। दीनन की सुधि लेत भली बिधि सिद्धि करी पिय मेरो मतो लै। दीनदयालु के द्वार न जात सो ग्रीर के द्वार पै दीन हैं बोलै। श्री जदुनाथ से जाके हितू सो तिहुपन क्यों कन मांगत डोलै।।३।। क्षत्रिन के प्रन युद्ध जुवा सजि बाजि चढेगज राजन ही। वैस को बानिज और कृषीं. प्रन शुद्र के सेवन-साजन ही। बिप्रन को प्रन है जु यही सूख सम्पति सों कूछ काज नहीं। कै पढिबो कै तपोधन है कन मांगत बांभने लाज नहीं।।४।। कोदो सवां जरतौ भरिपेट न चाहति हों दिध दूध मिठौतो। सीत व्यतीत भयौ सिसियातहि हौ हठती पै तुम्हें न हठौती। जो जनती न हितु हरि सो तौ में काहे को द्वारिका पेलि पठौती। या घर तों न गयो कबहुं पिय टूटो तवा अन्र फुटी कठौती।।५॥ छांडि सबै तक तोहि लगी बक श्राठह जाम यहै जक ठानी। जातिह दैहै लदाय लढ़ा भरि लैहीं लदाय यहै जिय जानी। पावें कहां ते अटारी अटा जिनके बिधि दीन्ही है ट्टी-सी छानी। जो पै दरिद्र लिखो है ललाट तो काह पै मेटि न जात अजानी ॥६॥

फाटे पट टूटी छानि खायों भीख मांगि ग्रानि बिना जग्य बिमुख रहत देव-पित्रई। वे हैं दीनबन्धु दुखी देख के दयाल ह्वं हैं देहें कछ भलो सो हीं जानत अगत्रई। द्वारिका लीं जात पिय! केतो ग्रलसात तुम काहे को लजात भई कौन-सी बिचित्रई। जो पै सब जन्म या दिरद्र ही सतायो तोपै कौन काज ग्राइहै कृपानिधि की मित्रई।।।।

तें तो कही नीकी सुनि बात हित ही की यही रीति मितई की नित प्रीति सरसाइये। मित्र के मिलेते चित्त चाहिये परसपर मित्र के जो तो ग्रापह जेंबाइयें। वै हैं महाराज जोरि बैठत समाज भूप तहां यही रूप जाय कहा सकुचाइये । दुख सुख करि दिन काटे ही बनैंगे भूलि बिपति परे पैं द्वार मित्र केन जाइये ॥दाः

बिप्र के भगत हरि जगत-बिदित-बन्धु लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानि हैं। पढ़े एक चटसार कही तुम कैयो बार लोचन-श्रपार वै तुम्हें न पहिचानिहैं। एक दीनबन्धु कृपासिन्धु फेर गुरूबन्धु तुम सम कौन दीन जाको जिय जानिहैं। नाम लेत चौगुनी गये तें द्वार सौगुनी सो देखत सहस्गुनी प्रीति प्रभु मानिहैं।।९॥

द्वारिका जाहु जू द्वरिका जाहु जू आठहु जाम यहै जक तेरे।
जो न कहो करिये तौ बड़ो दुख जैए कहां अपनी गति हेरे।।
द्वार खरे प्रभु के छरिया तहं भूपति जान न पावत नेरे।
पांच सुपारी तैं देखु बिचारिकै भेट कौं चारिन चाउर मेरे।।१०।।
यह सुनि के तब ब्राह्मनी , गई परोसिनि पास।
पाव सेर चाउर लिये , ब्राई सहित हुलास।।११।।
सिद्धि करी गनपति सुमिरि , बांधि दुर्पाट्या खूंट।
मांगत खात चले तहां , मारग बाली बूट।।१२।।

मंगल संगीत घाम घाम में पुनीत जहां नाचें बारबधू देवनारि अनुहारिका । घंटन के नाद कहूं बाजन के छाइ रहे कहूं पिक केकि पढ़ें सुक और सारिका । रतनन-ठाट हाट-बाटन में देखियत घूमें गज अस्व रथपती नर-नारिका । दसो-दिसा भीर द्विज घरत न घीर मन उठित हैं पीर लिख बलबीर द्वारिका ॥१३॥

दीठि चक्क गैंधि गई देखत सुबर्नमयी, एक तें सरस एक द्वारिका के भौन हैं। पूछे बिन कोऊ कहूं काहू सों न करें बात देवता-से बैठे सब साधि-साधि मौन हैं। देखत सुदामें धाय पौरजन गहे पाय, "कृपा करि कहो कहां कीने बिप्र गौन हैं?" "धीरज ग्रधीर के हरनं पर-पीर के, बताग्रो बलबीर के महल यहां कौन हैं।।१४।।"

> द्वारपाल चिल तहं गयो , जहां कृस्न जदुराय। हाथ जोरि ठाढ़ो भयौ , बोल्यौ सीस नवाय।।१५॥

सीस पगा न भंगा तन में प्रभु जाने को ग्राहि बसै केहि ग्रामा। घोती फटी-सी लटी-दुपटी ग्ररु पांय उपानह की निह सामा।। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रह्यो चिक सो बसुधा ग्रिभरामा। पूछत दीनदयाल के घाम बतावत ग्रापनो नाम सुदामा।।१६॥ लोचन पूरि रहे जल सों प्रभु दूरि ते देखत ही दुख मेटचो। सोच भयौ सुरनायक के कलपदुम के हिय मांभ खखेटचो।। कंप कुबेर हिये सर सो परसे पग जात सुभेर ससेटचो। रंक तें राज भयौ तबहीं जबहीं भिर ग्रंक रमापित भेंटचो।।१७॥ ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोये। हाय महा दुख पायो सखा तुम ग्राये इतै न कितै दिन खोये।। देखि सुदामा की दीन दसा कहना करिकै कहनानिधि रोये। पानी परात को हाथ छुयौ निहं नैनन के जल सों पग धोये।।१८॥

तन्द्रल तिय दीने हते, ग्रागे धरियो देखि राजसम्पति विभव , दै नहि सकत लजाय ।।१६॥ भ्रन्तरजामी भ्राप हरि, जानि भगत की रीति। सुहृद सुदामा विप्र सों , प्रगट जनाई प्रीति ॥२०॥ कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चांपि पोटरी कांख मैं , रहे कहो केहि हेत ॥२१॥ श्रागे चना गरमात दये ते लये तुम चाबि हमें नहिं दीने। स्याम कही मुसकाय सुदामा सों चोरि की बानि में हो जुप्रबीने ।। पोटरी कांख में चांपि रहे तुम खोलत नाहिं सुघारत भीने। पाछिली बानि भ्रजीं न तजी तुम तैसेई भाभी के तन्दुल कीने ॥२२॥ खोलत सकुचत गांठरी , चितवत हरि की ग्रोर। जीरन पट फटि छुटि परे , बिखर गये तेहि ठौर।।२३॥ तन्द्रल मांगत मोहन विप्र संकोच ते देत नहीं ग्रभि लाखे।

है नोहि पास कछू किह के तेहि गोपि घनी विधि वांख में राखे।।

सो लिख दीनदयालु उतै यह चोरी करी तुम यों हंसि भाखे। खोलि के पोट अछोट मुठी गिरिधारन चाउर चाव सों चाखे।।२४॥ कांपि उठी कमला मन सोचित मो सों कहा हरि को मन औंको। ऋद्धि कंपी सब सिद्धिकंपी नविनिद्धि कंपी ब्रह्मनायक धौको।। सोच भयो सुरनायक के जब दूसरी बार लयो भिर भौंको। मेरु डरघो बकसैं जिन मोहिं कुबेर चवावत चाउर चौंको।।२५॥ हूल हियरा में कान कानन परी है टेर भेटत सुदामें स्थाम बनै न भ्रधातहीं। कहैं नरोत्तम ऋद्धि सिद्धिन में सोर भयो ठाढ़ी थरहरें थौर सोचे कमला तहीं।। नाकलोक नागलोक भ्रोक-भ्रोक थोक-थोक ठाड़े थरहरें मुख से कहैं न बातहीं। हालो परघो लोकन में लालो परघो चिकन में चालो परघो लोगन में चाउर चवातही।।२६॥

भौन भरो पकवान मिठाइन लोग कहै निधि हैं सूखमा के। सांझ सबरे पिता ग्रभिलाषत दाख न चाखत सिंधू छमा के ।! बांभन एक कोऊ दुखिया सेर-पावक चाउर लायो समा के। प्रीति की रीति कहा कहिये तिहि बैठि चबात है कंत रमा के ॥२७॥ मठी तीसरी भरत ही , रुक्मिनि पकरी बांह। ऐसी तुम्हें कहा भई, संपति की श्रनचाह ॥२८॥ कही रुकुमिनी कान में , यह धौं कौन मिलाप। करत सुदार्मीह श्रापसों , होत सुदामा ग्राप ॥२९॥ हाथ गह्यो प्रभुको कमला कहै नाथ कहा तुमने चित धारी। तन्दुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुइ लोक बिहारी।। खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की ग्रास बिचारी। रंकहि आप समान कियो तुम चाहत ग्रापहि होन भिखारी ॥३०॥ रूपे के रुचिर थार पायस सहित सिता, जीती जिन सोभा है सरदह के चंद की। दूसरे पहिति भात सोंबो है सुरिभ घृत, फूलेफूले फुलका प्रफुल्ल दुति मंद की ।। पापर मुगौरी बरा ब्यंजन अनेक प्रीति, देवता बिलोकि रहे देवकी के नंद की। या बिधि सुदामाजू को आछेकै जेंवाय प्रभुपाछे ते पछचावरि परोसी ग्रानि कंद की ॥३१॥

कह्यो विश्वकर्मा को हिर तुम जाय किर नगर सुदामाजी को रचौ वेग अवही। रतन जटित धाम सुवरणमयी सब, कोट भ्रौ बजार बाग फूलन के तबही।। कल्नवृक्ष द्वार गज रथ असवार प्यादे कीजिये अपार दास दासी देव छबही।। इन्द्र भ्रौ कुबेर आदि देव बधू अपसरा गंधरब गुनी जहां ठाढ़े रहै सबही।।३२॥

नित नित सब द्वारावती . दिखराई प्रभु ग्राप। भले बाग धनुराग सह . जहां न ब्यापै ताप ॥३३॥ परम क्रपा दिन-दिन करी . क्रपानाथ जदूराय । मित्र-भावना बिस्तरी, दुनो आदर भाय ॥३४॥ दाहिने बेद पढ़े चत्रानन सामुहे ध्यान महेस धरचो है। बाएं दुम्रो कर जोरे लिए सब देवन साथ सुरेस खरचौ है।। एतेइ बीच अनेक लिये धन पायन आय कूबेर परचौ है। देखि बिभौ ग्रपनो सपनो बपुरो वह बांभन चौंकि परचौ है।।३४॥ देनो हतौ सो दै चुके विप्र न जानी चलती बेर गोपालजु, कछु न दीन्ही हाथ ॥३६॥ गोपुर लौं पहुंचाय कै, फिरे दरबार । सकल मित्र वियोगी कृस्त के , नेत्र चली जल - घार ॥३७॥ हो कब इत आवत हुतो , वाही ठेलि । पठयौ कहिहौं धन सों जाइके , ग्रब धन धरौ सकेलि ॥३२॥ बालापन के मित्र हैं, कहा देउं साप । जैसौ हरि हमको दियौ , तैसो हैं श्राप ॥३९॥ पइ ग्रीर कहा कहिये जहां, कञ्चन हो के धाम । निपट कठिन हरिको हियो , मोकों दियो न दाम ॥४०॥ - इमि सोचत-सोचत भखत , ग्रायो निज पुर तीर । की भीर ॥४१॥ दीठि परी इकबारही , हय गयंद

वेई सुरतर प्रफुलित फुलवारिन में, वेई सरवर हंस बोलन-मिलन कों। वेई हेम-हिरन दिसान दहलीजन में, वेई गजराज हय गरज-पिलन कों।। द्वार द्वार छरी लिये द्वार-पौरिया जो खरे, बोलत मरोर-बरजोर त्यों भिलन कों। द्वारका तें चल्यौं भूलि द्वारिका ही आयों नाथ, मांगिया न मो पै चारि चाउर गिलन कों।।४२।।

जगर-मगर जोति छाय रही चहुं ग्रोर अगर-बगर हाथी-घोरन को रोर है। चौपर को बनो है बजार पुनि सोनान के, महल दुकान की कतार चहुँ ग्रोर है।। भीरभार धकापेल चहुं दिशि देखियत, द्वरिका तें दूनो यहाँ प्यादन को जोर है। रहिबे को ठाम हैन. काहू सों पिछान मेरी, बिन जाने बसे कोऊ हाड़ मेरे तोर है।। ४३।।

फूटी एक थारी बिन टोटनी की भारी हुती, बांस की पिटारी भी कंथारी हुती टाट की । बेंटे बिन छुरी भ्रौ कमँडलु सौ टूक वही, फटे हुते पावौ पाटी टूटी एक खाट की । पथरौटा, काठ को कठौता कहूं दीसै नाहि, पीतर को लोटो हो कटोरो हो न बाटकी । कामरी फटी-सी हुती डोंड़न की माला ताक, गोमती की माटी की न सुद्ध कहूं माट की ।।४४॥

# मीराबाई

मीराबाई जोघपुर मेड़ता के राठौर रतनसिंहजी की एकलौती बेटी थों। इनका जन्म कुड़की नामक ग्राम में, संवत् १५५५ वि० ग्रौर सं० १ र्रू ६० वि० के बीच हुग्रा था। इनका विवाह उदयपुर के सीसोदिया राजकुल में महाराना सांगाजी के कुंवर भोजराज के साथ सं० १५७३ में हुग्रा था। इनका देहान्त कव हुग्रा—इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। स्वर्गवासी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अनुमान है कि मीराबाई ने संवत् १६२० भीर १६३० वि० के बीच शरीर छोड़ा।

मीराबाई का समय कौन-सा है ? इस विषय में बड़ा मतभेद है। संतवानी के सम्पादक ने इनका जीवन-समय सं० १५७३ से १६३० तक माना है और इनको जोधपुर के राठौर राव रञ्जीतिसह की एकलौती

बेटी श्रीर उदयपुर के युवराज भोजराज की स्त्री लिखा है। मिश्रबन्धु लिखते हैं कि "यह बाईजी मेड़ितया के राठौर रत्निसह की पुत्री, राव ईदाजी की पौत्री श्रौर जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्य राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं। इन्होंने १५७३ में चौकड़ी नामक ग्राम में जन्म लिया श्रौर इनका विवाह महाराना कुमार भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई का देहान्त द्वारिकाजी मे सं० १६०३ में हुआ। पहले बहुतों का मत था कि मीराबाई राजा कुम्भकरण की स्त्री थी श्रौर बाईजी का जन्म-काल सं० १४७५ का लोग मानते थे। परन्तु जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास इमुंशी देवीप्रसाद जी ने मीराबाई के बाबत उपर्युक्त बातों का पता लगाया है, जो श्रब सर्वसम्मत भी है।"

टाड साहब लिखते हैं कि "मैरता निवासी राठौर सरदार दूदाजी की मीराबाई नामक कन्या से महाराणा कुंभ का विवाह हुन्ना था।" महाराना कुंभ सं० १४७५ में चित्तौर के सिहासन पर बैठे ग्रौर दूदाजी के पिता जोधाजी का सं० १५४५ में ६१ वर्ष की ग्रवस्था में देहान्त हो चुकी थी। दूदाजी ग्रपने १४ भाइयों में चौथे थे। ग्रतएव पिता के मरने के समय उनकी ग्रवस्था कम से कम ३० वर्ष की रही होगी ग्रर्थात् १५१५ में वे उत्पन्न हुए होंगे। महाराजा कुंभ का देहान्त १५२५ में हुग्रा ग्रतएव मीराबाई का राजा कुंभ की रानी होना ही नहीं बित्क यह भी ग्रसम्भव जान पड़ता है कि वे उनके समय में पैदा हुई थीं।

रायबहादुर कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी, बी० ए० ने ''गुजराती भाषानुँ वृहद् व्याकरण'' के ''गुजराती भाषानों इतिहास'' प्रकरण में २९वें पृष्ठ पर लिखा है कि ''नर्रासह महेता ग्रने मीराबाई ई० सं० ना १५ मा सैका मां थई गयां छे।'' पर गुजरात के साहित्यिकों में भी मीराबाई के सम्बन्ध में बहुत मतभेद चल रहा है। मीराबाई के समय-संबन्ध में उनके पदों से जो कुछ पता चलता है वह यह है कि वे रैदास की शिष्या थीं। उनके कितने ही पदों में यह स्पष्ट लिखा हुग्रा मिलता है कि वे रैदामजीं को गुरु मानती थीं। प्रमाण के लिए यहां कुछ पद मीराबाई की शब्दा- वली से उद्धृत किथे जाते हैं:--

१-- रैदास संत मिले मोहिं सतगुरु दीन्हा सुरत सहदानी । पुष्ठ २०

२-- गुरुमिलिया रैदासजी दीन्हों ज्ञान की गुटकी । पृष्ठ २५

३---ग्रु रैदास मिले मोहिं पूरे धुर से कलम भिड़ी। पृष्ठ ३६

४-मीरा ने गोविंद मिल्या जी गुरु मिलिया रैदास । पृष्ठ ३७

रैदासजी कबीर साहब के गुरुभाई थे। कबीर साहब का जन्म सं० १४५५ में ग्रौर मरण १५५५ में माना जाता है। इसीके ग्रासपास रैदासजी का भी जीवनकाल रहा होगा। इसी समय के भीतर मीराबाई का भो जीवन-समय होना चाहिए, तभी रैदासजी का मीराबाई का गुरु होना प्रमाणित हो सकेगा। पता नहीं, उम्र में रैदास बड़े थे या कबीर। रैदास कब मरे, यह भी ग्रानिच्ति है। यदि दोनों का जन्म-मरण-काल एक ही मान लिया जाय तो मीराबाई के जन्म के समय रैदास १०० वर्ष के रहे होंगे। विवाह के पहले ही मीराबाई को रैदास ने ज्ञानोपदेश किया होगा। क्योंकि १५७३ में मीराबाई का विवाह हो गया। विवाह के बाद १५७३ से १५७५ के भीतर रैदास को मीराबाई से मिलने का मौका मिलना, मेरी राय में ग्रसम्भव ही है। सौ सवासौ वर्ष की उम्र में रैदास का राजपूताने जाना यदि सम्भव हो तो मीराबाई का जन्म सं० १५५५ ही शिक है। इस हिसाब से मिश्रबंधुग्रों ने ग्रौर संतबानी के सम्पादक ने जो मीराबाई का समय निर्धारित किया है यह गलत ठहरता है। उस समय रैदास का मीराबाई से सत्संग होना ग्रसम्भव है।

कहा जाता है कि विवाह होने वर मीराबाई चित्तौड़ गईं, वहां विवाह होने से दस बरस के भीतर ही यह विधवा होगईं, परन्तु इनको इस बात का कुछ भी शोक न हुआ। क्योंकि इनके हृदय में गिरिधर गोपाल के लिए बड़ी भिक्त थी और ये रात दिन गिरिधर नागर के प्रेम में ही मतवाली रहती थीं। ग्रपने कुलकी लज्जा छोड़कर जब यह बेधड़क साधु-सेवा करने लगीं, तब यह बात इनके देवर विक्रमाजीत को, जो महाराना रतनसिंह के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे थे, बहुत खटकी। उन्होंने मीरा को बहुत समकाया श्रौर चम्पा श्रौर चमेली नाम की दो दासियां इस श्रभिप्राय से मीरा के पास रक्खीं कि वे साधु-संगित की श्रोर से मीरा का चित्त हटाती रहें; परन्तु मीरा की संगित से उन दोनों दासियों पर भी भिनत का रंग चढ़ गया । तब राणा ने श्रपनी सगी बहन ऊदा का मीराबाई के पास समकाने के लिए भेजा। परन्तु मीरा श्रपने प्रण से नहीं टलीं, उलटे ऊदा का ही चित्त मीरा के श्रेम पर श्रासकत होगया। वह मीरा की चेली हो गई। तब राणा ने मीरा को विष का प्याला भेजा। मीरा ने उसे भगवान् का चरणामृत समक्षकर पी लिया। कहते हैं कि उस विष का मीराबाई पर कुछ भी श्रसर न हशा। इतने पर भी जब राणा ने नहीं माना श्रौर वे बराबर उपाधि करने रहे, तब मीरा ने घबड़ाकर गोस्वामी तुलसीदासजी को यह पद लिखकर भेजा—

श्री तुलसी सुखितिषान दुख हरन गुसाई। बार्राह बार प्रनाम करूं ग्रव हरो सोक समुदाई।। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढाई! साधु संग अरु भजन करत मोहिं देत कलेस महाई।। बालपने ते मीरा कीन्हीं गिरधर लाल मिताई। सो तो ग्रव छूटतिंह नाहिं क्यों हूं लगी लगन बरियाई।। मेरे मात पिता के सम हो हिर भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करिबो है सो लिखियो समुझाई।।

इसके उत्तर में तुलसीदास ने यह लिख भेजा--

जाके प्रिय न राम वैदेही।

ताजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही।।

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बन्धु भरत महतारी।

बिल गुरु तज्यो, कंत बज बिनता, भये सब मङ्कलकारी।।

नातो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौं।

ग्रंजन कहा ग्रांख जो फूटे बहुतक कहीं कहां लौं।

"तुलसी" सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रानतें प्यारो । जासों होय सनेह रामपद एही मतो हमारो ।।

इस उत्तर के पाने पर मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर रात के समय मेड़ता चली ग्राई। यह कथा बिलकुल मनगढ़ंत है। मीराबाई का जन्म-काल सं०१४५५ या १५७३ मानने पर तो यह किसी तरह सभव नहीं कि १५८९ में पैदा होनेवाले गोस्वामी तुलसीदास से इनका यह पत्रव्यवहार हुन्ना हो और उनकी राय से इन्होंने गृहत्याग किया हो। मीरा श्रौर तुलसी के पदों को मिलाकर किसी ने यह नई घटना रच दी है।

वहां भी उनका मन न लगा तब वृन्दाबन चली गई। वृन्दाबन में मीराबाई जीव गोस्वामी का दर्शन करने गई। उन्होंने कहा, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने कहला भेजा—में नहीं जानती थी कि गिरि-धर लाल के सिवा यहां और भी पुरुष है। यह सुनते ही जीव गोस्वामी नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई को आदरपूर्वक लेगये। वहां कुछ समय रहकर फिर द्वारका चली गई। राणाजी ने मीराबाई को वापस लाने के लिए कई ब्राह्मणों को द्वारका भेजा। मीराबाई ने आना अस्वीकार किया। तब ब्राह्मणों ने वही धरना दे दिया और अन्न-जल छोड़ दिया। तब कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़जी से मिलने के लिए मंदिर में गई और वहीं मूर्ति में समा गई।

मीराबाई के हृदय में ग्रगाध प्रेम था। उनके पदों से उनकी हार्दिक भिक्त प्रकट होती है। मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं। उन्होंने गीत-गोविन्द की टीका लिखी है। इसके सिवा नरसीजी का मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं। हमने इन में से कोई पुस्तक नहीं देखी।

मीराबाई की किवता राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषा में है।
गुजराती भाषा में भी मीराबाई ने मधुर किवता रची है। हम यहां
उनके कुछ पद उद्धृत करते हैं—

#### ( १ )

घड़ी एक नींह आवड़े, तुम दरसण बिन मोय।
नुमहो मेरे प्राण जी, कासूं जीवण होय ॥
धान न भाव नींद न ग्राव , विरह सताव मोय।
घायल सी घूमत फिरूं रे, मेरा दरद न जाणे कोय॥
दिवस तो खाय गमायो रे, रैण गमाई सोय।
प्राण गमायो भूरतां रे, नैण गमाई रोय॥
जो में ऐसा जाणती रे, प्रीति किये दुख होय।
नगर ढंढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत कोय॥
पंथ निहाइं डगर बुहाईं, ऊबी मारग जोय।
''मीरा''के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम मिलियां सुख होय॥

#### ( ? )

हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी , मेरा दरद न जाणे कोय। सूली ऊपर सेज हमारी , किस विध सोणा होय।। गगन मंडल पै सेज पिया की , किस विध मिलणा होय। घाथल की गति घायल जानें , की जिन लाई होय।। जौहरीकी गति जौहरी जानें , की जिन जौहर होय। दरद की मारी बन बन डोलूं, वैद मिल्या नहिं कोय।। "मीरा"की प्रभुपीर मिटैगी, जब वैद संवलिया होय।

## ( ३ )

बंसीवारो श्रायो म्हारे देस, थांरी सांवरी सुरत बाली बैस ।। श्राऊं श्राऊं कर गया सांवरा, कर गया कौल श्रनेक। गिणते गिणते घिस गई उंगली, घिस गई उंगली की रेखा। मैं बैरागिणि श्रादि की, थांरे म्हारे कद को संदेस। बिन पाणी बिन साबुन सांवरा, हुइ गई धुई सपेद।। जोगिण हुई जंगल सब हेहं, तेरा नाम न पाया भेस। तेरी सुरत के कारणे, घर लिया भगवा भेस।। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, बृंघरवाला केस ।
"मीरा" को प्रभु गिरिघर मिल गये, दूना बढ़ा सनेस ।।
( ३ )

राम मिलण रो घणो उमावो , नित उठ जोऊं बाटड़ियां । दरसण बिन मोहि पल न सुहावै, कल न पड़त है आंखड़ियां ।। तलफ तलफ के बहु दिन बोते , पड़ी बिरह की फांसड़ियां । अब तो बेगि दया कर साहिब , में हूं तेरी दासड़ियां ।। नैण दुखी दरसण को तिरसे , नाभि न बैठे सांसड़ियां ।। रात दिवस यह आरत मेरे , कब हिर राखे पासड़ियां ।। लगी लगन छूटण की नाहीं , अब क्यों कीजै आटड़ियां । ''मीरा'' के प्रभु गिरिधर नागर , पूरी मन की आसड़ियां ।।

( )

पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर अपनायो।।
जनम जनम की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो।
खरचैं निंह कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो।।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर श्रायो।
"मीरा" के प्रभु गिरधरनागर, हरख हरख जस गायो।।

(६)

बसो मेरे नैनन में नन्दलाल।
मोहनो मूरित सांविर सूरित नैना बने बिसाल।।
अधर सुधारस मुरली राजित उर बैजन्ती माल।
छुद्रघंटिका किट तट सोभित नूपुर शब्द रसाल।।
"मीरा" प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल।।

(७)

करमगित टारे नाहिं टरे। सतवादी हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भरे। पांच पांडु भ्ररु कुन्ती द्रोपती , हाड़ हिमालय गरे ।। जज्ञ किया बलि लेण इंद्रासन, सो पाताल धरे । "मीरा"के प्रभु गिरधरनागर, विष से ग्रमृत करे ।।

5 )

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई।। भाई छोडचा बन्धु छोडचा छोडचा सगा सोई। साध सङ्ग बैठ बैठ लोक लाज खोई।। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई।। दिध मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेज्यो पीय मगन होई।। अब तो बात फैल पड़ी जाणे सब कोई। ''मीरा'' राम लगण लागी होणी होय सो होई।।

( 3 )

मीरा मगन भई हिर के गुण गाय।।
सांप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दियो जाय।
न्हाय धोय जब देखण लागी सालिगराम गई पाय।।
जहर का प्याला राणा भेज्या अमृत दीन्ह बनाय।
न्हाय धोय जब पीवण लागी हो अमर अंचाय।।
सूल सेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा सुलाय।
सांभ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाय।।
''मीरा'' के प्रभु सदा सहाई राखे बिघन हटाय।
भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पै बिल जाय।।

( १० )

नहिं ऐसो जन्म बारम्बार। क्याजानूंकछुपुन्य प्रकटे, मानुसा ग्रवतार॥ बढ़त पलपल घटत छिनछिन , चलत न लागे बार । बिरछ के ज्यों पात टूटे , लागे निर्ह पुनि डार ।। भौसागर अति जोर किह्ये , विषय श्रोखी धार । सुरत का नर बांघे बेड़ा , बेगि उतरे पार ॥ साधु संता ते महंता , चलत करत पुकार । "दासमीरा" लाल गिरिधर , जीवना दिन चार ॥

### ( 88 )

## मन रेपरसि हरि के चरन।

सुभग सीतल कमल कोमल , त्रिविध ज्वाला हरन। जे चरन प्रहलाद परसे , इन्द्र पदवी धरन ॥ जिन चरन ध्रुव ग्रटल कीन्हों , राखि ग्रपने सरन। जिन चरन ब्रह्मांड भेटचो नख सिखी श्री भरन ॥ जिन चरन प्रभु परिस लीने . तरी गौतम धरन। जिन चरन कालीहि नाथ्यो , गोप लीला करन ॥ जिन चरन धारचो गोबर्द्धन , गरब मघवा हरन। "दास मीरा" लाल गिरिधर , अगम तारन तरन।।

### ( १२ )

नातो नाम को मो सूं तनक न तोड़चो जाय।।
पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग।
छाने लांघन मैं किया रे, राम मिलन के योग।।,
बाबल बैंद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बांह।
मुरख बैंद मरम निंह जाने, करक कलेजे मांह।।
जाग्नो बैंद घर ग्रापने रे, म्हारो नांव न लेय।
मैं तो दाघी बिरह की रे, काहे कूं ग्रौषद देय।।
मांस गलि गिल छीजिया रे, करक रह्या गल मांहि।
ग्रांगुलियां की मूंदड़ी म्हांरे, ग्रावन लागी बांहि।।

रहु रहु पापी पपीहा रे, पिव की नाम न लेय। जे कोई बिरहिन साम्हले तो, पिव कारन जिव देय।। खिन मन्दिर खिन ग्रांगने रे, खिन खिन ठाढ़ी होय। घायल ज्यूं घूमूं खड़ी, म्हारी बिथान बूफे कोय।। काटि कलेजो में थरूं रे, कौग्रा तू ले जाय। ज्यां देसां म्हारो पिव बसै रे, वे देखत तू खाय।। म्हारे नातो नाम को रे, ग्रीर न नातो कोय। ''मीरा" ब्याकुल बिरहिनी रे, पिय दरसन दीजो मोय।।

# हितहरिवंश

गास्वामी हितहरिवंश का जन्म वैशाख बदी११ सं० १५५९में देवबंद (सहारनपुर) में और मरण सं० १६५९ के लगभग हुन्ना। इनके पिता का नाम व्यासजी, माता का तारावती और ग्त्री का रुक्मिणी था।

हितहरिवंश जी राधाबल्लभ सम्प्रदाय के सस्थापक थे। ये संस्कृत ग्रीर हिन्दी के ग्रच्छे किव थे। ये श्रीकृष्ण की वंशी के ग्रवतार माने जाते ह। संस्कृत में इन्होंने 'राधा सुधानिधि" नामक १७० श्लोकों का एक काव्य रचा। कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रन्थ श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य स्वामी प्रबोधानन्द का रचा हुग्रा है। इनकी किवता का मृख्य लक्ष्य भक्ति था। हिन्दी में इन्होंने ५४ पद कहे हैं। उनमे से कुछ चुने हुए पद हम नीचे उद्धृत करते हैं—

( ? )

ब्रज नव सरुणि कदम्ब मुकुट मिण श्यामा ध्राजु बनी।
नख सिखलौं ध्रँग ध्रंग माधुरी मोहे श्याम ध नी।।
यों राजत कवरी गूंथित कच कनक कञ्ज बदनी।
चिकुर चिन्द्रकिन बीच ध्ररध बिधु मानहुं ग्रसत फनी।।
सौभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी।
भृकुटी काम कोदंड नैन सर कज्जल रेख ध्रनी।।

भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी। दसन कुन्द सरसाघर पल्लव पीतम मन समनी।। चिबुक मध्य ग्रित चारु सहज सिख सांवल विन्दु कनी। प्रीतम प्रान रतन संपुट कुच कंचुिक किसत तनी।। भुज मृनाल बल हरत वलय जुत परस सरस स्रवनी। स्याम सीस तरु मनु मिडवारी रची रुचिर रवनी।। नाभि गँभीर मीन मोहन मन खेलन कौ हृदिनी। कुश किट पृथु नितंब किकिन बृत कदिल खंभ जघनी।। पद ग्रम्बुज जावक युत भूषन प्रीतम उर अवनी। नव नव भाव विलोम भाम इभ विहरति बर करनी।। ''हितहरिबंस'' प्रसंसित स्यामा कीरित बिसद घनी। गावत स्रवनि सुनत सुसाकर बिस्व दुरित दवनी।।

#### ( ? )

चलहि किन मानिनि कुञ्ज कुटीर।
तो बिन कुंवर कोटि बनिता जुत मथत मदन की पीर।।
गदगद सुर बिरहाकुल पुलिकत श्रवण विलोचन नीर।
क्वासि क्वासि वृषभाननंदिनी बिलपत विपिन ग्रधीर।।
बंसी बिसिख ब्याल मालाविल पञ्चानन पिक कीर।
मलयज गरल हुतासन मारुत साखामृग रिपु चीर।।
"हितहरिबंस" परम कोमल चित सपदि चली पिय तीर।
सुनि भयभीत बज्ज को पिजर सुरत सूर रनबीर।।

( 3 )

श्राजु बन नीको रास बनायो।
पुलिन पिवत्र सुभग यमुनातट मोहन बेनु बजायो।।
कल कंकन किंकिनि नृपुर धुनि सुनि खग मृग सचुपायो।
जुवतिनु मंडल मध्य श्यामघन सारंग राग जमाया।।

ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिंधु बढ़ायो । विविध विसद वृषभान नंदिनी ग्रंग सुगन्ध दिखायो ।। ग्रिभनय निपुन लटिक लट लोचन भृकुटी अनंग नचायो । ताताथेइ ताथेई धरि नवगित पित ब्रजराज रिभायो ।। सकल उदार नृपित चूड़ामणि सुख बारिद बरखायो । परिरंभन चुम्बम ग्रालिङ्गन उचित जुवति जन पायो ।। बरखत कुसुम मुदित नभ नायक इन्द्र निसान बजायो । "हितहरिबंस" रसिक राधापित जस बितान जग छायो।।

(8)

#### छप्य

ना जानौ छिनु ग्रंत कवन बुधि घटिह प्रकासित । छुटि चेतन जु ग्रचेत तेउ मुनिभय विष वासित ॥ पारासर सुर इद्र कलप कामिनि मम फंदा । परयो देह दुल द्वंद कौन कम काल निकन्दा ॥ इहि डर डरपिह ''हरिबसहित'', जिन बिभ्रम गुन सलिल पर । जिहि नामिन मंगल लोक तिहु , हिर पदु भजु, न बिलंब कर ॥

(火)

#### छप्पय

तै भाजन कृत जटिल विमल चंदन कृत इंघन।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंघन।।
अद्भृत घर पर करत कष्ट कंचन हल वाहत।
वारि करत पावारि मंद बोवन विष चाहत।।
"हितहरिबंस" विचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गहि।
सकहि तो सब परपंच तिज , श्रीकृष्ण कृष्णगोविन्द कहि॥

( & )

म्रारित कीजै क्याम सुन्दर की । नॅद-नंदन श्री राधिका-वर की

कह किव ''नरहरि'' अकबर सुनो , बिनवत गउ जोरे करन । अपराध कौन मोहि मारियत , मुयहु चाम सेवइ चरन ।। इनके बनाये हुए नीति-विषयक दो ग्रन्थ सुने जाते हैं। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये—

( ? )

नरहरि घरहरि को करै, जननि सुर्ताह विष देइ। बेड़ा हिठ खेती चरै, साधु परद्धन छेइ॥ साधु परद्धन छेइ, नाव करिया गिह बोरै। सोइ पहरु सोइ चोर, प्रीति प्रियतम हठ तोरै॥ नृपति प्रजीहं दुख देइ, कौन समरथ करै घरहरि। छितिपति ग्रकबर साह, सुनो घरहरिकरैं नरहरिं॥ (२)

ज्ञानवान हट करै, निधन परिवार बढ़ावै। वंधुग्रा करै गुमान , धनी सेवक ह्वै धावै।। पण्डित किरिया हीन , रांड़ दुरबुद्धि प्रमाने। धनी न समभे धर्म, नारि मरजाद न माने।। कुलवंत पुरुष कुल्प्विधितजै, बन्धु न माने बन्धु हित। सन्यास धारि धन संग्रहै, ये जग में मूरख विदित।।

( 3 )

को सिखवत कुलबधू, लाज गृह-काज रंग रित ।
हंसन को सिक्खवत , करन पय पान भिन्न गित ॥
सज्जन को सिक्खवत , दान अरु शील सुलच्छन ।
सिंहन को सिक्खवत , हनन गज कुंभ ततच्छन ॥
विधिरच्योजानि ''नरहरि'' निरिख , कुल सुभाव को मिट्टवै ।
गुण धर्म ग्रकब्बर साह सुन , को नर काको सिक्खवै ॥

( 8 )

सठन सनेह जु करैं, मान बेचै सुलुब्ध कहं।

पिय वियोग सुख चहै , सांकरै तजै स्वामि कहं।। मन बन्धिह पर रमन . खेल दुर्जन संग खेलिहि। न्पति मित्र करि गिर्नाह , सर्प मुख ग्रंगुलि मेलीह।। चुक्क हित समें ''नरहरि'' निरिख , जड़ श्रागे बिस्तरिह पछताहिं सू ते नर भगति बिन, दौलत दलपति खान सून।

( x )

बैर धनी निरधनी, बैर कायर ग्रह सूर्राहं। वृत मधु माखी बैर . बैर निम्मृहिं कपूरिहं॥ मसे सर्पींह बैर, बैर पावक ग्रह पानी। जोबना बैर , बैर मुरख ग्रह ज्ञानी।। बड बैर मोर जिमि चन्द मन बिरहिन बैर बसन्त नरहरि सुकब्बि कब्बित्त किय मंगन बैर श्रदत्त सों ॥

( , & )

न कछ कियाबिन विप्र, न कछ कायर जिय छत्री। न कछ नीति बिन नुपति , न कछ अच्छर बिन मंत्री ।। न कछ् बाम बिन धाम , न कछ् ग्रथबिन गरुग्राई। न कछ कपट को हेत , न कछ मुख ग्राप बड़ाई।। कछु दान सनमान बिन, न कछ सुभोजन जास दिन। जन सूनो सकल ''नरहरि" कहत , न कछ जनम हरि-भिक्त बिन।।

(9)

सरवर नीर न पीवहीं , स्वाति बुंद की आस। केहरि कबहुं न तुन चरैं, जो वृत करैं पचास ॥ जो ब्रत करैं पचास , विपुल गज्जुह बिटारै। धन ह्वै गर्ब न करै, निधन नींह दीन उचारै।। ''नरहरि'' कुल क सुभाव , मिटै नीहं जब लग जीवै। चातक मरि जाय नीर सरवर नहिं पीवै।। बर

( 5 )

सर सर हंस नंहोत , बाजिगजराज न दरदर.।
तर तर सुफर न होत , नारिपतिव्रता न घरघर।।
मन मन सुमित न होत , मलैगिर होत न बन बन।
फन फन मिन निहंहोत , मुक्त जल होत न घनघन।।
रन रन सूर न होत हैं, जन जन होत न भक्ति हरि।
नर सुनो सकल ''नरहरिं' कहत , सब नर होत न एक सरि।।

( 3)

भूमि परत श्रवतरत , करत बानक बिनोद रस ।
पुनि जोबन मदमत्त , तत्व इन्द्री श्रनंग बस ॥
विजय हेत जड़ फिरत , बहुरिपहुंच्यो बिरघप्पन ।
गयो जन्म गुन गनत , श्रन्त कछुभयो न श्रप्पन ॥
थिर रहत न कोउ नरपित न बल , रहत एक चहुं जुग्ग जस ।
सुइ श्रजर प्रमर ''नरहरिं" निरिख , पिये भिक्त भगवन्त रस ॥

( %)

कबहुं द्वार प्रतिहार , कबहुं दर दर फिरंत नर ।
कबहुं देत धन कोटि , कबहुं कर तर करंत कर ।।
कबहुं नृपित मृख चहत , कहत किर रहत बचन बस ।
कबहुं दास लघु दास , करत उपहास जिभ्य रस ।।
कछु जानि न सम्पित गिंबिये , विपीत न यह उर भ्रानिये ।
हिय हारि न मानत सतपुरुष , ''नरहरि'' हरिहं संभारिये ।।

# हरिदास

स्वामी हरिदास लिलता सखी के अवतार समभे जाते हैं। मुलतान के समीप सारस्वत ब्राह्मण-कुल में इनका जन्म हुआ था। कोई-कोई इन्हें सनाढ्य ब्राह्मण मानते हैं। ये बड़े त्यागी और विरक्त पुरुषथे। इनके प्रायः सभी शिष्य महात्मा भौर सुकवि थे। इन्होंने निम्बार्क-सम्प्रदाय के अन्त-गैत टट्टी वाली वैष्णव सम्प्रदाय चलाई। गान-विद्या में ये बड़े प्रवीण थे। तानसेन भौर बैजू बावरे को गान-विद्या इन्हीने सिखलाई थी। ये वृन्दाबन में रहा करते थे। अकबर बादशाह भी एक बार तानसेन के साथ भेस बदलकर इनका दर्शन करने के लिए ग्राये थे।

इन्होंने सिद्धान्त के १९ पद ग्रौर केलिमाल (११० पद) नामक दो ग्रन्थों की रचना की हैं। इनके जन्म-मरण का ठीक समय विदित नहीं हैं।

इनकी कविता के कुछ नमूने हम नीचे लिखते हैं-

( १ )

#### राग बिहाग

गहो मन सब रस को रस सार।
लोक वेद कुल करमै तिजये भिजये नित्य विहार।।
गृह कामिनि कंचन धन त्यागौ सुमिरो क्याम उदार।।
गित ''हरिदास'' रीति सतन की गादी को स्रिधिकार।।

( २ ) राग विभास

ज्यों ही ज्यों ही तुम राखत हों त्यों हीं त्यों हीं रहियतु हों हो हिर । ग्रीर ग्रीचरचे पाइ घरों सु तौ कहो कौन के पैड़ भरि॥ जदिप हों ग्रपनो भायो कियो चाहों कैसे करि सकों जो तुम राखौ पकरि। कहि"हरिदास" पिजरा के जनारलों तरफराइ रह्यो उड़िब कोंकिते उकरि॥

( ३ )

काहू को बस नाहि तुम्हारी कृपा तें सब होय बिहारी बिहारिनि। और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिये सो तो ह्वं हारिन।। जाहि तुम सों हित तासों तुम हित करौ सब सुख कारिन। ''श्री हरिदास'' के स्वामी क्यामा कुंजबिहारी प्रानिन के ग्राधारिन।।

## ( & )

#### राग ग्रासावरी

हित तो कीज कमल नैन सों जा हित के आगे श्रौर हित लागे फीको। कैं हित कीज साधु संगति सौ जावै कलमष जीको।। हिर को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ संसार हित कसूभि दिन दुतीको। कहि-''हरिदास'' हित कीजे बिहारी सौं श्रौर न निबाहु जानि जीको।।

## ( )

#### तिनका बयारि के बस।

ज्यों भावे त्यों उड़ाइ लै जाइ म्रापने रस ॥ ब्रह्मलोक सिवलोक ग्रौर लोक ग्रस । कहि ''हरिदास''बिचारि देख्यो बिना बिहारी नाहीं जस ॥

## 

हिरि के नाम को ब्रालस क्यों करत है रे काल फिरत सर साधे। हीरा बहुत जवाहिर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे।। बेर कुबेर कछू नींह जानत चढ़े फिरत हैं कांधे। किह "हिरिदास" कछून चलत जब ब्रावत ब्रन्त की ब्रांधे।।

#### ( ৩ )

#### राग कल्यान

#### हरि को ऐसोई सब खेल।

मृगतृस्ना जग ब्याप रही है कहूं बिजोरो न बेल ॥ धनमद, जोबनमद ग्रौ राजमद ज्यों पंछिन में डेल । कहि ''हरिदास'' यहै जिय जानो तीरथ को सो मेल ॥

#### ( 5 )

प्रेम-समुद्र रूप-रस गहिरे कैसे लागै घाट। बेकारचो दै जानि कहावत जाति पनों की कहा परी बाट।। काहू को सर परै न सूधो मारत गाल गली गली हाट। कहि ''हरिदास'' बिहारिहि जानौ तको न भ्रोघट घाट।।

### नन्ददास

नन्ददास को कुछ लोग तुलसीदासजी का सगा भाई बताते हैं। ये स्वामी विट्ठलनाथजी के शिष्य थे। ग्रष्टछाप में इनका भी नाम है। २५२ वैष्णवों की वार्ता में लिखा है कि शिष्य होने के पहले ये एक बार द्वारिका जा रहे थे, पर राह भूलकर सीनन्द गांव में पहुंचे। वहां एक खत्री की परम सुन्दरी स्त्री पर ग्रासक्त हो गये। उस स्त्री के सम्बन्धों इनसे पिंड छुड़ाने के लिए उसे लेकर गोकुल चल गये, ये भी पीछे-पीछे लगे रहे। ग्रन्त में विट्ठलनाथजी के उपदेश से इनका मोह मंग हुग्रा; ग्रीर ये कृष्ण भगवान के प्रेम में फंस गए।

इन्होंने कई ग्रन्थ बनाये हैं। उनके नाम ये हैं— रासपंचाध्यायी, ग्रनेकार्थ नाम माला, रुक्मिणी मंगल, हितोपदेश, दशमस्कंध भागवत, दानलीला, मानलीला, ज्ञानमंजरी, ग्रनेकार्थमंजरी, रूपमञ्जरी, नाम-मञ्जरी, नाम चिन्तामणि माला, रसमञ्जरी, विरहमञ्जरी, नाममाला, नामकेतु पुराण गद्य, ग्रौर श्याम मगाई। भ्रमरगीत भी इन्ही का रचित कहा जाता है। इनकी कविता भी बड़ी मनोहारिणी है। २५२ वैष्णवों की वार्ता में लिखा है कि इन्होंने समस्त श्रीमद्भागवत का पद्यानुवाद किया था, परन्तु मथुरा के कथावाचकों के ग्राग्रह से इन्होंने उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। रासपञ्चाध्यायी की रचना इन्होंने ग्रपने एक मित्र की सम्मति से की थी।

भ्रमरगीत, इनकी हिन्दी भागवत का ग्रंश जान पड़ता है, क्योंकि उसके प्रारम्भ में पुस्तकं प्रारम्भ का कोई लक्षण नहीं। उसमें कुल ७५ पद्य हैं।

रास पञ्चाध्यायी श्रीर भ्रमरगीत के कुछ सुन्दर पद हम यहां उद्धृत करते हैं—

#### रासपञ्चाध्यायी

बन्दन करौँ कृपानिधान श्रीसुक सुभकारी।
सुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुन्दर श्रविकारी।।

हरि लीला रस मत्त मुदित नित विचरत जग में। अद्भुत गति कतहं न भ्रटक ह्वं निकसत मग में।। नीलोत्पलदल स्याम ग्रंग नव जोबन भ्राजै। कुटिल ग्रलक मुखकमल मनो ग्रलि ग्रवलि विराजै।। ललित बिसाल सुभाल दिपति जनु निकर निसाकर। कृष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहँ कोटि दिवाकर।। कृपा रङ्ग रस ऐन नैन राजत रतनारे। कृष्ण रसासव पान भ्रलस कछ घुम घुमारे।। श्रवण कृष्ण रसभवन गण्ड मण्डल भल दरसै। प्रेमानन्द मिलिन्द मन्द मुसुकनि मधु बरसै।। उन्नत नासा अधर बिम्ब शुक की छबि छीनी। तिन मंह ग्रद्भुत भांति जुकछुक लसित मसि भीनी।। कम्बुकण्ठ की रेख देखि हरि धरमु प्रकासै। काम क्रोध मद लोभ मोह जिह निरखत नासै।। उरवर पर अति छवि की भीर कछ् बरनि न जाई। जिहि भीतर जगमगत निरन्तर कुंग्रर कन्हाई।। सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजति भारी। हियो सरोवर रस भिर चली मनो उमिंग पनारी।। जिहिरस की कुण्डिका नाभि ग्रस शोभित गहरी। त्रिवली तामहं ललित भांति मन् उपजत लहरी।। म्रति सुदेस कटि देस सिंह सोभित सघनन ग्रस। जोबन मद भ्राकरसत बरसत प्रेम सुधारस।। ग्राजानु-बाहु मद-गज-गति लोलैं। गृह जानु ग्रवनी पर डोलै।। गंगादिकन पवित्र करत जब द्विनमनि श्रीकृष्ण दृगन तें दूरि भये दुरि। पसरि परचो ग्रंधियार सकल संसार घुमड़ि घिरि।।

तिमिर ग्रसित सब लोक-भ्रोक लखि दुखित दयाकर। प्रकट कियो ग्रद्भुत प्रभाव भागवत विभाकर।। श्रीबृन्दाबन चिदघन कछु छबि बरिन न जाई। कृष्ण ललित लीला के काज गहि रह्यो जड़ताई।। जह नग खग मृग लता कुंज वीरुध तृन जेते। नींह न काल गुन प्रभा सदा सोभित रहे तेते ॥ सकल जन्तु अविरुद्ध जहां हरि मृग संग चरहीं। काम कोघ मद लोभ रहित लीला अनुसरहीं।। सब दिन रहित बसन्त कृष्ण अवलोकिन लोभा। त्रिभुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोभा।। ज्यों लक्ष्मी निज रूप अनुपम पद सेवित नित। भुबिलसत जुबिभूति जगत जग मग रही जित कित।। श्री ग्रनन्त महिमा ग्रनन्त को बरनि सकै कवि। संकरषक सों कछुक कही श्रीमुख जाकी छिब।। देवन में श्री रमारमन नारायन प्रभु जस। बन में बुन्दाबन सुदेस सब दिन सोभित अस।। या बन की बर बानिक या बन ही बन आवै। सेस महेश सुरेस गनेस न पार्राह पावै।। जहं जेतिक द्रुमजात कल्पतरु सम सब लायक। चिन्तामणि सम सकल भूमि चिन्तित फल दायक।। तिन महं इक जुकल्पतरु लगि रही जगमग ज्योती। पात मूल फल फूल सकल हीरा मिन मोती।। तहं मुतियन के गन्ध लुबध ग्रस गान करत ग्रलि। बर किन्नर गन्धर्व अपच्छर तिन पुर गइ बिल ।। अमृत फुही सुख गुही अति सुही परत रहत नित। रास रसिक सुन्दर प्रिय को स्नम दूर करन हित ।। ता सुरतरु महं भ्रौर एक ग्रद्भुत छिब छाजै। साखा दल फल फूलिन हरि प्रतिबिम्ब बिराजै॥ ता तरु कोमल कनक भूमि मनिमय मोहत मन। दिखियतु सब प्रतिबिम्ब मनौ धर महं दूसर बन।। जमुनाज् अति प्रेम भरी नित बहत सुगहरी। मनि मण्डित महि मांह दोरि जनु परसत लहरी।। तहं इक मनिमय ग्रंक चित्र को सङ्घ सुभग ग्रति। तापर षोडश दल सरोज ग्रद्भुत चक्राकृति।। मधि कमनीय करिनिका सब सुख सुन्दर कन्दर। तहं राजत बजराज कुंग्रर वर रसिक पुरन्दर।। निकर विभाकर दूति मेंटत सुभ मनि कौस्तुभ अस । सुन्दर नन्द कुंग्रर उर पर सोइ लागति उड्ड जस।। मोहन ग्रद्भुत रूप कहि न आवत छिब ताकी। ग्राखिल खण्ड व्यापी जुबहा ग्राभा है जाकी।। परमातम परब्रह्म सबन के ग्रन्तरजामी। नारायन भगवान धरम करि सब के स्वामी।। बाल कूमर पौगण्ड धरम आकान्त ललित तन। धरमी नित्य किसोर कान्ह मोहत सब को मन।। ग्रस ग्रद्भुत गोपाल लाल सब काल बसत जहं। याही ते बैकुण्ठ बिभव कुण्ठित लागत तहं ॥

#### पद

## नंदभवन को भूषण माई।

यसुदा को लाल बीर हलघर को , राधारमण परम सुखदाई।।
शिव को घन संतन को सरबस , मिहमा वेद पुरानन गाई।
इन्द्र को इन्द्र देव देवन को , ब्रह्म को ब्रह्म ग्रिधिक ग्रिधिकाई।।
काल को काल ईश ईशन को , ग्रितिह ग्रतुल तोल्यो निह जाई।
"नन्ददास" को जीवन गिरिधर , गोकुल गांव को कुंवर कन्हाई।।

#### भ्रमरगीत

उपदेश , सुनो ब्रजनागरी । को ऊधव लावन्य , सबै गुन रूप सील श्रागरी ॥ प्रेम ध्जा रस रूपिनी , उपजावत सुख पुञ्ज। सुन्दर श्याम बिलासिनी , नव वृन्दाबन कुञ्ज ॥ सूनो बजनागरी।। १।। श्याम सन्देश , एक मै तुम पै आयो। कहन समै सकेत , कहूं ग्रवसर नहिं पायो ॥ कहन सोचत ही मन में रह्यों , कब पाऊ इक ठाउं। कहि सदेस नन्दलाल को , बहुरि मधुपुरी जाउं॥ सूनो ब्रजनागरी।। २।। सुनत श्याम को नाम , ग्राम गृह को सुधि भूली। भरि ग्रानन्द रस हृदय , प्रेम बेली द्रुम फुली ।। पुलिक रोम सब अङ्ग भये, भरि ग्राये जल नैन। कण्ठ घटे गदगद गिरा , बोले जात न बैन।। व्यवस्था प्रेम की ॥ ३ ॥ के बैन , नैन भरि ग्राये दोऊ । सुनत सखा प्रेम श्रावेस , रही नाही सुधि कोऊ ।। रोम रोम प्रति गोपिका , ह्वै रही सांवरे गात। कल्मतरोक्ह सांवरो , ब्रजवनिता भई पात ।। उलिह ग्रंग ग्रंग तें।। ४।।

# टोडरमल

टोडरमल खत्री थे। इनका जन्म सं० १५८० में और मरण सं० १६४६ में हुआ। ये बादशाह अकबर के भूमि-कर विभाग के प्रधान अमात्य थे। एक बार ये बंगाल के गवर्नर बनाये गये थे और इन्होंने कई बार पठानों को भी परास्त किया था। बही-खाते का सब के पहले इन्हों ही ने प्रचार किया था । ये हिन्दी किवता भी करते थे । उसके कुछ नमूने नीचे देखिये —

सोहै जिन सासन में आतमानुसासन सु जीके दुखहारी सुखकारी सांची सासना। जाको गुन भद्रकार गुण भद्र जाको जानि भद्र गुन धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सार सास्त्र को प्रकास अर्थ जीवन को बनै उपकार नासै मिथ्या भ्रम वासना। ताते देस भाषा अर्थ को प्रकास कर जाते मन्द बुद्धि हुं के हिये होवै अर्थ भासना।। १।।

गुन बिनु धन जैसे, गुरु बिन ज्ञान जैसे, मान बिन दान जैसे, जल बिन सर है। कण्ठ बिन गीत जैसे, हित बिन प्रीत जैसे, वेश्या रस रीति जैसे, फल बिन तर है।। तार बिन जन्त्र जैसे, स्याने बिन मन्त्र जैसे, पुरुष बिन नार जैसे, पुत्र बिन घर है। ''टोडर'' सुकवि तैसे मन में विचारि देखो धर्म बिन धन जैसे पच्छी बिना पर है।। २।।

जार को विचार कहा, गिनका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, आंधरे को ग्रारसी। निगुनी को गुन कहा, दान कहा दारिदी को, सेवा कहा सूम की ग्ररण्डन की डार सी। मदपी की सुचि कहा, सांच कहा लम्पट को, नीच को बचन कहा, स्यार की पुकार सी। ''टोडर'' सुकवि ऐसे हठी तेन टारेटरैं, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी।। ३।।

# बीरबल

महाराज बीरबल का जन्म सं० १५८५ वि० में, तिकवांपुर जिला कानपुर में एक साधारण ब्राह्मण के घर में हुआ। इनके पिता का नाम गंगादास था। प्रयाग के किले में जो अशोक स्तम्भ है, उस पर यह खुदा हुआ है—

''संवत् १६३२ शाके १४९३ मार्ग बदी ५ सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं।''

शिवराज भूषण किव ने इनका जन्मस्थान त्रिविकमपुर लिखा है, जो यमुना के तट पर बसा है श्रीर वही भूषण का भी जन्मस्थान है। अतएव जो लोग बीरबल का जन्मस्थान नारनौल बताते हैं उन्हें भूषण का यह दोहा देखना चाहिये—

> द्विज कनौज कुल कस्यपी , रतनाकर सुत धीर। बसत त्रिविकमपुर सदा , तरिन तनूजा तीर।। बीर बीरबल से जहां , उपजे किव श्ररु भूप। देव बिहारीश्वर जहां , विश्वेश्वर तद्रुप।।

पर श्रीयुत विसेन्ट स्मिथ ने ग्रम्भवर के इतिहास में लिखा है कि, "Birbal, originally a poor Brahman, named Mahesh Das, was born at Kalpi about 1528, and consequently was fourteen years older than Akbar. He was at first in the service of Raja Bhagwandas, who sent him to Akbar early in the reign." 'अर्थात् बीरबल एक गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम महेशदास था। वह सन् १५२८ में कालपी में पैदा हुग्रा। वह ग्रम्भवर से लगभग १५ वर्ष बड़ा था। नह पहले राजा मगवानदास की सेना में था। राजा ने उसे ग्रम्भवर को दे दिया था।" डाक्टर ग्रियसंन भी ग्रमने The Modern Vernacular Literature of Hindustan में बीरबल का नाम महेशदास ही लिखते हैं। बदाऊनी ब्रह्मदास नाम बतलाता है। बीरबल के जन्मस्थान के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद चला धाता है।

महाराज बीरबल श्रकबर के मन्त्री थे। श्रकबर इनको बहुत मानते थे। इन्होंने कई बार सेनापित का भी काम किया था और कई लड़ाइयां जीती थीं। यहां तक कि सं० १६४० में, उत्तर पिश्चम सीमांत प्रदेश के युद्ध ही में इनका प्राणान्त भी हुग्रा। जब इनके मरने का समाचार बादशाह श्रकबर को मिला, तब श्रकबर ने श्रत्यन्य दुःखी होकर यह सोरठा पढ़ा—

दींन देखि सब दीन, एक न दीन्हों दुसह दुख। सो अब हम कहुं दीन, कछूक न राख्यो बीरबर।। ग्रकबर के दरबार में कट्टर मुसलमान वजीरों के बीच में रहकर भी इन्होंने हिन्दुग्रो का बड़ा हित-साधन किया था। इनके ही प्रभाव से हिन्दुओं की बहुत-सी किठनाइयां दूर हुई थी और हिन्दुग्रों को ऊंचे-ऊंचे पद मिले थे। ग्रकबर बीरबल पर बड़ा विश्वास रखते थे। ये अपनी युक्तिपूर्ण बातों से बादशाह का मनोरंजन भी खूब करते थे। एक साधारण दशा से ग्रपने बुद्धिबल के द्वारा उन्नति करके ये ग्रकबर के नवरत्नों में होगये ग्रौंर शाहीदरबार से इन्होंने एक बड़ी जागीर ग्रौर महाराजा की पदवी पाई। किवता में इनका उपनाम ब्रह्म था।

ये स्वयं व्रजभाषा के ग्रच्छे किव थे ग्रौर किवयों का बड़ा ग्रादर करते थे। केशवदास को एक बार इन्होंने एक छन्द पर छः लाख रुपये दिये थे ग्रौर ग्रोरछा नरेश पर एक करोड़ का अर्थदण्ड क्षमा करा दिया था।

इनका लिखा कोई ग्रन्थ देखने मे नहीं भ्राता । केवल पुस्तकों में कहीं-कहीं इनके कुछ छन्द मिलते हैं। इनकी कविता बड़ी ही चमत्कार-पूर्ण भीर लित होती थी। इसका नमूना देखिये—

उछिर उछिर भेकी भापटै उरग पर उरग पै केकिन के लपटै लहिक है। केकिन के सुरित हिये की ना कछू है भये एकी करी केहिर न बोलत बहिक है।। कहै किव ''ब्रह्म" बारि हेरत हरिन फिरें बैहर बहत बड़े जोर सों जहिक है। तरिन् के तावन तवा-सी भई भूमि रही दसहू दिसान में दवारि सी दहिक है।। १।।

एक समै हिरि घेनु चरावत बेनु बजावत मञ्जु रसालिह । हीठि गई चिल मोहन की वृषभानुसुता उर मोतिन मालिह ।। सो छिब ''ब्रह्म'' लपेटि हिए करसा कर लै कर कंज सनालिह । ईस के सीस कुसुम्भ की माल मनो पहिरावित व्यालिनि व्यालिह ॥२॥ सिख भोर उठी बिन कंचुकी कामिनि कान्हर तें किर केलि घनी । किवि ''ब्रह्म'' भनै छिब देखते ही किह जात नहीं मुखते बरनी ॥ कुच अग्र नखच्छत कंत दयो सिर नाय निहारि लियो सजनी।
सिससेखर के सिर से सु मनों निहुरे सिस लेत कला श्रपनी।।३।।
पूत कपूत कुलच्छिनि नारि लराक परोस लजाय न सारो।
बन्धु कुबुद्धि पुरोहित लम्पट चाकर चोर अतीथ धुतारो।।
साहब सूम ग्रराक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो।
"ब्रह्म" भने सुनु शाह ग्रकब्बर बारहो बांधि समुद्र में डारो।।४।।
पेट में पौंढ़ के पौंढ़े मही पर पालना पौंढ़ के बाल कहाये।
ग्राई जबै तहनाई त्रिया संग सेज पै पौंढ़ के रंग मचाये।।
छीर समुद्र के पौंढ़नहार को "ब्रह्म" कबौं चित तें निह ध्याये।
पौंढ़त पौंढ़त ही सा चिता पर पौंढ़न के दिन ग्राये।।१।।
बीरबल के नाम से कुछ पहेलियां भी प्रसिद्ध हैं। उन में से दो-एक
ये हैं—

कर बोलै कर ही सुनै, स्रवन सुनै नहिं ताहि। कहें पहेली बीरबल, सुनिये अकबर साहि॥ ''नाड़ी''।

मारो तो वह जी उठै, बिन मारे मर जाय। कहैं पहेली बीरवल, मुर्दा ग्राटा खाय।। ''तबला''।

# **तुलसीदा**स

हिन्दी-भाषा के श्रभूतपूर्व महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत् १५८६ वि० में, राजापुर में हुश्रा। इनके पिता का नाम श्रात्मा-राम दुवे श्रौर माता का नाम हुलसी था। इनका पहला नाम रामबोला था। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। लाला सीताराम इन्हें सनाढच ब्राह्मण बतलाते हैं। इनका जन्म दरिद्र कुटुम्ब में हुश्रा था, जैसा कि इन्होंने कवितावली में "जायो कुल मंगन" ग्रादि स्पष्ट ही लिखा है। इनके गुरु का नाम नरहरिदासजी था। रामायण के प्रारम्भ में "बन्दउं गुरु- पद-कञ्ज, क्रुपासिधु नररूप-हिरिं इस सोरठ के ''नररूप-हिरिं' पद से, लोग गुरु का नाम नरहिर निकालते हैं। इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या से हुआ था। स्त्री पर इनका प्रेम ग्रिधिक था। एक दिन वह नैहर चली गई। इनसे पत्नी-वियोग न सहा गया। ये ससुराल जाकर स्त्री से मिले। स्त्री को कुज्जा ग्राई। उसने ये दोहे कहे—

लाज न लागत ग्रापु को, दौरे ग्रायहु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहा में नाथ।। ग्रास्थि चरममय देह मम, तामे जैसी प्रीति। तैसी जो श्रीराम मह, होति न तौ भव-भाति।।

यह बात गोसाई जी को ऐसी लगी कि वे वहां से उसी समय काशी चले थ्राये थ्रौर विरक्त हो गये । स्त्री बेचारी को क्या मालूम था कि उसकी साधारण बात का ऐसा परिणाम होगा। उसने बहुत विनती की, थ्रौर भोजन करने को कहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनी । यह घटना तुलसीदास के प्रेम की प्रौढ़ता प्रगट करतौ है । इनके हृदय मे प्रेम का समृद्ध लहरे मार रहा था । प्रेम की अटूट धारा जो क्षण-भर पहले स्त्री की थ्रोर बह रही थी उसी को दूसरे ही क्षण मे इन्होने श्रीराम की थ्रोर फेर दी, जो इनके जीवन के श्रन्तिम दम तक बड़े वेग से बहती रही। उस प्रेम की धारा ने तुलसीदास को अजर अमर कर दिया। कौन जानता था कि एक छोटी-सी घटना से इनके जीवन का प्रवाह इस प्रकार बदल जायगा।

घर छोड़ने के पीछे एक बार स्त्री ने यह दोहा इनके पास लिख भेजा—

कटि की खीनी कनक सी, रहत सिखन संग सोय। मोहि फटे को डर नहीं, अनत कटे डर होय।। इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा—

कटे एक रघुनाथ संग,बाधि जटा सिर केस। हमतो चाला प्रेम रस,पितनी के उपदेस।। वृद्धावस्था मे एक दिन तुलसीदास चित्रकूट से लौटते हुए बिना जाने अपनं ससुर के घर टिके। इनकी स्त्री भी वृद्धा हो चुकी थी। उसने पहले तो इन्हें पहचाना नहीं, अतिथि-सत्कार के लिए चौका आदि लगा दिया। पीछे बातचीत होने पर उसने पहचाना कि ये मेरे पित है। उसकी इच्छा हुई कि में भी पित के साथ रहू। रातभर आगा-पीछा सोचकर उसने सबेरे अपने को सबेरे तुलसीदास के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह सुनाई। परन्तु गोसाई जी ने अस्वीकार किया। इस अचानक भेंट का प्रभाव दोनों और कैसा पड़ा होगा, यह अनुमान करने पर बड़ा करुण जान पड़ता है। गोसाई जी और उनकी स्त्री को अपनी युवावस्था के उस एक दिन की घटना याद आई होगी, जब उन दोनों का वियोग हुआ था।

गोसाईजी काशी और अयोध्या मे बहुत रहा करते थे । परन्तु मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगन्नाथजी स्प्रौर सोरो ( शूकरक्षेत्र ) मे भी भ्रमण किया करते थे । काशीजी मे इनके कई स्थान प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि हनुमानजी की कृपा से इनको श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन हुस्रा था।

काशी में टोडरमल नाम के एक जमींदार से गोसाईजी का बड़ा प्रेम था। उनके मरने पर इन्होंने यह दोहे कहे थे—

महतो चारों गांव को , मन को बड़ो महीप।
तुलसी या कलिकाल में , अथये टोडर दीप।।
तुलसी राम सनेह को , सिर घरि भारी भार।
टोडर कांघा ना दियो , सब किह रहे उतार।।
तुलसी उर थाला विमल , टोडर गुन गन बाग।
ये दोउ नयनिन सीचिहौं , समुिक समुिक अनुराग।।
रामधाम टोडर गये , तुलमी भये असोच।
जियबो मीत पुनीत बिनु , यही जानि संकोच।।
अकबर के प्रसिद्ध वजीर नवाब खानखाना(रहीम)से भी गोसाईजी

का बड़ा स्नेह था। ग्रामेर के राजा मानसिंह भी इनका बड़ा ग्रादर किया करते थे। कहते हैं कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कि नन्ददासजी तुलसी-दासजी के सगे भाई थे। तुलसीदासजी से, सूरदासजी, नाभाजी और केशवदासजी की भी भेट हुई थी। तुलसीदास की कीर्ति भारत में ही नहीं, इग्लैंड, जर्मनी, आस्ट्रिया ग्रादि देशों में भी फैल चुकी है। इनके "राम-चरित मानस" का ग्रग्रजी में ग्रनुवाद हो चुका है। इनकी किवता पर ग्रग्रेजी में कितने ही निबन्ध लिखे जा चुके हैं। तुलसीदासजी के विषय में ग्रग्रेजों की क्या सम्मित है, इस सम्बन्ध में हम प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीयुत विसेट स्मिथ की सम्मित यहा उद्धृत करते हैं:—

''वह किव हिन्दी-किवता-कानन में सबसे बड़ा वृक्ष हैं। उनका नाम न तो आईन ए अकबरों में मिलेगा और न मुसलमान इतिहासकारों की पुस्तकों में, और न उनका पता किसी फारसी इतिहासकार के बयान से तैयार की हुई किसी योरोपीय लेखक की पुस्तक ही में लगेगा। तो भी वे अगने समय में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। यहां तक कि उन्हें अकबर से बड़ा कहा जा सकता है। क्योंकि लाखों स्त्री और पुरुषों के हृदय पर उन्होंने जो विजय प्राप्त की हैं, वह उस बाहशाह की जीती हुई कितनी ही लड़ाइयों से चिरस्थायी हैं। यद्यपि इस किव के मित्रों और प्रश्नकों में आमेर के राजा मानसिंह और अब्दुर्रहीम खानखाना ऐसे पुरुष थें, पर तो भो ऐसा मालूम होता हैं कि बादशाह को या अबुलफ्जल को उनका परिचय नहीं दिया गया। अकबर और अबुलफ्जल दोनों ही हिन्दुओं के गुण की कदर करते थे। यदि उनको काशी में शान्त जीवन व्यतीत करने वाले इस किव का पता होता तो वे उसकी कदर करने में कभी न चूकते।"\*

#सुप्रसिद्ध लाला सीताराम के पास तुलसीदास का एक चित्र हमने देखा है, जिसे वे ग्रकबर बादशाह का बनवाया हुग्रा बतलाते हैं। इस से मालूम होता है कि ग्रकबर को तुलसीदास का परिचय था । सम्भव "यह किव तुलसीदास थे। उनको घन या शिक्षा का कोई खास मौका नहीं मिला। वह एक गरीब ब्राह्मण माता-पिता की संतान थे, जिन्होंने उन्हें अमंगल नक्षत्र में पैदा होने के कारण अनाथ छोड़ दिया था। ईश्वरेच्छा से उन्हें एक भिक्षु ने पालाशोसा और राम के सम्बन्ध में पौराणिक शिक्षाओं से ग्राभिज्ञ किया।

"जिस ग्रंथ पर उनकी कीर्ति श्रवलिम्बत है, उसका नाम 'रामायण" है। किव ने उसे "रामचिरतमानस" कहा है। यह ग्रंथ इतना बड़ा है कि ग्राडज का श्रंग्रेजी भाषान्तर ५६२ पृष्ट का है। इस ग्रंथ का ईश्वरवाद ईसाई धर्म से इतना मिलता जुलता है कि उसमें से बहुत से प्रसंग राम के स्थान पर ईसु रखने से ईसाइयों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ग्रियसैन कहते हैं और ठीक कहते हैं कि किसी प्रार्थना-संग्रह में उन्हें स्थान मिल सकता है। काव्य का ईश्वरवाद जितना उच्च है, उतनी ही उच्च उसकी नीति है। श्रौर आदि से ग्रंत तक उसमें एक भी शब्द या विचार ऐसा नहीं पाया जा सकता, जो निर्मल न हो। राम की स्त्री सीता स्त्रीत्व का ग्रादर्श बताई गई है। उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दुओं को यह ग्रंथ उतना ही प्यारा है जितना ईसाइयों को बाइबिल। हिन्दी-साहित्य में यह ग्रंथ ग्रद्धिनीय है। इसके प्रभाव के विषय में कुछ कहना ग्रसंभव है। १९१६ की जनवरी में लिखे हुए एक पत्र में सर जार्ज ग्रियसैन कहते हैं कि "तुलसी दास सारे हिन्दुस्तान के साहित्य में सबसे श्रेष्ठ हैं।" इत्यादि;

देखिये, Vincent Smith's History of Akbar,, pp.417-420.

तुलसीदासजी ने इतने ग्रंथ बनाए ---

१—रोमचरितमानस, २—किंवत्त रामायण, ३—दोहावली, ४—गीतावली, ५—रामाज्ञा, ६—विनय-पित्रका, ७—बरवै रामायण, ६—

है, म्रबुलफजल की मृत्यु के बाद यह परिचय हुग्रा हो, इसी से ग्राईन-ए-ग्रकबरी में इनका कुछ जिक्र न ग्रासका। —प्रमादक। रामलला नहळू, ९—वैराग्य संदीपनी, १०—कृष्ण-गीतावली, ११— पार्वती-मंगल, १२— राम सतसई, १३— हनुमदबाहुक, १४—जानकी मंगल।

प्रायः ये सभी ग्रंथ मिलते हैं। तुलसीदासजी के ग्रंथों में राम्चरित-मानस सब से बड़ा ग्रौर बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। भारत में ग्रंब तक इसकी करोड़ों प्रतियां छप चुकी हैं। यह एक ऐसा सर्वप्रिय ग्रंथ है कि गरीब को भोपड़ी से लेकर राजा के महल तक, नौ करोड़ मनुष्यों तक इसकी पूरी पहुंच हैं। इस एक ग्रन्थ ही ने तुलसीदासजी को तब तक के लिए ग्रमर कर दिया, जब तक पृथ्वी पर हिन्दू जाति ग्रौर हिन्दी-भाषा का अस्तित्व है। कौन कह सकता था कि एक गरीब के घर में उत्पन्न होकर, एक साधारण स्त्री द्वारा प्रतारित युवक इस ग्रसार संसार में अनन्त काल के लिए ग्रंपनी कीर्ति-ध्वजा स्थापित कर जायगा। हमने तुलसीदासजी के ग्रन्थों में से कुछ दोहे, चौपाई, बरवै, कित्त, भजन ग्रादि संग्रह कर दिये हैं; परन्तु इनकी कितता का पूरा ग्रानन्द तो तभी मिलेगा, जब पूरा रामचरितमानस पढ़ा जाय। रामचरितमानस के समान भारत में ग्रौर किसी ग्रन्थ का प्रचार नहीं है।

| रामचरि        | रतमानस की | छन्द-संख्य | ो इस प्रव | गर हैंः— |             |
|---------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|
| कांड          | चौपाई     | दोहा       | सोरठा     | श्रन्य   | कुल छन्द-   |
|               |           |            |           | छन्द     | संख्या      |
| बाल कांड      | १४९४      | ३५९        | ३५        | ६=       | १९५६        |
| स्रयोध्याकांड | १३०६      | 388        | १३        | १६       | १६४९        |
| ग्ररण्य कांड  | २६३       | ४०         | 5         | 8X       | ३६६         |
| किष्किन्धाक   | ांड १५४   | 38         | 3         | ሂ        | १९३         |
| सुन्दर कांड   | २७१       | ६२         | १         | 9        | ३४३         |
| लंका कांड     | ४७४       | १५०        | 9         | ७४       | 509         |
| उत्तर कांड    | ५९६       | २०७        | १६        | XR       | <b>८७</b> ३ |
|               | ४६५५      | ११७३       | εX        | २७१      | ६१८७        |

संवत् १६८० वि० श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदासजी ने असी ग्रीर गंगा के संगम पर शरीर छोड़ा। उस समय का यह दोहा प्रसिद्ध है—

, संवत्-सोलह सौ ग्रसी, ग्रसी गंग के तीर।
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर।।
मृत्यु के समय गोसाई जी ने यह दोहा पढ़ा था:—
रामनाम जस बरिन के, भयो चहत ग्रब मौन।
तुलसी के मुख दीजिये, ग्रबहीं तुलसी सोन।।

# सीता की शोभा

जनम सिंधु पुनि बंधु बिष , दिन मलीन सकलङ्क ।
सिय मुख समता पात्र किमि , चन्द्र बापुरो रङ्क ॥
घटइ बढ़ इ बिरिहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई ॥
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । ग्रवगुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥
वैदेही मुख पटतर दीन्हें । होइ दोष बड़ ग्रनुचित कीन्हे ॥
सिय सोभा निंह जाय बखानी । जगदंबिका रूप-गुन-खानी ॥
उपमा सकल मोंहि लघू लागी । प्राकृत नारि ग्रंग-ग्रनुरागी ॥
सीय बरिन तेहि उपमा देई । कुकवि कहाइ ग्रजस को लेई ॥
जौ पटतिय तीय महं सीया । जग ग्रस जुवित कहां कमनीया ॥
गिरा मुखर तनु ग्ररध भवानी । रित ग्रित दुखित ग्रतन् पित जानी ॥
बिष बाहनी बन्धु प्रिय जेही । कहिय रमासम किमि वैदेही ॥
जौ छिब सुधा-पयोनिधि होई । परम-रूप-मय कच्छप सोई ॥
सोभा रजु मंदर-सिंगारू । मथइ पानिपंकज निज मारू ॥
एहि बिधि उपजइ लच्छि जब , सुन्दरता सुखमूल ।
तदिप संकोच समेत किव , कहींह सीय समतूल ॥

रामचरितमानस से कुछ ऐसे दोहे भीर चौपाइयां हम यहां उद्धृत करते हैं, जिनका उपयोग बोलचाल में कहावतों की तरह प्रमाण रूप से किया जाता है—- बन्दौं सन्त ग्रसज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ।। बिछ्रत एक प्रान हरि छेहीं । मिलत एक दारुन दुख देहीं ।। परिहत सिन्स घर्म निंह भाई । पर-पीड़ा सम निंह ग्रघमाई ।। काहु न को उदुख सुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब भ्राता । सुमित कुमित सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम ग्रस कहहीं ।। जहां सुमित तहं सम्पित नाना । जहां कुमित तहं विपित निदाना ।। गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करि भल जानी ।। उचित कि ग्रनुचित किये बिचारू । धर्म जाइ सिर पातक भारू ।।

अनुचित उचित बिचार तिज , जे पालिंह पितु बैन ।

ते भाजन सुख सुजस के , बसिंह ग्रमरपित ऐन ।।

बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम ग्रछत सुख सपनेहु नाहीं ।।

राम भजनिबन मिटींह कि कामा । थल बिहीन तरु कबहुंकि जामा ।।

बिनु बिज्ञान कि समता ग्रावइ । कोउ ग्रवकासिक नभ बिन पावइ ।।

श्रद्धा बिना धर्म निंह होई । बिनु मिह गंध कि पावइ कोई ।।

बिनु तप तेज कि कर बिसतारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ।।

सील कि मिल बिन बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ।।

निज सुख बिन मन होइकि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ।।

कवनिउं सिद्धिक बिन बिस्वासा । बिनु हरिभजन कि भवभय नासा ।।

बिन बिस्वास भिक्त निहं, तेहि बिन द्रविह न राम।
रामकृपा बिनु सपनेहुं, जीव न लह विश्राम।।
परद्रोही कि होइ निहसंका। कामी पुनि कि रहइ निकलंका॥
भव कि पर्रांह परमातर्मावदक। सुखी कि होहि कबहुं पर्रानदक।।
राज कि रहइ नीति बिनु जाने। अघिक रहइ हिर चिरत बखाने॥
पावन जस कि पुन्य बिन होई। बिनु अघ ग्रजस कि पावइ कोई॥
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्मे न टरई॥
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म हिरभिक्त ग्रभंगा॥

कवि कोविद गार्वीह ग्रस नीती । खल सन कलह नहीं भल प्रीती ॥ उदासीन नित रहिय गुसाईं। खल परिहरिय स्वान की नाईं॥ फलइ न बेत , यदिप सुघा बरसिंह जलद। हृदय न चेत , जो गुरु मिलिहि बिरंचि सत।। बायस पालिय अति अनुरागा । होइ निरामिष कबहुं कि कागा ॥ संत सहीं हुख परहित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ जो सिंह दुख परिछद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ खल सन इव परबंधन करई। खाल कढ़ाइ विपति सिंह मरई॥ को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई॥ मुनि गन निकट विहंग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ।। हित अनहित पसु पच्छी जाना । मानुष तन गुन ज्ञान निधाना ॥ काटे पै कदली फरै, काटि जतन करि सींच। बिनय न मान खगेस सुनु , डांटे पै नव नीच।। नहिं को उग्रस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलत न कछ संदेहू।। तृषित बारि बित जो तनु त्यागा । मुये करैं का सुधा तड़ागा।। का वर्षा जब कृषी सुखाने । समय चूकि पुनि का पछताने ॥ दुइ कि होइ इक संग भुवाला । हंसन ठठाइ फुलाउब गाला ॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप ग्रवसि नरक ग्रधिकारी ॥ कर्म प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा।। श्रारत कहींह बिचारि न काऊ। सूभ जुग्नारिहि ग्रापन दाऊ॥ जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति कि रीति भल। बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत ही।। कसे कनक मिन पारिख वाये । पुरुष परिखये समय सुभाये ।। प्रभु अपने नीचहुं आदरहीं । अग्नि धूम गिरि तृन सिर घरहीं ।। सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ।। तनय मातु पितु पोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ धन्य जन्म जगतीतल तासू। पिर्ताह प्रमोद चरित सुनि जासू॥ चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके।। गुरु श्रुति सम्मत धर्मफल , पाइय बिनहि हठ बस् सब संकट सहे , गालब नहुष सहज सुहृद गुरुस्वामिसिख , जो न करइ सिर मानि। सो पछताइ अधाइ उर , अवसि होय हित हानि।। सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी वन सुभगति व्यभिचारी ॥ लोभी जस चह चारु गुमानी । नभ दुहि दूघ चहत ये प्रानी ॥ राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ।। विद्या बिनु विवेक उपजाये। श्रम फल पढ़े किये ग्रह पाये।। संग ते यती कूमन्त्र तें राजा । मान तें ज्ञान पान ते लाजा ॥ प्रीति प्रणय बिन मद तें गुनी । नासिंह बेगि नीति ग्रस सुनी ।। नविन नीच के अति दुखदाई । जिमि अकूस धनु उरग बिलाई ।। परिहत बस जिनके मन माहीं। तिन्ह कहं जग दुर्लभ कछ नाहीं।। सचिव वैद गुरु तीन जो , प्रिय बोलींह भय ग्रास।

राज धर्म तन तीन कर , होइ बेगही नास ।।
बह भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जिन देहि विधाता ॥
कादर मन कर एक ग्रधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुन्दर नीती ॥
ममता रत सन ज्ञान कहानी । ग्रित लोभी सन विरित बखानी ॥
क्रीधिहिं सम कामिहिं हरि-कथा । ऊसर बीज बये फल यथा ॥
कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा । ग्रित दरिद्र अज्सी अति बूढ़ा ॥
सदा रोग बस संतत कोधी । विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥
तन प्रोषक निन्दक ग्रघखानी । जीवत शव सम चौदह प्रानी ॥

सकल गिरिन्ह दव लाइये , रवि बिन राति न जाय।।

समुदाय ।

राकापति षोड्श उगहि, तारागन

पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे ग्राचरिंह ते नर न घनेरे॥ प्रिय बानी जे सुनिंह जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग ग्रहहीं॥ बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनिंह जे कहिंह ते नर जग थोरे॥ ग्राति संघर्षन करें जो कोई। ग्रानल प्रकट चंदन ते होई॥ संत विटप सरिता गिरि घरनी। परिहत हेतु सबिन्ह कै करनी॥ संत हृदय नवनीत समाना। कहा किबन पै कहइ न जाना॥ निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रविंह सो संत पुनीता॥ निंह दिरद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख कछु नाहीं॥

मुखिया मुख सों चाहिये , खान-पान को एक। पालै-पोषै सकल ग्रंग , तुलसी सहित विवेक॥

# बरवै रामायग

कुंकुम तिलक भाल श्रुति कुण्डल लोल। काकपच्छ मिलि सिख कस लसत कपोल ॥ १ ॥ केस मुकुत सिख मरकत मिन मय होत। हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ॥ २ ॥ सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। सीय श्रंग सिख कोमल कनक कठोर।। ३॥ सिम्र मुखसरद कमल जिमि किमि कहि जाय। निसि मलीन वह निसि दिन यह बिगसाय।। ४ ॥ चंपक हरवा ग्रंग मिलि ग्रधिक सुहाइ। जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ॥ सिम्र तुम्र म्रंग रंग मिलि म्रधिक उदोत। बेलि पहिरावौं चंपक होत।। हार का घूंघट मुख मूंटहु नवला नारि । चांद सरग पर सोहत यहि ग्रनुहारि।। ७।। गरब काह रघुनन्दन जनि मन मांह। देखहु भ्रापनि मूरति सिय कै छांह।। ८ ॥ स्याम गौर दोउ मूरित लिख्यमन राम।
इनते भइ सित कीरित अति ग्रिमिराम।। ९।।
बिरह ग्रागि उर ऊपर जब ग्रिश्वकाय।
ए ग्रंखियां दोउ बैरिनि देहि बुताय।। १०।।
इहकिन है उजियरिया निसि निह धाम।
जगत जरत अस लागै मोहि बिनु राम।। ११।।
ग्रब जीवन कै है किप ग्रास न कोइ।
कनगुरिया कै मुंदरी कंकन होइ।। १२।।
जान ग्रादि किव तुलसी नाम प्रभाउ।
उलटा जपत काल ते भये ऋषिराउ।। १३।।
केहि गनती महं गनती जस बन घास।
राम जपत भये तुलसी तुलसीदास।। १४।।
नाम भरोस नाम बल नाम सनेहु।
जनम जनम रधुनन्दन तुलसिहि देहु।। १४।।

# राम सतसई

श्वासन दृढ़ श्राहार दृढ़ , सुमित ज्ञान दृढ़ होइ।

तुलसी बिना उपासना , बिन दूलह की जोइ।। १।।

रामचरण श्रवलम्ब बिनु , परमारथ की श्वास।

चाहत बारिद बुंद गिह , तुलसी उड़न श्रकास।। २।।

स्वारथ परमारथ सकल , सुलभ एक ही ओर।

द्वार दूसरे दीनता , उचित न तुलसी तोर।। ३।।

जहां राम तहं काम निंह , जहां काम निंह राम।

तुलसी कबहूं होत निंह , रिव रजनी इक ठाम।। ४।।

सम्पित सकल जगत्त की , स्वासा सम निंह होइ।

सो स्वासा तिज राम पद , तुलसी श्रलग न खोइ।। १।।

तुलसी सो श्रित चतृरता , राम चरन लवलीन।

पर मन पर धन हरन को , गिनका परम प्रबीन।। ६।।

स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास। गाडर लाये ऊन को , लागी चरन कपास।। ७ ॥ तुलसी सब छल छांड़ि कै , की जै राम सने ह। ग्रन्तर पति सों है कहा , जिन देखी सब देह।। पा कोटि बिघ्न संकट बिकट , कोटि सत्रु जो साथ। तुलसी बल नहिं करि सकै , जो सुदिष्ट रघुनाथ ।। ९ ।। लगन महरत योग बल , तुलसी गनत न काहि। राम भये जेहि दाहिने , सबै दाहिने ताहि ॥ १० ॥ ऊंची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर। कै यांचे घनश्याम सों , कै दुख सहै शरीर ।। ११ ॥ होइ ग्रधीन यांचै नहीं , सीस नाइ नींह लेइ। ऐसे मानी मॉगनिह , को बारिद बिनु देइ।। १२।। मान राखिबो मांगिबो पिय सों सहज सनेहु। तुलसी तीनों तब फबै, जब चातक मत लेहु।। १३।। गंगा यमुना सरसुती, सात सिन्धु भर पूर। तुलसी चातक के मते, बिन स्वाती सब धूर।। १४॥ एक भरोसो एक बल, एक आस विद्वास। स्वाति सलिल रघुनाथ यश , चातक तुलसीदास ।। १५ ॥ राम राम रटिको भलो , तुलसी खता न खाय। लरिकाई तें पौरिबो , घोलेहुं बुड़िन जाय ।। १६ ।। तुलसी बिलम्ब न कीजिये, भजि लीजै रघुबीर। तन तरकस तें जात है, स्वांस सारसो तीर ।। १७ ।। श्रसन बसन सुतनारि सुख , पापिहुं के घर होइ। सन्त समागम राम धन , तुलसी दुर्लभ दोइ।। १८॥ तुलसी मीठे बचन तें , सुख उपजत चहुं ओर। बसीकरन यह मंत्र है, परिहरु बचन कठोर ।। १९॥

तुलसी ग्रपने राम कहं, भजन करह निरसङ्का। म्रादि म्रन्त निर्वाहिबो , जैसे नव को अङ्का ।। २०।। तुलसी राम सनेह कर , त्याग सकल उपचार । जैसे घटत न ग्रङ्क नव , नव के लिखत पहारु ।। २१ ।। तुलसी संत सुम्रंबु तह , फूल फलहिं पर हेत। इतते ये पाहन हनत , उतते वे फल देत ॥ २२ ॥ गोधन गजधन बाजिधन , और रतन धन खान। जब ग्रावत सन्तोष मन , सब धन धृरि समान ॥ २३ ॥ काम कोध मद लोभ की , जौलों मन में खान। तौ लों पण्डित मूरखौ, तुलसी एक समान ॥ २४ ॥ प्रेम बैर ऋरु पुण्य ऋघ , यश अपयश जय हान। बात बीज इन सबन को , तुलसी कहीं सुजान ।। २५।। तौ लग योगी जगत गुरु , जौ लगि रहत निरास। जब ग्रासा मन में जगी , जग गुरु योगी दास ॥ २६ ॥ उरग तुरंग नारी नृपति , नर नीचो हथियार। तुलसी परखत रहब नित , इनहिं न पलटत बार ।। २७ ।। दुर्जन दर्पन सम सदा , करि देखो हिय गौर। सन्मुख की गति ग्रौर है, बिमुख भये पर ग्रौर।। २८।। सिष्य सखा सेवक सिचव , सुतिय सिखा अनु सांच। सुनि करिये पुनि परिहरिय , पर मनरञ्जन पांच ॥ २९ ॥ दीरघ रोगी दारिदी, कटु बच लोलुप लोग। तुलसी प्रान समान जौ , तऊ त्यागिबे योग ।। ३०॥ बहु मृत बहु रुचि बहु बचन , बहु अचार व्यवहार। इनको भलो मनाइबो , यह अज्ञान अपार ॥ ३१॥ सहि कुवास सांसित असम , पाप ग्रनट ग्रपमान। तुलसी धर्म न परिहर्राह , ते वर सन्त सुजान ॥ ३२॥

तुलसी साथी विपत के , विद्या विनय विवेक । . साहस सुक्रृत सत्यब्रत , राम भरोसो एक ।। ३३ ।। तुलसी ग्रसमय के सखा , साहस धर्म विचार। स्कृत सील स्भाव ऋजु राम चरन श्राधार ।। ३४।। राग रोष गुन दोष को साखी हृदय सरोज। तुलसी बिकसत मित्र लखि, सकुचत देखि मनोज।। ३५॥ खग मृग मीत पुनीत किय, बनहुं राम नयपाल। कुनय बालि रावण घरहिं, सुखद बन्धु किय कोल ।। ३६।। तुलसी जो कीरति चहाँह , पर कीरति को खोइ। तिनके मुंह मिस लागि हैं, मुये न मिटि हैं घोइ ।। ३७ ।। गीच चंग सम जानिये, सूनि लखि तुलसीदास। ढीलि देत महि गिरि परत , खैंचत चढत अकास ।। ३८॥ राम नाम मिन दीप घर , जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो , जो चाहिस उजियार ॥ ३९॥ साहिब ते सेवक बड़ो , जो निज धर्म सूजान। राम बांधि उतरे उदिध , नांधि गये हनुमान ।। ४०।। सूर समर करिन करिह , किह न जनावींह आप। विद्यमान रिपू पाइ रन , कायर कर्राह प्रलाप ।। ४१।। जूफो तें भल बूझिबो , भली जीति ते हारि। डहके ते ढहकाइबो , भलो जुकरिय बिचार ॥ ४२ ॥ मंत्री गुरु ग्ररु वैद्य जो , प्रिय बोलिहि भय ग्रास । राज धर्म तन तीन कर , होइ बेगिही नास ।। ४३ ।। हृदय कपट बर वेषि घरि , बचन कहें गढ़ि छोलि । अबके लोग मयुर ज्यों , क्यों मिलिये मन खोलि ॥ ४४॥ श्रमिय गारि गारेउ गरल , नारि करि करतार। प्रेम बैर की जनिन युग , जानिह बुध न गंवार ॥ ४५ ॥

तुलसी अपनो ग्राचरन भलो न लागत कासु। तेहि न बसात जो खात नित , लहसूनह की बासू ।। ४६ ॥ मुखिया मुख सों चाहिये, खान पान को एक। पालै पोसै सकल ग्रंग , तुलसी सहित विवेक ।। ४७ ।। हित पूनीत सब स्वारथहि , अरि ग्रसुद्ध बिनु जाड़ । निज मुख मानिक सम दंसन , भूमि परे ते हाड़ ।। ४८ ॥ तुलसी पावस के समै, घरी कोकिला मौन। अब तो दादुर बोलि हैं, हमें पूछि, हैं कौन।। ४९॥ त्लसी हमसों राम सों, भलो मिलो है सुत। छांड़े बनै न संग रहै . ज्यों घर मांहि कपूत ॥ ५०॥ व्याधा बधो पपीहरा परो गंग जल जाय। चोंच मूंदि पीवं नही , जल पिये मो पन जाय।। ५१।। बार बार बर मांगहुं, हरिष देहु श्रीरङ्ग। पद सरोज अनपायिनी , भिनत सदा सत्सङ्ग ।। ५२।। सात स्वर्ग ग्रपवर्ग सुख , धरिय तुला इक अङ्ग । तुलै न ताहि सकल मिलि . जो सुख लव सत्सङ्ग ॥ ५३ ॥ तुलसी रा के कहत ही , निकसत पाप पहार। फिरि भीतर ग्रावत नहीं , देत मकार किवार ॥ ५४॥ तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान। पाप पुण्य दोऊ बीज हैं , बुवै सो लुनै निदान ।। ५५ ॥ श्रावत ही हर्षे नहीं , नैनन नहीं सनेह। तुलसी तहां न जाइये , कंचन बरसे मेह ।। ५६ ॥ तुलसी कबहुं न त्यागिये , अपने कुल की रीति। लायक ही सों कीजिये, ब्याह बैर अरु प्रीति ।। ५७ ॥ तुलसी जस भवितव्यता . तैसी मिलै सहाय। म्राप न म्रावे ताहि पै , ताहि तहां लै जाय ।। ५८।। जगते रहु छत्तीस ह्वं , रामचरन छः तीन।
तुलसी देखु विचारि हिय , है यह मतौ प्रबीन।। ५९।।
रैन को भूषन इन्दु है , दिवस को भूषन भान।
दास को भूषन ध्यान है , ध्यान को भूषन ज्ञान।। ६०।।
ज्ञान को भूषन भित्त है , ध्यान को भूषन त्याग।
त्याग को भूषन शांति पद , तुलसी अमल अदाग।। ६१।।
तुलसी मिटैन मोहतम , किये कोटि गुन ग्राम।
हृदय कमल फूलै नहीं , बिनु रिव कुल रिव राम।। ६२।।
सुनत लखत श्रुतिनयन बिनु, रसना बिनु रस लेत।
वास नासिका बिनु लहें , परसै बिना निकेत।। ६३।।
सोई ज्ञानी सोइ गुनी , जन सोइ दाता ध्यानि।
तुलसी जाके चित गई , राग द्वेष की हानि।। ६४।।

# विनय-पत्रिका

गाइये गनपति जगबंदन , संकर सुवन भवानी नंदन । सिद्धिसदन गजबदन बिनायक , कृपिसधु सुंदर सब लायक ।। मोदकप्रिय मुद मंगल-दाता , विद्या-वारिधि बुद्धिविधाता । मांगत "तुलसिदास" कर जोरे , बसिंह रामसिय मानस मोरे ।।

## ( ? )

## बावरो रावरो नाह भवानी।

दानि बड़ो दिन देत दये बिनु बेद बड़ाई भानी।।
निज घर की बर बात बिलोकहु हो तुम परम सयानी।
सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी।।
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी।
तिन रंकन को नाक संवारत हीं श्रायों नकबानी।।
दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता श्रकुलानी।
यह श्रधिकार सौंपिये श्रीरहिं भीख भली मैं जानी।।

प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की वर बानी।
''तुलसी'' मुदित महेस मनहिं मन जगत मातु मुसुकानी।।

(३)
ऐसी तोहि न बूिभये हनुमान हठीले।
साहेब कहूं न राम से तोसे न वसीले।
तेरे देखत सिंह को सिसु मेढ़क लीले।
जानत हौ किल तेरेऊ मनु गुनगन कीले।
हांक सुनत दसकन्ध के भये बन्धन ढीले।
सो बल गयो किथौ भये ग्रब गर्बंगहीले।
सेवक को परदा फटै तुम समरथ सीले।
ग्राधिक ग्रापु ते ग्रापनो सुनि मान सहीले।
सासति ''तुलसीदास'' की सुनि सुजस तुहीले।
तिहूं काल तिनको भलो जे राम रगीले।।

श्री रामचन्द्र कृपालु भेजु मन हरन भव भय दाहन।

नव कज लोचन कज मुख कर कज पद कजाहनं।।

कन्दर्प अगनित ग्रमित छिव नव नील नीरज सुन्दर।

पटपीत मानहु तिङ्त हिच सुचि नौमि जनक सुतावर।।

भजु दीनबन्धु दिनेस दानव दैत्यवंस निकंदनं।

रघुनन्द ग्रानदकन्द कौसलचन्द दसरथ-नन्दनं।।

शिर मुकुट कुण्डल तिलक चार उदार ग्रङ्ग विभूषनं।

आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषन।।

इमि बदत ''तुलसीदास'' शंकर शेष मुनि मनरंजनं।

मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल-दल गंजनं।।

( ५ ) मेरो मन हरि हठ न तजै।

निस दिन नाथ देउं सिख बहु विधि करत सुभाव निजै। ज्यों जुवती स्रनुभवति प्रसव प्रति दारुन दुख उपजै।। ह्वै अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै। लोलुप भ्रमत गृह पशु ज्यों जहं तहं सिर पदत्रान बजै।। तदिप अधम विचरत तेहि मारग कबहुन मूढ़ लजै।। हों हार्यो करि जतन विविध विध अतिसय प्रबल म्रजै। "तुलसिदास" बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजै।।

( ६ )

श्रव लौं नसानी श्रव न नसेहीं।
राम कृपा भवनिसा सिरानी जागे फिरिन डसैहौं।।
पायों नाम चारु चिन्तामिन उर करतें न खसैहौं।
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनिह कसैहौं।।
परवस जानिहंस्यो इन इन्द्रिन निज बस ह्वं न हंसैहौ।
मन मधुकर पन करि''तुलसी"रघ्पति-पद-कमल बसैहौ।।

( 9 )

## ऐसे राम दीन-हितकारी।

अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन पर उपकारी ॥
साधन हीन दीन निज अघ बस सिला भई मृनि नारी।
गृहते गविन ,परसि पद पावन धोर सापते तारी ॥
हिंसारत निषाद तामस बपु पसु समान बनचारी।
भेंटचो हृदय लगाइ प्रेम वस नींह कुल जाति बिचारी॥
यद्यपि द्रोह कियो सुरपित सुन किह न जाइ अति भारी।
सकल लोक श्रवलोकि सोकहत सरन गये भय टारी॥
बिहंग योनि स्रामिष स्रहार-पर गीव कौन 'ब्रतधारी।
जनक समान किया ताकी निज कर सब भांति संवारी।।
स्रधम जाति सवरी जोषित जड लोक वेद ते न्यारी।
जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सोऊ रघुनाथ उधारी।।
किप सुग्रीव बन्धु ,भय ब्याकुल आयो सरन पुकारी।
सिह न सके दारुन दुख जन के हत्यो बालि सिह गारी।।

रिपु को ग्रनुज विभीषन निसिचर कौन भजन ग्रधिकारी। सरन गये श्रागे ह्वै लीन्हो भेंटचो भुजा पसारी।। श्रमुभ होइ जिनके सुमिरेते बानर रीछ बिकारी। वेद विदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी।। कहं लगि कहों दीन ग्रगनित जिनकी तुम बिपितिनिवारी। कलि मल ग्रसित''दास तुलसी'' पर काहे क्रुपा बिसारी।।

( = )

#### मन पछतेंहै अवसर बीते।

दुर्लभ देह पाइ हरि पद भजु करम बचन ग्रह हीते।।
सहसवाहु दसबदन ग्रादि नृप बचे न काल बलीते।
हम हम करि धन धाम संवारे ग्रन्त चले उठि रीते।।
सुत बिनतादि जानि स्वारथ रत न कह नेह सबहीते।
ग्रन्तहुं तोहि तर्जंगे पामर तू न तर्जं ग्रबहीते।।
ग्रब नाथिह अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते।
बुझै न काम ग्रगिनि ''तुलसी''कहुं विषय भोग बहु घीते।।

( 3 )

तू दयाल, दीन हूं, तू दानि, हूं भिखारी। हूं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुञ्ज हारी।। नाथ तू ग्रनाथ को, अनाथ कौन मोसों। मो समान ग्रारत नहि ग्रारतहर तोसों।। ब्रह्म तू, हूं जीव, तू ठाकुर, हू चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मेरो।। तोहि मोहि नातो ग्रनेक मानिये जो भावै। ज्यों त्यों ''तुलसी'' कृपाल चरण शरण ग्रावै।।

( १० )

ममता तून गई मेरे मन तें। पाके केस जन्म के साथी लाज गई लीकन त। तन थाके कर कम्पन लागे जोति गई नैनन तें।।
सरवन बचन न सुनत काहु के बल गये सब इन्द्रिन तें।
टूटे दसन बचन निहं स्रोवत सोभा गई मुखन तें।।
कफ पित बात कंठ पर बैठै सुतिह बुलावत कर तें।
भाइ बन्धु सब परम पियारे न।रि निकारत घर ते।।
जैसे सिसमण्डल बिच स्याही छुटैन कोटि जतन तें।
"तुलसिदास" बिल जाउं चरन तें लोभ पराये घन तें।।

( ११ )

कबहुंक हौं इहि रहिन रहींगो।
श्री रघुनाथ कृपाल कृपा तें सन्त सुभाव गहींगो।।
जथा लाभ सन्तोष सदा काहू सौं कछु न चहौंगो।
परिहित निरत निरन्तर मन कम बचन नेम निबहौंगो।।
पुरुष बचन श्रित दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो।
बिगत मान सम सीतल मन परगुन श्रौगुन न कहौंगो।।
परिहिर देह जनित चिन्ता दुख सुख समबुद्धि सहौंगो।
'तुलसिदास'प्रभु इहि पथ रहि श्रविचल हरिभक्ति लहौंगो।।

### गीतावली

( १२ )

पौढ़िये लाल पालने हों भुलावों। बाल विनोद मीद मंजुल मिन किलकिन खानि खुलावों। तेह श्रनुराग ताग गुहिबे कहुं मित मृगनयिन बुलावों।। ''तुलसी'' भिनत भली भामिनि उर सो पहिराइ फुलावों। चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावों।।

( १३ )

जागिये क्रुपानिधान जानिराय रामचन्द्र जननि कहै बार-बार भोर भयो प्यारे । राजिव लोचन बिसाल प्रीति वापिका मराल

लित कमल बदन उपर मदन कोटि वारे।।

ग्रह्म उदित विगत सर्वरी ससांक किरिनहीन
दीन दीप ज्योति मिलन दुित समूह तारे।

मनहु ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भौबिलास

ग्रास त्रास तिमिरनोम तरिन तेज जारे॥

बोलत खग निकर मुखर मधूर किर प्रतीत सुनहु

श्रवन प्रान जीवन धन मेरे तुम वारे।

मनहु वेद बन्दी मूनिवृन्द सूत मागधादि

बिरुद बदत जय जय जय जयित कैटभारे॥

सुनत वचन प्रिय रसाल जागे ग्रतिसय दयाल

भागे जञ्जाल विपुल दुख कदम्ब टारे।

"तुलिसिदास" ग्रिति ग्रनन्द देख के मुखारिबन्द

छुटे भ्रम फन्द परम मन्द द्वन्द भारे॥

( \$8 )

जननी निरखत बाल धनुहिंग्रां।।
बार बार उर नयनिन लावित प्रभुजु की लिलत पनिहंग्रां।।
कबहु प्रथम ज्यों जाइ जगावित किह प्रिय बचन सकारे।
उठहु तात बिल मातु बदन पर ग्रनुज सखा सब द्वारे।।
कबहुं कहत बड़ वार भई ज्यों जाहु भूप पै भैया।
बन्धु बोलि जेइयै जो भावै गई नेछाविर मैया।।
कबहुं समुिभ वन गमन राम को रहि चिक चित्र लिखी सी।।
(१५)

बैठी सगुन मनावित माता । कब अइहै मेरे बाल कुशल घर कहहु काग फुरि बाता ।। दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच मढ़ेहों। जब सिय सिहत बिलोकि नयन भरि राम लखन उर लेहों।। अविध समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाइ पाय परि पूछिति प्रेम मगन मृदुबानी॥ तेहि अवसर कोउ भरत निकट ते समाचार लें आयौ। प्रभु आगमन सुनत ''तुलसी'' मानो मीन मरत जल पायौ॥

# कुष्ण-गीतावलि

( १६ )

मोकह भूंठहिं दोस लगावहिं।

मय्या इनहिं बानि परि गृह की नाना युक्ति बनाविहं।। इन्ह के लिए खेलिबो छांड्यो तऊ न उबरन पाविहं। भाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उलहनों भ्राविहं।। कबहुंक बाल रोवाइ पानि गिह मिस यहि करि उठि धाविहं। करिंह भ्रापु शिर घरिंह आन के बचन बिरंचि हराविहं।। मेरी टेव बूझ हलधर सों संतत संग खेलाविहं। जे भ्रन्याउ करेह काहू को ते शिशु मोहि न भाविहं।। सुनि सुनि बचन चातुरी ग्वालिनि हैंसि हैंसि बदन दुराविहं। बाल गोपाल केलि कलि कीरित "तुलसिदास" मुनि गाविहं।।

( 29 )

श्रवहिं उरहनो दैगई बहुरो फिरि श्राई। सुनु मैय्या तेरी सौं करो याकी टेक लरन की सकुच बेचेसि खाई।। या ब्रज में लरिका घने हौं ही ग्रन्याई। मुंह लाए मूड़हि चढ़ी श्रंतहु श्रहिरिनि तोहिं सूधी करि पाई।। (१८)

छाड़ो मेरे ललित ललन लरिकाई। ऐहें देखु कालि तेरे वै ब्याह की बात चलाई।। डिरहै सासु ससुर चोरी सुनि हेंसि है नई दुलहिस्रा सुहाई। उबिट नहाहु गुहो चोटिया बिल देखि भलो बर करिंह बडाई।। मातु कह्यो किर कहत बोलि दे भइ बिडबार कालि तो न म्नाई। जब सोइबो तात यो हा किह नयन मीचि रहे पौढि कन्हाई।। उठि कह्यो भोर भयो भगुली दै मुदित महर लिख म्नातुरताई। बिहसी ग्वालि जान तुलसी" प्रभु सकुचि लगे जननी उर धाई।।

( १९ )

हरि को लिलत बदन निहार ।
निपटही डाटित निठुर ज्यो लकुट करते डारु ॥
मज् ग्रजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु ।
स्याम सारस मगन मनो शिशश्रवत सुधा सिगारू ॥
सुभग उर दिध बुन्द सुन्दर लिख अपनपो वारू ।
मनहु मरकत मृदु सिखर पर लसत विषद तुषारु ॥
कान्ह हू पर सतर भौ है महरि मनहि विचारु ।
''दासतुलसी''रहतिवयो रिस निर्ख नन्दकुमारु ॥

( २० )

### देखु सखी हरि बदन इन्दु पर।

चिक्सन कुटिल ग्रलक ग्रवली छिवि किह न जाय शोभा ग्रन्पबर ।। बाल भुअगिनि निकर मनहु मिलि रही घेरि रस जानि सुधाकर । सिज न सकिह निह करिह पान कहो कारन कौन विचार डरिह उर ।। ग्रवन बनज लोचन कपोल सुभ श्रुति मंडित कुडल ग्रिति सुन्दर । मनहु सिन्धु निज सुतिहं मनावन पठये युगल बसीठि बारिचर ।। नदनन्दन मुख की सुन्दरता किह न सकिहं श्रुति शेष उमा वर । ''तुलसीदास'' त्रैलोक्य विमोहन रूप कपटनर त्रिविध शूल हर ।।

(२१)

गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं। चरणारबिन्दमह भजे भजनीय सुर नर दुर्लंभं।।

## पार्वती मङ्गल (२३)

तजे भोग जिमि रोग लोग ग्रहिगन जनु। मुनि मनसहुं ते ग्रगम तपहिं लायो मन।। सकुचिह बसन विभूषन परसत जो बपु। तेहि सरीर हर हेत ग्ररंभेउ बड़ तप।। पूर्जीह शिवींह समय तिहुं करींह निमज्जन। देखि प्रेम व्रत नेम सराहिंह सज्जन।। नींद न भृख पियास सरिस निसि बासर। नयन नीर मुख नाम पुलक तनु हिय हर।। कन्द मूल फल ग्रसनं कबहुं जल पवनहिं। सूख बेल के पात खात दिन गवनहिं॥ नाम भ्रपरना भयउ परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति सकल भवन भरे।। देखि सराहिंह गिरिजिंह मुनिवर मुनि बहु। अस तप सुना न दीख कबहुं काह कहुं।। देखि दसा करुनाकर हर दुख पायउ। मोर कठोर सुभाय हृदय अस ग्रायउ॥

### कवितावली (१)

श्रवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपित ले निकसे। अवलोकिहों सोच विमोचन को ठिंग सी रही जे न ठगे धिक से।। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। सजनी सिस में समसील उभै नवनील सरोश्ह से बिकसे।

( ? )

तन की दुति स्याम सरोव्ह लोचन कंज की मंजुलताई हरैं। 
प्रति सुन्दर सोहुत धूरि भरे छवि भूरि प्रनंग को दूरि घरें।।

दमकें दितयां दुित दामिन ज्यों किलकें कल बाल विनोद करें। अवधेस के बालक चारि सदा तुलसो मन मन्दिर में बिहरे।।

वर दंत की पंगित कुन्द कली स्रघराधर पल्लव बोलन की। चपला चमकै घन बीच जुगै छिव मोतिन माल स्रमोलन की।। घुघुरारि लटैं लटकैं मुख ऊपर कुण्डल लोल कपोलन की। नेवछावर प्राण करैं तुलसी बिल जाऊं लला इन बोलन का।।

( 8 )

कीर के कागर ज्यों नृप चीर विभूषन उप्पम अंगनि पाई। श्रौध तजी मग बास के रूप ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोगलुगाई।। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो धम क्रिया धरि देह साहाई। राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ की नाई।।

( 및 )

पुरते निकसी रघुवीर बघू घरि घीर दये मग में डग है। भलकी भरि भाल कनी जल की पटु सूखि गए मधुराघर वै॥ फिर बूभित हैं चलनोऽब कितो पिय पर्नकुटी करिहो किन ह्वै। तियकी लखि झातुरता पियकी अंखियां झित चारु चलीं जल च्वै॥

( & )

जल को गये लक्खन हैं लरिका परखो पिय छांह घरीक ह्वै ठाढ़े। पोंछ पसेउ बयारि करौं अरु पाय पखारिहौं भूभुरि डाढ़े॥ तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि कै बैठि विलम्ब लौं कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तन वारि विलोचन बाढ़े॥

( 0 )

सीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरीछीसी भौंहैं। तून सरासन बान घरे तुलसी बन मारग में सुठि सोहैं।। सादर बारहिबार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोहैं। पूछिति ग्रामवधू सिय सों कहो सांवरो सो सिख रावरो को हैं।।

(5)

कतहु विटप भूधर उपारि ग्रिर सैन बरष्यत । कतहुं बाजि सो बाजि मिंद गजराज करष्यत ॥ चरन चोट चटकन चकोट ग्रिर उर सिर बज्जत । विकट कटक विद्दरत बीर वारिद जिमि गज्जत ॥ लंगूर लपेटत पटिक मिह जयित राम जय उच्चरत । तुलसीस पवननन्दन ग्रिटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत ॥

( ९ ) खेती न किसान को भिखारी को न भीख बिल बिनक को बिनज न चाकर को चाकरी। जीविका बिहीन लोग सिद्यमान सोचबस कहैं एक एकन सों कहां जाय का करी। वेदहुं पुरान कही लोकहुं बिलोकियत सांकरे समें के राम रावरे कृपा करो। दारिट दसानन दबाई दुनी दीन- / बन्धु दुरित दहत देखि तुलसी हहा करी।

### बलभद्र मिश्र

बलभद्र मिश्र सनाढ्य ब्राह्मण ग्रोडछा निवासी पंडित काशीनाथ के पुत्र ग्रौर प्रसिद्ध किव केशवदास के बड़े भाई थे। केशवदास ने ग्रपनी किव-प्रिया में इनका नाम लिखा है। इनका जन्मकाल सं० १६०० वि० के लगभग माना जाता है। इनके रचे हुए नखिशख, भागवत भाष्य, बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक टीका, गोबर्द्धन सतसई टीका ग्रौर दूषण विचार आदि ग्रंथ कहे जाते हैं। इनमें से नखिशख और दूषण विचार ग्रादि दो-तीन ग्रंथों के सिवा ग्रन्थ ग्रभी तक नहीं मिले हैं। ग्रब तक इनकी जितनी किवताएं मिलीं, उनके देखने से ये बड़े अच्छे किव जान पड़ते हैं। नमूने के तौर पर इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं—

पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल मैं। श्रोभा के सरोवर में बाड़व की श्राभा कैंधौं देवधुनि भारती मिली हैं पुन्य काल मैं।। काम कैंबरत कैंधों नासिका उड़ुप बैठ्यो
खेलत सिकार तरुनी के मुख ताल मैं।
लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो
बांधे जुग मीन शाल रेसम के जाल में।। १।।
मरकत सूत कैंधौ पन्नग के पूत ग्रिति
राजत ग्रमूत तमराज कैंसे तार हैं।
मखतूल गुन ग्राम सोभित सरस श्याम
काम मृग कानन कै कोहू के कुमार हैं।।
कोप की किरनि कै जलज नल नील तंत
उपमा ग्रनंत चारु चंवर शृंङ्गार हैं।
कारे सटकारे भीजे सोंधे सों सुगंध बास
ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार है।। २।।

### दाद्दयाल

वादूदयाल का जन्म फाल्गुन शुक्ला अष्टमी,बृहस्पितवार संवत१६०१ वि० में हुआ था। जन्मस्थान कहां था, इस विषय में बड़ा मतभेद पाया जाता है। वादूपंथी लोग कहते हैं कि इनका जन्म अहमदाबाद (गुजरात) में हुआ था। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने इनका जन्म स्थान जौनपुर बतलाया है। परन्तु वादूदयाल की कविता की भाषा देखने से गुजरात देश ही उनका जन्म-स्थान प्रतीत होता है।

ये किस जाति के थे, इसमें भी बड़ा भगड़ा है। कोई इन्हें गुजराती बाह्मण बतलाता है, कोई मोची श्रीर कोई धुनिया कहता है। सर्वसाधारण में ये धुनिया ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु "जाति पांति पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई" इस कहावत के अनुसार हमें इनका गुण ही देखना चाहिये। गुण की कोई जाति नहीं है। जाति चाहे ऊंच हो या नीच गुण का श्रादर सर्वत्र होंगा। कबीर ने कहा है—

जाति न पूछो साधु की , पूछ लीजिये ज्ञान । मोल करी जलवार का , पड़ा रहन दो स्यान ॥ दादूदयाल का गुरु कौन या, इसका भी ठीक ठीक पता नहीं। लोग कहते हैं कि कमाल इनके गुरु थे। कमाल कबीर के पुत्र थे। दादूदयाल की पदावली में कबीर का नाम तो कई स्थानों पर आया है; परन्तु कमाल का एक स्थान पर भी नहीं। दादूदयाल ने गुरु की महिमा भी बहुत गाई है। ऐसी दशा में यदि कमाल इनके गुरु होते, तो उनका नाम भी कहीं न कहीं आता ही।

दादू पंथियों के कथनानुसार, कबीर साहब की तरह दादूदयाल भी बालक रूप में, लोदीराम नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी (ग्रहमदाबाद) में बहते हुए मिले थे। इनके विषय में भी बहुत-सी चमत्कार की कहा-नियां प्रसिद्ध हैं। ये बड़े क्षमाशील थे। इसी से लोगों ने इन्हें ''दयाल'' की पदवी दी थी और ये सबको दादा कहा करते थे, इसीसे लोग इन्हें ''दादू' कहने लगे।

दादूदयाल ग्रामेर में जो जयपुर की पुरानी राजधानी है, १४ वर्ष तक रहे। वहां से जयपुर, मारवाड़, बीकानेर ग्रादि स्थानों में घूमते हुए सं० १६४६ में नराना मे, जो जयपुर से २० कोस पर है, ग्राकर ठहर गये। वहां से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये कुछ समय तक रहे, और सं० १६६० में वहीं इन्होंने शरीर छोड़ा। इसी कारण से वह स्थान बहुत पवित्र समक्षा जाता है। समस्त दादू पंथियों के मुखिया वहीं रहते है। वहां दादूदयाल का एक मन्दिर है। उसमें उनके कपड़े ग्रीर पोथियां ग्रब तक हैं। वृहां प्रति वर्ष फागुन सुदी ४ से द्वादशी तक, नौ दिन बड़ा भारी मेला लगता है। इस पंथ में दो प्रकार के साधू पाय जाते हैं, एक भेसधारी विरक्त,दूसरे नागा। भेसधारी विरक्त गेरुग्रा वस्त्र पहनते हैं ग्रीर कथा-कीर्तन में ग्रपना समय बिताते हैं। नागा सफेद सादे कपड़े पहनते हैं ग्रीर खेती, फीज की नौकरी तथा वैद्यक ग्रादि करके जीविका चलाते हैं। जयपुर राज्य की नागों की सेना प्रसिद्ध ही है। दोनों प्रकार के साधू विवाह नहीं करते। गृहस्थों के लड़कों को चेला मूंड़कर ग्रपना पंथ चलाते हैं। ये लोग न तो तिलक लगाते हैं ग्रीर न गले में

कंटी पहनते हैं। प्राय:हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं। सिर पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं और श्राते जाते समय एक दूसरे से ''सत्त राम'' कहते है। दादूदयाल के शिष्यों में सुन्दर दास, रज्जबजी, जनगोपाल श्रीर मोहनदास ग्रादि ग्रच्छे कवि हो गये है।

दादूदयाल निरञ्जन निराकार परब्रह्म के उपासक थे ग्रौर उसी को ' सबमें रमनेवाला राम कहकर सुमिरन करते कराते थे।

ये हिंदी, फारसी, गुजराती, मारवाड़ी ग्रौर मराठी ग्रादि कई भाषाग्रों के ज्ञाता थे। गुजराती ग्रौर हिंदी भाषा में इनकी किवताएं बड़ी ही हृदय-विधक हुई है। जब में इनकी किवता का अध्ययन कर रहा था, तब कई स्थानों पर मुक्ते ऐसा प्रतीत हुग्रा कि संसार-प्रसिद्ध महाकि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजिल के भावों से उनमें विशेष महीन ग्रौर प्रेमाभिस्तित भाव हैं। दोनों के भाव ग्रौर कहने के ढंग में कहीं-कहीं बड़ी समता पाई जाती है।

दादूदयाल की साखी में वह रस नहीं हैं जो कबीर साहब की साखी में पाया जाता है। परन्तु दादूदयाल के पदों में प्रेम का जो मनोहर रूप प्रकट हुम्रा है वह कबीर साहब के थोड़े ही भजनों में पाया जाता है। कबीर साहब की तरह दादूदयाल भी हिन्दू मुसलमानों में भेद नहीं मानते थे, यह उनके पदों से साफ-साफ प्रकट होता है।

यहां हम दादूदयाल के कुछ चुने हुये दोहे श्रौर पद प्रकाशित करते हैं---

> घीव दूध में रिम रह्या , व्यापक सब ही ठौर। दादू बकता बहुत हैं , मिथ काढ़ें ते ग्रौर ॥१॥ दादू दीया है भला , दिया करो सब कोय। घर मे घरा न पाइये , जो कर दिया न होय॥२॥ यह मसीत यह देहरा , सतगुरु दिया दिखाइ। भीतरि सेवा बंदगी , बाहिर काहे जाइ॥३॥

कहि किह मेरी जीभ रहि , सुणि सुणि तेरे कान । सतगुरु बपुरा क्या करै, जो चेला मृढ् श्रजान ।। ४ ।। सुख का साथी जगत सब , दुख का नाहीं कोइ । दुख का साथी साइयां , दादू सतगुरु होइ।। ४।। दादू देख दयाल कौ, सकल रहा भरपूर। रोम रोम में रिम रह्यो , तू जिनि जाने दूर ॥ ६ ॥ मिसरी मांहै मेल करि, माल बिकाना बंस। यों दादू महिंगा भया , पारब्रह्म मिलि हंस ।। ७ ।। केते पारिख पचि मुये कीर्मात कही न जाइ। दादू सब हैरान है, गूगे का गुड़ खाइ।। ८।। जब मन लागै राम सों , तब अनत काहे को जाइ। दादू पाणी लुण ज्यों . ऐसै रहै समाइ।। ९।। क्या मुंह ले हंसि बोलिये, दादू दीजे रोइ। जनम ग्रमोलक ग्रापणा , चले ग्रकारथ खोइ।। १०।। एक देस हम देखिया, जहं सत निह पलटै कोइ। हम दादू उस देश के , जह सदा एकरस होइ।। ११।। सुरगे नरक संसय नही , जिवण मरण भय नाहि । राम बिमुख जे दिन गये, सो सालै मन माहि॥ १२॥ में ही मेरे पोट सर, मरिये ताके भार। दादू गुरु परसाद सों , सिर थैं घरी उतार ।। १३ ॥ दादू मारग कठिन है, जीवत चलै न कोइ। सोई चिल है बापुरा . जे जीवत मिरतक होइ।। १४।। काया कठिन कमान है, खींचै विरला कोइ। मारे पांचौं मिरगला , दादू सूरा सोइ।। १५।। जे सिर सौंप्या राम कौं, सो सिर भया सनाथ। दादू दे ऊरण भया जिसका तिसके हाथ।। १६।। कहतां सुनतां देखता , लेतां देताँ प्राण । दादू सो कतहूं गया , माटी घरी मसाण ॥ १७ जिहि घर निंदा साधु की , सो घर गये समूल । तिनकी नींव न पाइये , नांव न ठांव न धूल ॥ १८ ॥

#### पद

हुसियार रहां मन मारेगा , साईं सतगुरु तारेगा ।।
माया का सुख भावे , मूरिख मन बौरावे रे ।।
भूठ सांच करि जाना , इन्द्री स्वाद भुलाना रे ।।
दुख कौं सुख करि माने , काल भाल नहिं जाने रे ॥
दाद्द कहि समभावे , यह ग्रवसर बहुरिन पावे रे ॥१॥

भाई रे ऐसा पंथ हमारा।

द्वै पस्त रहित पंथ गिह पूरा स्वबरण एक स्रघारा।।
वाद विवाद काहू सौं नाहीं मािह जगत थैं न्यारा।
समदृष्टि सूं भाई सहज में स्रापिह स्नाप विचारा।।
मैं,तैं, मेरी यहु मत नाहीं निरवैरी निरिवकारा।
पूरण सबै देखि स्नापा पर निरालम्भ निर्धारा।।
काहू के संगी मोह न मिता संगी सिरजनहारा।
मन ही मनसूं समिक स्याना स्नातंद एक अपारा।।
काम कल्पना कदे न कीजे पूरण ब्रह्म पियारा।
इहि पंथ पहुंचि पार गिह "दादू"सो तत सहिज संभारा।। २।।

श्राव रे सजणाँ श्राव; सिर पर घरि पांव।
जानी मैंडा जिंद श्रसाड़े।
तू रावें दा राव वे सजणां श्राव॥
इत्थां उत्थां जित्थां कित्थां, हौं जीवां तो नाल वे।
मीयां मैंडा श्राव श्रसाड़े।
तूलालों सिर लाल वे सजणां श्राव॥

तन भी डेवां मन भी डेवां, डेवां प्यण्ड पराण वे।

सच्चा साई मिलि इत्थाई।
जिन्दा कराँ कुरवाण वे सजणां ग्राव।।
तूं पाकौ सिर पाक वे सजणां तू खूबौ सिर खूब।
दादू भावै सजणां ग्रावै।
तू मीठा महबूब वे सजणां ग्राव।। ३।।
(पञ्जाबी भाषा)

म्हारा रे ह्वाला ने काजे रिदै जोवा ने हूं ध्यान घरूं।
आकुल थाये प्राण म्हारा कोने कही पर करूं।।
संभारचो आवे रे ह्वाला ह्वेला एहों जोइ ठरूं।
साथी जी साथै थइनि पेली तीरे पार तरूं।।
पीव पाखे दिन दुहेला जाये घड़ी बरसां सौ केम भरू।
दादू रे जन हिर गुण गातां पूरण स्वामी ते वरू।। ४।।
(गुजराती भाषा)

बटाऊ रे चलना भ्राजि कि काल। समिक न देखें कहा सुख सोवें रे मन राम संभालि।। जैसे तरवर बिरस बसेरा पङ्गी बैठे ग्राइ। ऐसे यह सब हाट पसारा ग्राप आप की जाइ।। कोइ नहिं तेरा सजन संगाती जिन खोवे मन भूल। यह संसार देखि जिन भूले सब ही सेवल फूल।। तन नहिं तेरा घन नहिं तेरा कहा रह्यो इहि लागि। दादूहरि बिन क्यों सुख सौवै काहेन देखे जागि।। ५।। जागि रे सब रैणि बिहाणी। जाइ जनम भ्रंगुली कौ पाणी।। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावै। जेदिन जाइ से बहुरिन म्रावै।। कहें समभाइ। दिन दिन ग्रायू घटती जाइ॥ चन्द सरवर पाणी तरुवर छाया। निसदिन काल गरासै काया।। प्राण पयाना । दादू आतमराम न जाना ॥६॥ हंस बटाऊ

बाते बादि जाहिंगी भइये। तुम जिन जानौ बातनि पइये॥

जब लग ग्रपना ग्राप न जाएं। , तब लग कथनी काची।
ग्रापा जाणि साई कू जाणें , तब कथनी सब साची।।
करणी बिना कन्त निह पावें , कहे सुने का होइ।
जैसी कहें करें जे तैसी , पावेगा जन सोइ।।
बातिन ही जे निरमल होवें , तौ काहे कू किस लीजें।
सोना ग्रिगिन दहें दस बारा , तब यहु प्राण पतीजें।।
यों हम जाणा मन पितयाना , करनी किठन ग्रपारा।
"दाद्" तन का ग्रापा जारें , तौ तिरत न लागें बारा।। ७।।

### गंग

गङ्ग बड़े प्रतिभाशाली और अकबर के दरबारी किव थे। अब्दुरेहीम खानखाना इनको बहुत चाहते थे। गङ्ग के जन्म और मरण की तिथि का ठीक पता नहीं चलता; परन्तु अनुमान से यह माना जा सकता है कि इनकी और रहीम की अवस्था में बहुत कम अन्तर रहा होगा। रहीम का जन्म १६१० में और मृत्यु १६५२ वि० में हुई । अतएव गङ्ग का जन्मकाल भी १६१० के आस्रासपास होगा।

गङ्ग श्रीर श्रीरङ्गजेब के सम्बन्ध की एक कथा भी लोक में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रीरङ्गजेब ने एक बार कविता से बहुत प्रसन्त होकर गङ्ग को एक हथिनी पुरस्कार मे दी। हथिनी बुड्ढी थी। गङ्ग ने हथिनी का मजाक उड़ाते हुए यह छन्द रचा ---

तिमिरलङ्ग लई मोल चली बब्बर के हलके।
रही हुमायू साथ गई ग्रकबर के दल के।।
जहागीर जस लियो पीठि को भार छुड़ायो।
शाहजहा करि न्याय ताहि को माड़ चटायो।।

बलरिहत भई पौरुष थ स्यो , भगी फिरत बन स्यार डर ।।
ग्रीरङ्गजेब करिनी सोई , लैंदीन्हीं किव 'गङ्ग' घर ॥
इस कथा में सत्य का कुछ ग्रंश हो या न हो, गङ्ग ग्रीरङ्गजेब के
समय तक जीवित रहे हों या नहीं, पर एक बुढ़िया हथिनी के साथ
मुगल खानदान का खासा मजाक उड़ाया गया है।

गङ्ग बड़े ही घुरन्घर किव थे। यद्यपि इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता परन्तु जो कुछ फुटकर छम्द मिलते हैं, उनसे इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है।

इनका एक छप्पै सुनकर ग्रब्दुर्रहीम खानखाना ने इनको ३६ लाख रुपये दिये थे। वह छप्पय यह है:—

चिकित भंवर रिह गयौ गमन निह करत कमल बन ।

ग्रिहि फिन मिन निह लेत तेज निहं बहुत पवन घन ॥

हंस मानसर तज्यो चक्क चक्की न मिलै ग्रिति ।

बहु सुन्दिर पिद्यानी पुरुष न चहैं न करें रिति ॥
खलभित सेस किव ''गङ्ग'' भिन अभित तेज रिव रथ खस्यो ।
खानानखान बैरम सुवन जि दिन कोध किर न्तुंग कस्यो ॥
हम इनके कुछ छन्द नीचे लिखते हैं :--

बैठी थी सिखन संग पिय को गवन सुन्यो सुख के समूह में वियोग ग्राग भरकी। 'गंग' कहै त्रिबिध सुगन्ध ले पवन बह्यो लागत ही ताके तन भई बिथा जर की।। प्यारी को परिस पौन गयो मानसर पहं लागत ही ग्रौरे गित भई मानसर की। जलचर जरे ग्रौ सेवार जिर छार भयो जल जिर गयो पङ्क सुख्यो भूमि दरकी।। १।।

नवल नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास भागे देसपती धुनि सुनत निसान की । 'गङ्ग' कहैं तिनहूं की रानी राजधानी छांड़ि फिरें बिललानी सुधि भूली खानपान की ।। तेऊ मिली करिन हरिन मृग बानरन तिनहुं की भली भई रच्छा तहां प्रान की । सची मिली करिन भवानी जानी केहरिन मृगन कलानिधि कपिन जानी जानकी ॥ २॥ प्रवल प्रचण्ड बली बैरम के खानखाना तेरी धाक दीपन दिसान दह दहकी। कहै किव 'गङ्ग' तहा भारी सूर वीरन के उमिं अखण्ड दल प्रलें पौन लहकी।। मच्यो धमसान तहा तोप तीर बान चलें मिंड बलवान किरपान कोपि गहकी। तुण्ड काटि मुण्ड काटि जोसन जिरह काटि नीमा जामा जीन काटि जिमी आनि ठहकी।। ३।।

झुकत कृपान मयदान ज्यों उदोत भान एकन ते एक मनो सुखमा जरद की। कहै किव 'गङ्ग' तेरे बल की बयारि लागे फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद की।। एते मान सोनित की निदयां उमिं चली रही निसान कहू मिंह में गरद की। गौरी गह्यो गिरिपित गनपित गह्यो गौरी गौरीपित गह्यो पुछ लपिक बरद की।। ४।।

फूट गये हीरा की बिकानी कनी हाट हाट काहू घाट मोल काहू बाढ़ मोल को लयो। टूट गई लङ्का फूट मिल्यो जो विभीषन है रावन समेत बस म्रासमान को गयो।। कहें कवि 'गङ्का' दुरजोधन से छत्रधारी तनक मे फूटे ते गुमान वाको नै गयो। फूटे ते नरद उठि जात बाजी चौसर को म्रापुस के फूटे कहु कौन को भलो भयो।। ५।।

श्रावत हो चले शिव शैलते गिरीश जाचे मिल्यो हुतो मोहि जहां सागर सगर को। किवन की रसना की पालकी पै चढो जात सग सोहै रावरो प्रताप तेज वर को।। किव 'गङ्का' पूछी तुम को हो कित जैहो, उन कह्यो मोसों हंसि कै सनेसो ऐसो थर को। जस मेरो नाम मेरो दसो दिसि कोम मेरो कहियो प्रनाम हो गुलाम बीरबर को।। ६।।

देखत के बृच्छन में दीरघ सुभायमान कीर चल्यो चाखिबे की प्रेम जिय जग्यो है। लाल फल देखि के जटान मड़रान लागे देखत बटोही बहुतेरे डगमग्यो है।। 'गङ्ग' किव फल फूटे भुग्रा उधिरान लिख सबन निराश ह्वै के निज गृह भग्यो है। ऐसो फलहीन वृच्छ बसुधा में भयो यारो सेमर बिसासी बहुतेरन को ठग्यो है। ७।।

मृगहू ते सरस बिराजत बिसाल दृग देखिये न अति दुति कौलहु के दल में। "गङ्ग" घन दुज से लसत तन ग्राभूषन ठाढ़े दुम छांह देख कै

गई बिकल मैं। चल चित चाय भरे शोभा के समुद्र मां करही ना संभार दसा ग्रौरे भई पल मैं। मन मेरो गरुग्रो गयोरी बूड़ि मै न पायो नैन मेरे हरुये तिरन रूप जल मैं।। ८।।

चकई बिछुरि मिली तून मिली प्रीतम सो गंग किव कहैं ये तो कियो मान ठानरी । ग्रथये नछत्र सिंस ग्रथई न तेरी रिस तून परसन परसन भयो भान री । तून खोली मुख खोलो कंज ग्रौ गुलाब मुख चली सीरी वायु तून चली भो बिहान री । राति सब घटी नाहीं करनी ना घटी तेरी दीपक मलीन तेरो मान री ॥ ६ ॥

अधर मधुप ऐसे वदन अधिकानी छिवि विधि मानो बिधु कीन्हों रूप को उदिध कै। कान्ह देखि आवत अचानक मुरिछ पर्यो बदन छपाइ सिखयान लीन्हीं मिध कै। मारि गई 'गङ्ग' दृग शर वेधि गिरिधर आधी चितविन में अधीन कीन्हों अधिकै। बान बिध बिधक बधे को खोज लेत फेरि बिधक बधू ना खोज लीन्ही फेरि बिध कै।। १०।।

मालती शकुन्तला सी को है कामकंदला सी हाजिर हजार चारु नटी नौल नागरें। ऐल फैल फिरत खवास खास ग्रासपास चोवन का चहल गुलाबन की गागरें। ऐसी मजलिस तेरी देखी बीरबर आज 'गंग' कहैं गूंगी ह्वै कै रही है गिरा गरें। महि रह्यो मागधनि गीत रह्यो ग्वालियर गोरा रह्यो गोर ना ग्रगर रह्यो ग्रागरें।। ११॥

राजे भाजे राज छोड़ि रन छोड़ि रजपूत रौतौ छोड़ि राउत रनाई छोड़ि रानाजू। कहैं किव 'गङ्ग' हुल समुद के चहूं कूल कियो न करैं कबूल तिय खसमाना जू। पिश्चम पुरतगाल कासमीर ग्रवताल खक्खर को देस बाढ्यो भक्खर भागना जू। रूम साम लोम सोम बलक बदाख-शान खैल फैल खुरासान खीझे खानखाना जू॥ १२॥

कोप कसमीर तें चल्यो है दल साजि बीर घीर ना घरत गल गाजिबे को भीम है। सुन्न होत सांके ते बजत दंत आधीरात तीसरे पहर दहल दै असीम है। कहै कवि 'गङ्गं चौथे पहर सताबै आनि निपट निगोरो मोहिं जानि कै यतीम है। बाढ़ी शीत शंखा कांपै कर ह्वे अतङ्का लघुशङ्का के लगे ते होत लंका की मुहीम है।।१३।।

कहेते न समभे न समभाये समझे सुकवि लोग कहें ताहि मानत ग्रसार सी। काक को कपूर जैसे मरकट को भूषण ज्यों ब्राह्मण को मक्का जैसे मीर को बनारसी। बहिरे के ग्रागे तान गाये तो सवाद जैसे हिजड़े के ग्रागे नारि लागत ग्रंगार सी। कहें किव 'गंग' मनमांहि तो विचार देखों मूढ़ ग्रागे विद्या जैसे ग्रंघे ग्रागे आरसी।। १४।।

तारा की जोत में चंद्र छिपे निहं सूर छिपे निहं बादर छाये। रन्न चढ़े रजपूत छिपे निहं दाता छिपे निहं मांगन आये।। चंचल नारि को नैन छिपे निहं श्रीति छिपे निहं पीठ दिखाये। 'गंग' कहैं सुन शाह अकब्बर कर्मे छिपे न भभूत लगाये।। १५॥

बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को बासो। बुरो नारि को नेह, बुरो मुरख सों हासो।। बुरी सूम की सेव, बुरो भगिनी पर भाई। ब्री कुलच्छन नारि, सास घर बुरो जमाई ॥ बुरो पेट पंपाल है, बुरो युद्ध से भागनो। 'गंग' कहे प्रकबर सुनो , सब से बुरो है मांगनो ।। १६॥ दलहि चलत हलहलत भूमि थल थल जिमि चल दल। पल पल खल खलभलत बिकल बाला कर कुल कल। जब पटहध्विन युद्ध धुंघु धुद्धुव धुद्धुव हुव। धरर अरर फटि दरिक गिरत धसमसति धुकन ध्रुव। भिन 'गंग' प्रबल महि चलत दल जहंगीरशाह तुव भार तल। फुंफुं फनिन्द फन फुंकरत सहस गाल उगिलत गरल ।।१७।। मृगर्नेनी की पीठ पै बेनी लसै सुख साज सनेह समोइ रही। सुचि चीकनी चारु चुभी चित मैं भरि भौन भरी खुशबोइ रही। कवि 'गंग' जूया उपमा जो कियो लखि सूरित ता श्रुति गोइ रही। मनो कंचन के कदलीदल पै अति सांवरी सांपिनी सोइ रही ॥१८॥ मन घायल पायल मायल ह्वै गढ़ लंकते दूरि निसंक गयो। तहं रूप नदी त्रिबली तरि कै करि साहस सागर पार भयो। कवि 'गंग' भनै बटपार मनोज स्माविल सो ठग संग लयो। परि दोऊ सुमेरु के बीच मनोभव मेरो मुसाफिर लूट लयो॥१०॥

### हरिनाथ

हरिनाथ नरहिर के पुत्र थे। शाहजहां बादशाह की इन पर बड़ी कृपा रहती थी। शाहजहां के सिवा ग्रन्य राजा महाराजाग्रों के यहां भी इनका ग्रन्छा मान था, ग्रीर इनको विदाई में घोडे, हाथी, रथ, पालकी ग्रीर गांव ग्रादि मिलते थे।

एक बार ध्रामेर के राजा सवाई मानिसह की प्रशंसा में इन्होंने नीचे लिखे दोहे पढ़कर एक लाख रुपया दान पाया—

बिल बोई कीरित लता , कर्ण करी हैपात । सींची मान महीप ने , जब देखी कुम्हिलात ॥ १ ॥ जाति जाति ते गुन ग्रधिक , सुन्यो न कबहूं कान । सेतु बांधि रधुबर तरे , हेला दे नृप मान ॥ २ ॥ जब रुपया लेकर हरिनाथ दरबार से घर की ग्रोर चले तो मार्ग में एक ब्राह्मण मिला । उसने यह दोहा कहा—

> दान पाय दोई बढे, की हिर की हिरनाथ। उन बढि ऊंचे पग किये, इन बढ़ि ऊंचे हाथ।।

इस दोहे से प्रसन्न हो हरिनाथ ने सब धनधान्य जो कुछ पाया था, उस ब्राह्मण को दे दिया और ग्राप खाली हाथ घर चले गये। एक बार हरिनाथ बांधवगढ़ के बघेला रामचन्द्र के दरबार में गये। वहां राजा से दान सम्मान पाकर उन्होंने श्रपनी विपत्ति को संबोधन करके यह सवैया पढ़ा—

स्राज लौं तोसों औ मोसों विपत्ति बढ़ी रही प्रीति की रीति सहेली। तो हित कार पहार मकाय कै आय के देखी है भूमि बघेली।। श्री हरिनाथ सो मान करै मित मेरी कही यह मानि लैं हेली। भेंटत हीं राजा रामनरेसींह भेंटि लैं री फिर भेंट दुहेली॥ इस सबैया से प्रसन्न होकर राजा ने हरिनाथ को एक लाख रुपया पुरस्कार दिया।

ग्रब जरा हरिनाथ के चिड़ीखाने का वर्णन सुनिये— बाजपेयी बाज सम पांडे पिच्छराज सम, हंस से त्रिवेदी ग्रौर सोहैं बड़े गाथ के। कुही सम सुकुल मयूर से तिवारी भारी, जुर्रा सम मिसिर नवैया नहीं माथ के।। नीलकण्ठ दीक्षित ग्रवस्थी हैं चकोर चारु, चक्रवाक दुबे गुरु सुख शुभ साथ के। येते द्विज जाने रङ्ग रङ्ग के मैं ग्राने, देस देस में बखाने चिरीखाने हरिनाथ के।।

# रहीम

रहीम का पूरा नाम नवाब अब्दुल्रहीम खानखाना था। इनके बाप का नाम बैरम खां था। इनका जन्म सं० १६१० में हुआ। ये अकबर के प्रधान सेनापित, मन्त्री और दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न थे। अकबर इनका बहुत आदर करते थे।

रहीम ग्ररबी, फारसी, संस्कृत और हिन्दी के ग्रच्छे विद्वान थे। इन की सभा सदा पंडितों से भरी रहती थी। ये बड़े दानी, परोपकारी, सज्जन ग्रीर श्रीकृष्णचन्द्र के ग्रनन्य उपासक थे। श्रीकृष्ण के लिए इनकी किवता में इनके विशुद्ध प्रेम की बड़ी ही मनोहर फलक दिखाई पड़ती है। इनका स्वभाव बहुत ही सरस ग्रीर दयापूर्ण था। कहा जाता है कि जीवन भर में इन्होंने कभी किसी पर कोध नहीं किया। वर्ष में एक बार किसी नियत दिन पर ये ग्रपने घर की सारी सम्पत्ति दान कर दिया करते थे। इनको संसार का बड़ा गहरा श्रनुभव था। सं० १६८२ में ये परलोक सिधार। जो मुगल साम्राज्य का उच्च पदाधिकारी, सहृद, विद्वान, सुकवि रिसक, दयालु दानवीर ग्रीर भक्त था, उसके जीवन की घटनायें भी बड़ी मनोहर ग्रीर ग्रद्भृत होंगी, इसमें सन्देह ही क्या है ? रहीम के विषय में बहुत सी किम्बदिन्तयां लोगों में प्रचलित है। उनमें से कितनी सच ग्रीर कितनी भूठी हैं, इसका निर्णय करना इतिहास के ग्रभाव में बहुत कठिन है। ग्रतएव सत्य ग्रसत्य का निर्णय समालोचकों पर छोड़ कर पाठकों के मनोरंजन के लिए कुछ किम्बदिन्तयों का उल्लेख यहां किया जाता है।

#### ( ? )

स्रकबर के दरबार में गंग बड़े प्रतिभाशाली किव थे। रहीम उनको बहुत चाहते थे। एक दिन गंग ने रहीम की प्रशंसा में यह छप्पय सुनाया—

चिकत भंवर रहि गयो गमन निह करत कमल बन ।
अहि फन मिन निह लेत तेज निह बहत पवन घन ॥
हंस मानसर तज्यो चक्क चक्की न मिलै अति ।
बहु सुन्दर पिद्मनी पुरुष न चहें न करें रित ॥
खलभित सेस कवि गंग भिन ग्रमित तेज रिव रथ खस्यो ।
खानानखान बैरस-सुवन जि दिन कोष किर तंग कस्यो ॥

कहते हैं कि इस छप्पय से रहीम इतने प्रसन्न हुए कि उसी समय इन्होंने ३६ लाख की एक हुण्डी, जो खजाने में जमा होने के लिए ग्राई थी, उठाकर गंग को दे दी। यदि घटना सच हो तो, सचमुच रहीम बड़े हा निस्पृह ग्रीर दानवीर थे।

#### ( ? )

गोसाई तुलसीदासजी से. भी रहीम का परिचय था। एक दिन एक याचक ब्राह्मण को तुलसीदासजी ने इनके पास भेजा। उसको अपनी कन्या के विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। तुलसीदासजी ने यह आधा दोहा भी लिखकर उस ब्राह्मण के हाथ भेजा था—

"सुरितय, नरितय, नागितय, यह चाहत सब कीय।"
रहीम ने इस दोहे को इस तरह पूरा करके उस ब्राह्मण को बहुत
सा धन देकर तुलसीदासजी के पास भेज दिया—

"गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी से सुत होय।।"

#### ( ३ )

रहीम रहाराणा प्रतापिसह की देशभिक्त ग्रीर उनके स्वाभिमान की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक बार इनके घर की बेगमें राजपूतों के हाथ पड़ गईं। राणाजी ने बड़े ही ग्रावर के साथ उनको रहीम के पास भेज दिया। तब से राणाजी पर रहीम की बड़ी श्रद्धा रहने लगी। इसका बदला चुकाने के लिए इन्होंने एक बार ग्रकबर को मेवाड़ पर एक बड़ी चढ़ाई करने से रोका भी था। राणाजी के विषय में इन्होंने राजपूतानी बोली में बहुत से दोहे बनाये थे, उनमें से एक यह हैं—

भ्रम रहसी, रहसी धरा , खिस जासे खुरसाण। भ्रमर बिसम्भर ऊपरें , रखिश्रौ नहचौ राण।।

( 8 )

एक बार रहीम का एक नौकर छुट्टी ठेकर घर गया। घर में उसकी नवब बुका पहले पहल ग्रागमन हुग्रा था। दम्पित के नवीन प्रेम में छुट्टी के सारे दिन बात की बात में चले गये। स्त्री ने पित को घर में कुछ दिन ग्रीर रहने के लिए बहुत ग्राग्रह किया। किन्तु नौकरी छूट जाने के भय से पुरुष ने छुट्टी पूरी होने के बाद घर पर ठहरने का साहस नहीं किया। तब स्त्री ने एक बरवे लिखकर ग्रीर लिफाफ में बन्द करके पुरुष को दिया ग्रीर कहा कि इसे ग्रपने मालिक को दे देना। पुरुष ने ऐसा ही किया। रहीम ने लिफाफा खोला तो उसमें केवल यह लिखा था—

प्रेम प्रीति कौ बिरवा, चल्यौ लगाय। सींचन की सुधि लीज्यो, मुरिफिन जाय।।

' हुलसी तुलसीदासजी की माता का नाम था, और हुलसी का दूसरा अर्थ 'हर्ष से फूली हुई' भी होता है।

रीहम ने सारा रहस्य समभ लिया। इन्होंने नौकर को बुलाकर घर रहने के लिए एक लम्बी खुट्टी दी ग्रौर उसकी स्त्री के लिए बहुत से गहने और कपड़े भेजे।

यह छन्द इतना पसन्द ग्राया कि इन्होंने इसी छंद में बरवै नायिका भेद लिख डाला। यह नायिका भेद प्रांगार रस की एक बहुमूल्य सम्पत्ति है। घटना ग्रीर उसका परिणाम दोनों ही बहुत सरस है।

### ( 및 )

श्रकबर के मरने पर जहांगीर ने रहीम को राजद्रोह के श्रिभयोग में कैंद कर दिया। कैंद में इन्हें बड़े बड़े कष्ट भेलने पड़े। जेल से किसी तरह छुटकारा मिला, तब इन्हें ग्राधिक कष्ट ने श्रा घेरा। क्योंकि जहांगीर ने इनका सम्पत्ति पहले ही जब्त कर ला थी। ये दुखी होकर चित्रकूट चले श्राये। इस हालत में भी याचक लोग इन्हें घेरे रहते थे। दानशक्ति की क्षीणता से इनको बड़ा मानसिक कष्ट होना था। इन्होंने याचकों को साफ साफ कह दिया कि—

ये रहीम दर दर फिरें, मांगि मधुकरी खांहि।
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहि॥
किन्तु याचक कब मानने लगे। एक दिन एक याचक ने इन्हें बहुत
विवश किया और इन्हों का यह दोहा उसने पढ सुनाया—

रिहमन दानि दिरद्र तर , तऊ जांचिबे जोग ।
जयों सरितन सूखा परे , कुग्रां खनावत लाग ॥
इससे विवश होकर इन्होंने रीवां-नरेश के पास यह दोहा लिख भेजा—

चित्रकूट मे रिम रहे , रहिमन ग्रवध नरेश । जापर बिपदा परित है , सो आवत यहि देस ।।

इस दोहे पर मुग्ध होकर रीवां-नरेश ने एक लाख रुपया रहीम के प्राप्त भेज दिया। रहीम ने सब रुपया उस याचक को दे दिया।

( & )

दरिद्रावस्था से दुःखी होकर रहीम ने एक भुजवे के यहां भार भोंकने

की नौकरी कर ली। एक दिन ये भार भोंक रहे थे। उसी समय रीवां-नरेश उधर से निकले। उन्होंने रहीम को पहचानकर कहा——

जाके सिर ग्रस भार , सो कस फोंकत भार ग्रस।
यह सुनकर रहीम ने सिर उठाकर देखा तो रीवां-नरेश खड़े दिखाई
पड़े। इन्होंने तत्काल यह उत्तर दिया—

₹हिमन उतरे पार , भार भोंकि सब भार म। °

रहीम की किवता नीति और ज्ञान के तत्व से पूर्ण हैं। छोटे छोटे हों में इन्होंने जो बड़े बड़े भाव भर दिये हैं, वे मन को मुग्ध कर छेते हैं। इनकी किवता का प्रधान गुण सरलता है। इन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भी अपने भाव व्यक्त किये हैं। हिन्दी ही में नहीं, संस्कृत और फारसी ग्रादि भाषाग्रों में भी रहीम ने बड़ी सरस किवता की है। इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थों के नाम प्रसिद्ध हैं—

रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, शृंगार सोरठ, मदनाष्टक, दीवान फारसी श्रौर वाकयात बाबरी का फारसी श्रनुवाद तथा खेट कौतुक जातकम्।

इनमें ''बरवै नायिका भेद'' ही समूचा छपा हुग्रा मिलता है। शेष हिन्दी-ग्रंथों का पता ही नहीं। श्रुंगार सोरठ और मदनाष्टक के नमूने के छन्द मिलते हैं जो इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। रहीम सतसई के श्रमी तक थोड़े ही दोहे मिलते हैं। हां, खेट कौतुक जातकम् पूरा मिलता है। रहीम ने ''बरवै नायिका भेद'' के प्रारम्भ में कहा है कि—

कित कह्यो, दोहाकह्यो , तुल्यो न छप्पै छन्द । बिरच्यो इहै विचारि कै, यह बरवै रस छन्दा।

इससे जान पड़ता है कि रहीम ने किवत्त ग्रौर छप्पे भी लिखे हैं। हिन्दी-मन्दिर प्रयाग ने 'रहीम' नामक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें

ैयह घटना मुक्ते को इरोपुर (जौनपुर) में बिन्दा नाम के एक अपढ़ भिक्षुक की जबानी मालूम हुई। रहीम की सब कविताएं, जो ग्रब तक मिलती हैं, संगृहीत हैं।

रहीम की जितनी कवितायें ग्रब तक मिली हैं, वे उनको एक प्रतिभा-शाली कवि प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। यहां रहीम की कविता के कुछ नमूने उद्धृत किये जाते हैं—

# रहीम सतसई

कहि रहीम इक दीपतें, प्रकट सब द्युति होय। तन सनेह कैसे दुरौ, दुग दीपक जरु दोय ।। १।। तरुवर फल नहिं खात हैं . सरवर पियहिं न पान। कहि रहीम परकाज हित . सम्पति सूर्चीह सूजान ॥ २ ॥ जिहि रहीम चित आपनों , कीन्हों चतुर चकोर। निशिवासर लागो रहै, कृष्णचन्द्र की ओर ।। ३ ।। रीति प्रीति सबसों भली , बैर न हित मित गोत। रहिमन याही जनम की , बहुरि न सङ्गति होत ।। ४ ॥ कहि रहीम धन बढ़ि घटे , जात धनिन की बात। बढे उनको कहा घास बेचि जे खात।। १॥ दरदिन परे रहीम कहि , भूलत सब पहिचानि । सोच नही वित हानि को , जो न होय दित हानि ।। ६ ।। को रहीम पर द्वार पर . जात न जिय पछितात। संपति के सब जात हैं , विपति सबीह लै जात ॥ ७ ॥ जो रहीम होती कहं, प्रभु गति अपने हाथ। तो को धों केहि मानतो , ग्राप बड़ाई साथ।। ८।। जो रहीम मन हाथ है, मनसा कहुं किन जाहिं। जल में ज्यों छाया परी , काया भीजति नाहि ॥ ९॥ तेहि प्रमान चलिबो भलो , जो सब दिन ठहराय । उमिं चलै जल। पारतें , जो रहीम बढ़ि जाय।। १० ।। यों रहीम सूख दूख सहत , बड़े लोग सह शांति। उबत चन्द्र जिहि भांति सो , ग्रथवत वाही भांति ॥ ११ ॥ माह मास लहि टेसुग्रा मीन परे थल भौर। त्यों रहीम जग जानिए , छुटे ग्रापनो ठौर ॥ १२॥ कहि रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत। विपति कसौटी जे कसे , तेई सांचे मीत ।। १३।। तबही लग जीबो भलो दीयो पर न धीम। बिन दीबो जीबो जगत , हमहिं न रुचै रहीम ॥ १४॥ रहिमन दानि दरिद्र तर , तऊ जांचिबे जोग। ज्यों सरितन सूखा परे , कुवां खनावत लोग।। १५॥ रहिमन देखि बड़ेन को , लघुन दीजिये डारि। जहां काम आवै सुई, कहा करे तरवारि।। १६॥ बड़ माया को दोष यह , जो कबहू घटि जाय। तो रहीम मरिबो भलो , दुख सहि जिये बलाय ॥ १७ ॥ धनि रहीम गति मीन की , जल बिछ्रत जिय जाय। जियत कंज तीज अंत बिस कहा भीर को भाय।। १८।। दादुर मोर किसान मन , लग्यो रहै धन माहि। पै रहाम चातक रटिन , सरबर को कोउ नाहि।। १९।। श्रमरबेलि बिन मूल की , प्रतिपालत है ताहि। रहिमन ऐसे प्रभुहिं तिज , खोजत फिरये काहि ॥ २०॥ रहमन अत्ति न कीजिये , गिह रहिये निज कानि । सहिअन ग्रिति फूले तऊ , डार पात की हानि ॥ २१॥ सरवर के खग एक से , बाढ़त प्रीत न धीम। पै मराल को मानसर , एकै ठौर रहीम ॥ २२ ॥ कह रहीम केतिक रही , केती गई बिहाय। माया ममता मोह परि , अन्त चले पछिताय ॥ २३॥ जो रहीम करिबो हुतो , ब्रज को यही हवाल। तौ कत मातिह दुख दियो , गिरिवरधर गोपाल ॥ २४॥

दीरघ दाहा ग्रर्थ के , ग्राखर थोरे ग्राहि। ज्यों रहीम नट कुण्डली . सिमिट कृदि किं जाहिं॥ २४॥ जे रहीम विधि बड़ किए , को कहि दुषण काढ़ि। दूबरो क्बरो , तऊ नखत तैं बाढि ॥ २६ ॥ रहिमन याचकता गहे बड़े छोट है जात। नारायण हुं को भयो , बावन ग्रागुर गात ।। २७।। ए रहीम घर घर फिरै, मागि मधुकरी खाहि। यारौ यारी छोड़ि दो , म्रब रहीम वे नाहि॥ २८॥ हरि रहीम ऐसी करी . ज्यों कमान सर पूर। खैचि ग्रापनी ग्रोर को , डार दियो पुनि दूर ॥ २९ ॥ संतन संपति जानिके, सबको सब कुछ देइ। दीनबन्ध बिन दीन की, को रहीम सुधि लेइ।। ३०।। समय दशा कुल देखि के ़ लोग करत सनमान। रहिमन दीन ग्रनाथ को , तुम बिन को भगवान ॥ ३१॥ सर सुखे पंछी उड़े, श्रौर सरन समाहि। दीन मोन बिन पच्छ के , कह रहीम कहं जाहि।। ३२।। धर धरत नित शीश पर , कहु रहीम किहि काज। जिहिरज मृति पत्नी तरी, सो ढुंढत गजराज।। ३३।। दीन सबन को लखत है , दीनहिं लखै न कोय। जो रहीम दीनहि लखै, दीनबन्धु सम होय।।३४॥ राम न जाते हिरन संग सीय न रावन साथ। जो रहीम भावी कतहुं होति ग्रापने हाथ।।३५॥ कह रहीम कैसे निभै बेर केर को संग। वे डोलत रस आपनो , उनके फात ग्रंग।। ३६॥ जो रहीम भ्रोछो बढ़ै, तौ तितही इतराय। प्यादे से फरजी भयो , टेढो टेढो जाय ॥ ३७॥ खीरा को मुंह काटिके, मलियत लोन लगाय। रहिमन करुवे मुखन की , चिह्ये यही सजाय।। ३८॥ नैन सलोने ग्रधर मधु, कहु रहीम घटि कौन। मीठो भाव लौन पर , ग्रह मीठे पर लौन ॥ ३९॥ जो विषया संतन तजी, मूढ़ ताहि लपटात। ज्यों नर डारत वमन कर , श्वान स्वाद सों खात ।। ४०॥ जो रहीमन दीपक दशा , तिथि राखत पट श्रोट। समै परे ते होति है, वाही पटकी चोट।। ४१॥ रहिमन राज सराहिये , शशि सम सुखद जो होय। कहा बापुरो भानु है, तप्यो तरैयन खोय।। ४२।। कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की बधू , क्यों न चंचला होय।। ४३।। रहिमन कहत सुपेट सों . क्यों न भयो तूपीठ। रीते अनरीतें करत , भरे बिगारत दीठ ।। ४४ ।। जे गरीब सों हित करै, धनि रहीम वे लोग। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग ॥ ४५ ॥ जा रहोम उत्तम प्रकृति , का करि सकत कुसंग। चन्दन विष ब्यापत नहीं , लपटे रहत भजंग ॥ ४६॥ यह न रहीम सराहिये, देन लेन की प्रीत। प्रानन बाजी राखिये, हारि होय के जीत ॥ ४७॥ ग्राप न काह काम के, डार पात फल मुर। श्रीरन को रोकत फिरें, रहिमन कूर बबूर।। ४८।, रहिमन सूधी चाल सों , प्यादा होत वजीर। फरजी मीर न हो सकै, टेड़े की तासीर ॥ ४९॥ बड़े पेट के भरन में , है रहीम दुख बाढ़ि। यातें हाथी हहरि के , दये दांत हैं का हि ।। ५०।।

यों रहीम सुख होत है बढत देखि निज गोत। ज्यों बडरी म्रंखियां निरखि, आंखिन को सूख होत ॥ ५१॥ श्रोछो काम बड़े करै, तौ न बडाई होय। ज्यों रहीम हनमन्त को , गिरिधर कहै न कोय ॥ ५२॥ जो बड़ेन को लघु कही, नहिं रहीम घटि जाहि। गिरिघर मरलीघर कहै कछ दुख मानत नाहि।। ५३।। शशि संकोच साहस सलिल मान सनेह रहीम। बढ़त बढ़त बढ़ि जाति है , घटत घटत घटि सीम ॥ ५४॥ यह रहीम निज संग ले , जनमत जगत न कोय। बैर प्रीति अभ्यास यश , होत होत ही होय।। ५५॥ बडे दीन को दूख सूने, लेन दया उर ग्रानि। हरि हाथी सों कब हती , कह रहीम पहिचानि ॥ ५६॥ रहिमन राम न उर धरै, रहत विषय लिपटाय। पश खर खात सवाद सों , गुर गुलियाये खाय।। ५७॥ दूरदिन परे रहीम कहि , दूरथल जैयत भागि। ठाढे हजत घुर पर , जब घर लागत ग्रागि ॥ ५६॥ प्रीतम छवि नैनन बसी पर छिब कहां समाय! भरा सराय रहीम लखि, आप पिथक फिरि जाय।। ५९।। गरुता फबे रहीम कहि फिब आई है जाहि। डर पर कूच नीके लगे, अन्त बतौरी म्राहि।। ६०॥ कृटिलन संग रहीम कहि . साध् बचते नाहि । ज्यों नैना सैननि करें , उरज उमेठे जाहि।। ६१।। कौन बडाई जलिंध मिलि गंग नाम भौ धीम। केहि की प्रभता निहं घटी, पर घर गये रहीम।। ६२॥ मानसरोवर ही मिलै, हंसनि मुक्ता भोग। सफरिन भरे रहीम सर , बक बालकनहिं योग।। ६३॥

रहिमन बिगरी ग्रादि की , बनै न खरचे दाम। हरि बाढे ग्राकाश लौं, तऊ बावनै नाम ॥ ६४॥ रहिमन रिससहितजत नहि , बड़े प्रीति को पौरि । मंकन मारत स्राबई , नींद बिचारी दौरि ॥ ६४ ॥ मनसिज माली की उपज , कही रहीम न जाय। फूल क्याम के उर लगे, फल क्यामा उर आया। ६६॥ जेहि रहीम तन मन दियो , कियो हिए बिच भौन। तासों दुख सुख कहन की , रही बात श्रव कौन।। ६७॥ जो पुरुषारथ ते कहूं, सम्पति मिलति रहीम। पेट लागि बैराट घर तपत रसोई भीम ॥ ६८ ॥ सब कोऊ सब सों करै, राम जुहार सलाम। हित रहीम तब जानिये, जा दिन श्रटके काम।। ६९॥ ज्यों रहीम गति दीप की , कुल कपूत गति सोय। बारे उजियारो लगै, बढ़े अंघेरो होय।। ७०।। छोटेन सों सोहैं बड़े, किह रहीम यहि लेख। सहसन को हथ बांधियत , लै दमरी की मेखा। ७१।। सम्पति भरम गंवाइ के , हाथ रहत कछु नाहि। ज्यों रहीम शशि रहत है , दिवस अकासहि माहि।। ७२।। श्रनुचित उचित रहीम लघु, करिह बड़ेन को जोर। ज्यों शशि के संयोग ते , पंचवत आगि चकोर ॥ ७३॥ काम कछू ग्रावै नहीं , मोल न कोऊ लेइ। बाजू टूटे बाज को , साहब चारा देइ।। ७४।। धनि रहीम जल पंक को , लघु जिय पियत ग्रघाय। उदिध बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय।। ७५॥ मांगे घटत रहीम पद , कितो करो बढ़ि काम। तीन पैग वसुधा करी , तऊ बावनै नाम ॥ ७६॥

नाद रीभि तन देत मृग , नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु ते अधिक , रीभोऊ कछू न देत ।। ७७।। रहिमन कबहुं बड़ेन के नाहिंगर्व को लेश। भार धरें संसार को तऊ कहावत शेष ॥ ७८॥ रहिमन नीचन संग बसि , लगत कलंक न काहि। दुध कलारिन हाथ लखि, मद समुभाहि सब ताहि।। ७९।। रहिमन अब वे बिरछ कहं . जिनकी छांह गंभीर। बागन बिच बिच देखियत , सेहंड कंज करीर ।। ५०॥ मुकता करै कपूर करि, चातक जीवन जोय। येतो बड़ो रहीम जल, ब्याल वदन विष होय।। = १।। शशि की शीतल चांदनी , सुन्दर सबहिं सुहाय। लगे चोर चित में लटी , घटि रहीम मन ग्राय।। ५२।। अमत ऐसे बचन मे , रहिमन रिस की गांस। जैसे मिसिरिह मे मिली, निरस बॉस की फांस।। ५३।। रहिमन मर्नाह लगाय के . देखि लेह किन कोय। नर को बस करिबो कहा नारायन बस होय।। ५४।। रहिमन ग्रंस्वा नयन डरि, जिय द्ख प्रगट करेइ। जाहि निकारो गेह ते , कस न भेद कहि देइ।। ५५।। ग्न ते लेत रहीम जन , सलिल कृप तें काढ़ि। क्पहं तें कहं होत है, मन काह को बाढ़ि।। ८६॥ रहिमन मन महाराज के , दृग सों नहीं दिवान। जाहि देखि रीभे नयन , मन तेहि हाथ बिकान ॥ ८७॥ बिरह रूप घन तम भयो . ग्रवधि ग्रास उदोत। ज्यों रहीम भादों निशा, चमिक जात खद्योत।। ५५॥ रहिमन लाख भली करौं, अगुनी अगुन न जाय। राग सूनत पय पियत ह , सांप सहज घरि खाय।। ८९।।

जैसी परें सो सहि रहै, कहि रहीम यह देह। धरती ही पर परत सब , शीत घाम औ मेह ॥ ९०॥ शीत हरत तम हरन नित , भूवन भरत निह चुक । रहिमन तेहि रविको कहा , जो घटि लखै उल्का । ९१।। निह रहीम कुछ रूप गुण , निह मृगया अनुराग। देशी श्वान जो राखिये, भ्रमत भूखही लाग।। ९२।। कागज को सो पूतरा, सहजिह में घुल जाय। रहिमन यह ग्रचरज लखो , सोऊ खैंचत बाय ॥ ९३॥ विगरी बात बनै नहीं , लाख करौ किन कोय। रहिमन बिगरे दूध को , मधै न माखन होय।। ९४॥ मथत मथत मांखन रहै, दही मही बिलगाय। रहिमन सोई मीत हैं , भीर परे ठहराय ॥ ९५ ॥ होय न जाकी छांह ढिग , फल रहीम अति दूर। बाढ़ेह मो बिन काज ही , जैसे तार खजूर ॥ ९६॥ यों रहीम गति बड़ेन की , ज्यों तुरंग ज्यवहार। दाग दिवावत आपु तन , सही होत असवार ॥ ९७॥ रहिमन निज मनकौ व्यथा मनहीं राखौ गोय। सुनि अठिलैहैं लोग सब , बांटि न लैहैं कोय ॥ ९८ ॥ रहिमन चुप ह्वं बैठिये , देखि दिनन को फेर । जब नीके दिन ग्राइ हैं , बतन न लिंग हैं देर ॥ ९९॥ गहि सरनागति राम की , भवसागर की नाव। रहिमन जगत उधार कर , श्रौर न कछ उपाव ॥१००॥ रहिमन वे नर मर चुके . जे कहुं मांगन जाहिं। उनसे पहिले वे मुए , जिन मुख निकसत नाहि ॥१०१॥ जाल परे जल जात बहि , तिज मीनन को मोह। रहिमन मछरी नीर को , तऊ न छांड़त छोह ॥१०२॥

धन दारा अरु सुतन में , रहत लगाये चित्त। क्यों रहीम खोजत नहीं , गाढ़े दिन को मित्त ॥१०३॥ श्रमी हलाहल मद भरे, इवेत इयाम रतनार। जियत मरत झुकि भुकि परत जिहि चितवत इक बार ।।१०४॥ कमला थिर न रहीम कहि , लखत अधम जे कोइ। प्रभु की सो अपनी कहै वयों न फजीहत होइ।।१०५॥ रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरैं मोती मानुस चून ॥१०६॥ जाय समानी उदिध में , गङ्ग नाम भयो घीम। काकी महिमा ना घटी , पर घर गये रहीम।।१०७॥ मानसरोवर ही मिले हंसन मुक्ता भोग। सफरी भरे रहीम ए , विपूल बिलोकन योग ॥१०८॥ बढ़त रहीम धनाढच धन , धनै धनी को जाइ। घटे बढै तिन को कहा , भीख मांगि जो खाइ।।१०९॥ रहिमन रहिला की भली, जो परसै चित साय। परसत मन मैला करे सो मैदा जरि जाय।।११०॥ खैर खुन खांसी खुशी, बैर प्रीति मधु पान। रहिमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान।।१११॥ गगन चढ फिर क्यों तिरै, रहिमन बहरी बाज। फीरि भ्राय बन्धन परै, पेट भ्रधम के काज।।११२॥ काल परे कछ और है, काज सरे कछ ग्रीर। रहिमन भांवर के भये, नदी सेरावत मौर ॥११३॥ रहिमन चाक कुम्हार को , मांगे दिया न देइ। छोद में डंडा डारि के , चहै नांद लइ लेइ।।११४।। अब रहीम मुसिकल परी , गाढ़े दोऊ काम। सांचे से तो जग नहीं . भुठे मिलै न राम ॥११४॥

रहिमन कोऊ का करैं . ज्वारी चोर लबार। जो पति राखनहार है , माखन चाखनहार ॥११६॥ रहिमन बिपदा तू भली , जो थोरे दिन होय। हित ग्रनहित या जगत में , जानि परत सब कोय।।११७॥ साधु सराहै साधुता , यती जोखिता जान । रहिमन सांचे सूर को , बैरी करै बखान ।।११८॥ करत निप्नई गुन बिना , रहिमन निपुन हजूर। मानो टेरत बिटप चढ़ि , मोहिं समान को कूर ॥११९॥ यों रहीम सुख होत है, उपकारी के ग्रंग। बांटनवारे के लगै, ज्यों मेहंदी को रंग।।१२०॥ भूप गनत लघु गुनिन को , गुनी गनत लघु भूप। रहिमन गिरिते भूमि लौं, लखो तो एकै रूप ॥१२१॥ तैं रहीम मन स्रापनो , कीन्हों चारु चकोर। निसि बासर लाग्यो रहैं , कृष्णचन्द्र की भ्रोर ॥१२२॥ मांगे मुकुरिन को गयो , केहि न त्यागियो साथ। मांगत ग्रागे सुख लह्यो , ते रहीम रघुनाथ ॥१२३॥ छिमा बड़ेन को चाहिये छोटेन को उतपात। का रहीम हरि को घटचो , जो भुगु मारी लात ॥१२४॥

#### सोरठा

रहिमन मोहि न सुहाय , ध्रमी पियावत मान बिन । जो विष देय बुलाय , प्रेम सहित मरिबो भलो ॥१२५॥ बरवै नायिका भेद

लहरत लहर लहरिया , लहर बहार । मोतिन जरी किनरिया , बिथुरे बार ॥ १ ॥ लागेउ म्रानि नबेलियहि , मनसिज बान । उकसन लाग उरोजवा , दुग तिरछान ॥ २ ॥

कवन रोग दुहुं छतियां , उपजेउ ग्राय। दुखि दुखि उठै करेजवा , लगि जनु जाय।। ३।। श्रीचक श्राय जोबनवां मोहिं दुख दीन। छुटि गो सङ्ग गोइयवां निहं भल कान ॥ ४॥ भोरहिं बोलि कोइलिया , बढ़वत ताप। घरि घरि एक घरिअवा , रह चुपचाप ।। ५ ॥ बाहर लैंके दियवा , बानर जाय । सासु ननद ढिग पहुंचत , देति बुझाय ॥ ६ ॥ होइ कत ग्राय बदरिया , बरखिंह पाथ। जैहीं घन ग्रमरैया , सुगना साथ ॥ ७ ॥ जैहौं चुनन कूस्मिश्रां खेत बड़ि दूर। नौवा केरि छोहरिया, मुहि संग कुर।। ५॥ जस मद मातल हथिया , हुकमत जाति । चितवत जाति तरुनियां, मन मुस्काति ॥ ९ ॥ खीन मलिन विषभैया , ग्रौगुन तीन। मोहि कहत बिधुबदनी , पिय मितहीन ॥१०॥ ते ग्रब जासि बेइलिया, बरु जरि मूल। बिन पिय सूल करेजवा , लखि तुव फूल ॥११॥ का तुम जुगल तिरियवा, भगरत आय। पिय बिन मनहं भ्रटरिया . मुहिं न सुहाय ॥१२॥ कासों कहीं संदेसवा , पिय परदेसु । लगेह चहत नहिं फुले , तेहि बन टेसु ॥१३॥ पिय आवत भ्रंगनैया , उठि कै लीन। साथे चतुर तिरियया , बैठक दीन ॥१४॥ कठिन नींद भिनुसरवा, श्रालस पाय । धन दै मूरख मितवा, रहल लोभाय।।१५॥

सूभग बिछाह पलंगिया , श्रंग सिगार। चितवति चौंकि तहनियां , दे द्रग द्वार ॥१६॥ बन घन फूलिह टेसुग्रा, बिगयन बेलि। चले बिदेश पियरवा, फगुम्रा खेलि ॥१७॥ पीतम इक सुमिरिनियां , मुहिं देइ जाहु। जेहि जपि तार बिरहवा , करब विवाहु ॥१८॥ लखि अपराध पियरवा , नहिं रिस कीन। बिहंसत चंदन चउिकया . बैठक दीन ॥१९॥ करत न हिय ग्रपरधवा , सपनेह पीय। मान करन की बिरियां , रहिगो हीय ॥२०॥ लै कर सुघर खुरुपिया , पिय के साथ। छइबे एक छतरिया, बरसत पाथ।।२१॥ सघन कुंज श्रमरैया , सीतल छांह । झगरत ग्राइ कोइलिया , पुनि उड़ि जांह।।२२।। खेलत जानिसि टोलवा, नन्दिकसोर। छुइ वृषभानु कुंग्ररिया , होइ गइ चोर ॥२३॥ पातम मिले सपनवां भो सुखखानि। म्रानि जगायेसि चेरिया , भइ दुखदानि ॥२४॥ पिय मूरति चितसरिया , चितवत बाल। चितवत ग्रवध सबेरवा , जपि जपि माल ॥२४॥ बिरहिन ग्रौर बिदेसिया , भी इक ठौर। पिय मुख तकत तिरियवा , चन्द चकोर ॥२६॥ सिखयन कीन सिंगरवा , रिच बहु भांति । हेरति नैन अरसिया , मुरि मुसुकाति ॥२७॥ छाकहु बइठ दुअरिया , मीजहु पाय। पिय तन पेखि गरिमयां , बिजन बुलाय ॥२८॥

टूटि खाट घर टपकत , टिट्रग्री टूटि।
पिय के बांह सिर्हनवां , सुख के लूटि।।२९॥
ढील ग्रोखि जल ग्रंचविन , तक्ष्मि सुगानि।
धरि खसकाइ घइलना , मृरि मुसुकानि॥३०॥
बालम ग्रस मन मिलयउं , जस पय पानि।
हंसिनि भई सवितया , लइ बिलगानि॥३१॥
पिथक ग्राइ पनिघटवां , कहत ''पियाव''।
पैयां परउं ननदिया , फोरे कहाव ॥३२॥
भागर सोरठ

पलटि चली मुसुकाय , दुति रहीम उजियाय ग्रति। बाती सी उसकाय मानो दीनी दीप की ॥१॥ छिपाय , नवल बधु घर लै चली। दीपक हिये बिहीन पछिताय . कूच लखि निज सीसै धुनै ॥२॥ कर गर्ड भ्रागि उर लाय, ग्रागि लेन ग्राई जो तिय। नहीं बुभाय . भभिक भभिक बरि बरि उठै।।३।। लागी **म**ढना **ह**टक

किलत लित माला, वाजवाहिर जड़ा था। चपल चखन वाला, चांदनी में खड़ा था।। किट तट बिच मेला, पीत सेला नवेला। ग्रस्ति बन ग्रस्तबेला, यार मेरा ग्रकेला।।

## केशवदास

कैशवदास सनाढ्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। इनका जन्म सं० १६१२ के लगभग हुग्रा। ग्रोड़ छा नरेश महाराजा रामिसह के भाई इन्द्रजीतिसह इनका विशेष ग्रादर करते थे। महाराजा बीरबल ने इनको केवल एक छंद पर छः लाख रुपये दिये थे। वह छंद यह है—

केशवदास के भाल लिख्यो विधि रंक को ग्रंक बनाय संवारघो। धोये धुवै निहं छूटो छुटै बहु तीरथ जाय कै नीर पखारघो॥ ह्वै गयो रंक ते राव तबै जब वीरबली नृपनाथ निहारघो। भूलि गयो जग की रचना चतुरानन बाय रह्यो मुख चारघो॥

केशवदास ने महाराजा बीरबल के द्वारा इन्द्रजीतिसिंह पर एक करोड़ का जुरमाना श्रकबर से माफ करा दिया था। इनका शरीरांत सं० १६७४ के लगभग हुग्रा।

ये संस्कृत के बड़े पंडित थे। इनकी कविता बहुत गूढ़ होती थी। इसी से प्रसिद्ध देव किव ने इन्हें ''किठिन काव्य का प्रेत'' कहा है। श्रौर इनकी किवता के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ''किव का दीन न चहै बिदाई। पूछै केशव की किवताई।''

इनके रचे हुये आठ ग्रंथ कहे जाते हैं—रिसक प्रिया, किव प्रिया, राम चंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिंहदेव चरित्र, जहांगीर चंद्रिका, नखशिख और रत्न बांवनी। उनमें से चार बहुत प्रसिद्ध हैं—रामचंद्रिका, किविप्रिया, रिसक्प्रिया और विज्ञान गीता। लोग कहते हैं कि रामचित्रका इन्होंने तुलसीदासजी के कहने से लिखी। रामचित्रका महा-काव्य है। किविप्रिया अलंकार-प्रधान ग्रन्थ है। यह प्रवीणराय वैद्या के लिए लिखा गया था। प्रवीणराय काव्यकला में इनकी शिष्या थी। रिसकिप्रिया श्रृंगार-प्रधान ग्रन्थ है। इसमें रसों का वर्णन है। विज्ञान-गीता एक साधारण ग्रंथ है।

केशवदास महाकिव थे, इसमें संदेह नहीं। इनकी कोई-कोई किता अन्य किवयों की किवता की तरह सुनते ही समभ में नहीं आ जाती। उसके लिए कुछ विचार की भ्रावश्यकता पड़ती है। परन्तु जितना ही उसे प्रधिक विचारिये, उतनी ही मिठास भी बढ़ती जाती है।

केशवदास रिसक भी एक ही थे। वृद्धावस्था में इन्होंने केशों की सफेदी देखकर कहा-

केशव केसिन् ग्रस करी, जस ग्रिट्हिं न कर्राहि। चन्द्रबदिन मृगलोचनी, बाबा किह किह जाहि।। इससे प्रकट होता है कि वृद्ध होने पर भी इनका मन वृद्ध नहीं हुआ था।

इनकी कविता के कुछ नमूने हम यहां उद्घृत करते हैं—

विप्र न नेगी कीजिये, मूढ़ न कीजे मित्त। प्रभु न कृतघ्नी सेइये, दूषण सहित कवित्त।। (२) ै,

धीरज मोचन लोचन लोल विलोकि कै लोककी लीकित छ्रटी।
फूट गये श्रुति ज्ञान के केशव ग्रांख ग्रनेक विवेक की फूटी।।
छोडि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ की गति छ्रटी।
त्यों न करे करतार उबारक जो चितवै वह बारवधूटी।।

( ३ )

तोरि तनी त्कटोरि कपोलिन जोरि रहे कर त्यों न रहौंगी। पान खवाइ सुधाधर पान कै पाड़ गहे तस हों न गहोंगी।। केसव चूक सबै सिहहों मुख चृमि चले यह तो न सहौंगी। कै मुख चूमन दे फिरि मोहि कै ग्रापनी धाय सों जाय कहोंगी।।

( ४)

भूषण सकल घनसारही के घनश्याम, कुसुम कलित केशरही छिबि छाई सी। मोतिन की लरी सिर कंठ कंठ माल हार, और रूप ज्योति जात हेरत हेराई सी।। चंदन चढ़ाये चारु सुन्दर शरीर सब, राखी जनु सुभ्र शोभा बसन बनाई सी। शारदा सी देखियतु देखो जाइ केशोराइ ठाढ़ी वह कुंवरि जुन्हाई में भ्रन्हाई सी।।

( 및 )

मन ऐसो मन मृदु मृदुल मृणालिका के, सूत कैसो सुर ध्विन मनिन हृरित है। दारघो कैसो बीज दांत पांत से अरुण ग्रोंठ, केशोदास देखि दृग ब्रानंद भरित है। येरी मेरी तेरी मोहि भावत भलाई तातें, बूक्षिति हों तोहिं ब्यौर बूक्षत डरित है। माखन सी जीभ मुख कंज सी कोमलता में काठ सी कठेटी बात कैसे निकरित है।।

## ( \ \ \ )

पंडित पुत्र, सुधी पितनी जु पितिव्रत प्रेम परायन भारी। जानै सब गुण, मानै सबै जग, दान विधान दया उर धारी॥ केशव रोगनही सो वियोग, संयोग सुभोगन सो सुखकारी। सांच कहे, जग मांह लहे यश, मुक्ति यहै चहुं वेद विचारी॥

## ( 9 )

बाहन कुचाली, चोर चाकर,चपल चित, मित्र मित हीन, सूम स्वामी जर ग्रानिये। पर वश भोजन, निवास वाम कुकुरन, वरषा प्रवास, केशोदास दुखदानि ये।। पापिन के ग्रङ्ग संग,ग्रंगना श्रनंग वश,अपयश युत सुत, चित हित हानि ये। मूढ़ता बुढ़ाई, ब्याधि, दारिद, भुठाई ग्राधि, यहई नरक नरलोकनि बखानिये।।

## ( 5 )

कैटभसों नरकासुरसों पल में मधुसों मुरसों जिन मारघो। लोक चतुर्देश केशव रक्षक पूरण वेद पुरान विचारघो॥ श्री कमला कुच कुंकुम मंडित पंडित देव म्रदेव निहारघो। सो कर मांगन को बलि पै करतारहु ने करतार पसारघो॥

## ( 9 )

जों हों कहों रहिये तो प्रभुता प्रकट होत चलन कहों तो हित हानि नाहीं सहनो । भाव सो करहु, तो उदास भाव प्राणनाथ साथ ले चलहु कैसे लोकलाज बहनो ॥ केशोदास की सों तुम सुनहु छबीलेलाल चलेही बनत जो पै नाहीं राज रहनो । जैसिय सिखाग्रो सीख तुमहीं सुजान प्रिय तुमहीं चलत मोहि जैसो कछु कहनो ॥

### (१०)

धिक मंगन बिन गुणहिं गुण सुधिक सुनत न रीिक्सय।

रीझ सुधिक बिन मौज मौज धिक देत सु खी भिय ।। दीबो धिक बिन सांच सांच धिक धर्म न भावे। धर्म सु धिक बिन दया दया धिक ग्रिर कहं ग्रावे।। ग्रिर धिक चित्त न सालई, चित धिक जहं न उदार मित। मित धिक केशव ज्ञान बिनु, ज्ञान सुधिक बिनु हरिभगित।।

( ११ )

पातक हानि पिता संग हारिबो गर्व के शूलिन तें डिरिये जू। तालिन को बंधिबो बधरोर को नाथ के साथ चिता जिरये जू। पत्र फर्टै ते कटेरिन केसव कैंसहुतीरथ में मरिये जू। नीकी लगैं ससुरारि की गारि औं डांड़ भलो जो गया भरिये जू।

( १२ )

पाप की सिद्धि सदा ऋण बृद्धि सुकीरित स्रापनी स्राप कही की । दुःख को दान जुसूतक न्हान जुदासी की संतित संतत फीकी ।। बेटी को भोजन भूषन रांड़ को केशव प्रीति दसा पर ती की । युद्ध में लाज दया स्रिर को स्रुठ ब्राह्मण जाति सों जीतिन नीकी ।।

( १३ )

सोने की एक लता तुलसी बन क्यों बरनों सुनि बुद्धि सकै छ्वै। केशवदास मनोज मनोहर ताहि फले फल श्रीफल से द्वै॥ फूलि सरोज रह्यो तिन ऊपर रूप निरूपन चित्त चले च्वै। तापर एक सुवा शुभ तापर खेलत बालक खंजन के द्वै॥

( 88 )

दुरिहै क्यों भूषण बसन दुति यौवन की देह हूं की ज्योति होति द्यौस ऐसी राति है। नाहक सुवास लागे ह्वै है कैसी केशव सुभावती की वास भौंर भीर फारे खाति है।। देखि तेरी सूरत की मूरत बिसूरित हूं, लालिन के दृग देखिबे को ललचाति है। चालि है क्यों चदमुखी कुचन के भार भये कचन के भार ही लचिक लङ्क जाति है।।

### ( २० )

प्रथम सकल शुचि मञ्चन ग्रमल बास, जावक सुदेश केश पाश को सम्हारिबो । ग्रङ्गराग भूषण विविध मुख वास राग, कज्जल कलित लोल लाचन निहारिबो ।। बोलिन हंसिन मृदु चलिन चितौनि चारु, पल पल प्रति पतित्रत परिपारिबो । केशौदास सो बिलास करहु कुंबरि राघे, इहि बिधि सोरह शृङ्गारिन शृङ्गारिबो ।।

## ( २१ )

भाव जहां ब्यभिचारी वे पै रमें पर नारी, द्विजैगन दंडधारी चोरी पर पीर की । मानिनीनहीं के मन मानियत मान-भंग, सिन्धृहिं उलांधि जाति कीरति शरीर की ॥ भूलैं तो अधोगित न पावत है केशौदास, माचही सों है वियोग इच्छा गंग नीर की ॥ बन्ध्या बासनानि जानु बिधिना सो बाटिनिकी, ऐसी रीति राजनीति राजै रघुवीर की ॥

## ( २२ )

किव कुल ही के श्रीफलन , उर अभिलाष समाज। तिथिही को छय होत है , रामचन्द्र के राज।।

## ( २३ )

लूटिब के नाते पाप पट्टने तौ लूटियत, तोरिब को मोह तरु तोरि डारियतु है। घालिब के नाते गर्व घालियत देवन के, जारिब के नाते भ्रम ओघ जारियतु है। बांधिब के नाते ताल बांधियत केशौदास, मारिब के नाते तौ दरिद्र मारियतु है। राजा रामचन्द्रजू के नाम जग जोतियतु, हारिब के नाते भ्रान जन्म हारियतु है।

## ( 28 )

कुटिल कटाक्ष कठोर कुच, एकै दुःख ग्रदेय। द्विस्वभाव ग्रदुलेष में, ब्राह्मण जाति ग्रजेय।।

# पृथ्वीराज श्रीर चम्पादे

पृथ्वीराज बीकानेर के राजा राजसिंह के भाई थे, श्रीर अकबर के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि इन्हीं की रानी किरणमयी अत्यन्त सुन्दरी थी, जिसे नवरोज के श्रवसर पर अकबर ने एक दूती के द्वारा बहकाकर एक कोठरी में बन्द कर दिया और स्वयं कोठरी में घुसकर वह बलात्कार किया चाहंता था। पर किरणमयी ने उस भारत के शाहंशाह को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा श्रीर कटार निकालकर उसके गले पर रख दी। अकबर ने जब माता कहकर क्षमा मांगी तब कहीं उसके प्राण बचे।

प्रसिद्ध देशभक्त महाराणा प्रतापिसह जब अकबर से विद्रोह कर के राज्य छोड़कर बनों में घूमते थे; तब एक दिन उनकी कन्या के हाथ से एक जङ्गली बिलाव घास की रोटी, जो वह खा रही थी, छीन कर ले गया। कन्या रोने लगी। इस घटना का राणाजी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अकबर के पास संधि का प्रस्ताव लिख भेजा।

टाड साहब लिखते हैं — ''प्रताप का पत्र पाकर ग्रकवर बहुतृ ही प्रसन्न हुग्रा। उसने ग्राज्ञा दी कि राज्यभर में नाच गान हो ग्रीर ग्रान्त मनाया जावे। मारे हर्ष के उसने वह पत्र पृथ्वीराज को दिखलाया। पृथ्वीराज बीकानेर-नरेश राजिंसह के छोटे भाई थे, जो दुर्भाग्य से मुगलों के यहां कैंद थे। वे बड़े वीर, साहसी ग्रीर स्वदेश प्रेमी थे। वीर ही नहीं, बिल्कं वे एक ग्रच्छे किव भी थे। वे ग्रपनी किवत्व-शिक्त से मनुष्य का मन मोह सकते थे ग्रीर ग्रावश्यकता पड़ने पर तलवार लेकर युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकते थे। लड़क-पन ही से वे प्रतापिसह की वीरता, उदारता ग्रीर स्वदेश-भिक्त पर मोहित होकर उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। जनको विश्वास नहीं था कि प्रतापिसह ने ग्रकबर को ऐसा पत्र लिखा होगा। ग्रतएव स्वाभाविक निडरता से उन्होंने ग्रकबर से कहा — ''मैं प्रताप को भलीभांति जानता

हूं। यह पत्र उनका नहीं है। और तो क्या, यदि ग्राप ग्रपना ताज भी दे दें तो भी तेजस्वी प्रताप ग्रापके वज्ञ में नहीं होंगे।" इसके पश्चात् उन्होंने ग्रकबर की ग्रनुमित से प्रतापिसह को एक पत्र लिखा। पत्र किवता में था। उस किवता को ग्रब भी कभी-कभी राजपूत लोग बड़े आनन्द से गाते हैं।

पत्र की मूल प्रति कहीं नहीं मिलती । उसके कुछ दोहे प्रसिद्ध हैं, उन्हें हम यहां उद्धृत करते हैं—

घर बांकी दिन पाधरा , मरद न मूकै माण । घणां नरिन्दा घेरियो , रहै गिरिन्दां राण ॥ १ ॥ जिसकी भूमि ग्रत्यन्त विकट है, ग्रौर दिन ग्रनुकूल है, जो वीर ग्रिममान को नहीं छोड़ता, वह महाराणा बहुत राजाग्रों से घिरा हुआ पहाड़ी में निवास करता है।

पातल राण प्रवाड़ मल , बांकी घड़ा बिभाड़ । खूंदाईं कुण है खुरां , तो ऊभां मेवाड़ ।। २ ।।

• हे विकट सेनाओं के विध्वंस करनेवाले और युद्ध में मल्ल महाराणा प्रतापितह ! तेरे खड़े रहते मेवाड़ की घाड़ों के खुरों से खुंदानेवाला कौन हैं ?

माई एहा पूत जण , जेहा राण प्रताप।
ग्रकबर सूतो श्रोधकै , जाण सिरा पै सांप।। ३ ।।
हे माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्न कर, जैसा राणा प्रताप है। जिसको
ग्रकबर सिरहाने का सांप जानकर सोता हुआ चौंक उठता है।

भ्रइरे भ्रकबरियाह , तेज तुहालो तुरकड़ा । नम नम नीसरियाह , राण बिना सह राजवी ।। ४ ।। बर तेरा तेज देखकर बड़ा म्राज्वर्य दोना दै जिसके साम

हे अकबर, तेरा तेज देखकर बड़ा म्राश्वर्य होना है, जिसके सामने महाराणा के सिवा सब राजा लोग भुक गये।

> सह गावड़ियो साथ , एकण बाड़े बाड़ियो। राण न मानी नाथ , तांड़ें सांड़ प्रतापसी।। ५ ॥

हे भ्रकबर । तूने गाय रूपी सब राजाओं को एक बाड़े मे इकट्ठा कर लिया; परन्तु साड़ रूपी प्रतापिंसह तेरी नाथ को नहीं मानकर गरज रहा है।

पातल पाघ प्रमाण , साभी सागा हर तणी।

रही सदा लग राण , अकबर सूऊभी अणी।। ६ ॥

महाराणा सग्रामसिंह के पोते प्रतापसिंह की पगड़ी ही गिनती मे

सच्ची है, जो ग्रकबर के सामने अनुस्र होकर उच्च रही।

चोथो चीतोडाह, बाटो बाजती तणो। माथै मेवाड़ाह, थारै राण प्रतापसी।। ७॥

हे चित्तौड़ के स्वामी महाराणा प्रतापिसह ! हे मेवाड़पित !पगड़ी तेरे ही सिर पर है।

ग्रकबर समद ग्रथाह , तिह डूबा हिन्दू तुरक ।

मेवाड़ो तिड माह , पोयण फूल प्रतापसी ॥ ८ ॥

अकबर रूपी ग्रथाह समुद्र में हिन्दू तुरुक सब डूब गये; परन्तु मेवाड
के स्वामी महाराणा प्रताप उसमें कमल के फूल के समान रहे ।

म्रकबरिये इक बार , दागल की सारी दुनी।

म्रणदागल भ्रसवार , चेटक राण प्रतापसा ॥ ९ ॥

अकबर ने एक ही बार मे सारी दुनिया को कलकित कर दिया। परन्तु चेटक घोड़े के ग्रसवार राणा प्रताप निष्कलक रहे।

म्रकबर घोर भ्रधार , ऊघाणा हिन्दू भ्रवर ।

जागै जगदातार, पोहरे राणं प्रतापसी ॥ १० ॥

ग्रकबर रूपी घोर ग्रवकार में सब हिन्दू सा गये । परन्तु जगत् का दाता राणा प्रताप (धर्म-धन की रक्षा के लिए) पहरे पर खड़ा है।

हिन्दूपति परताप , पत राखो हिन्दुम्राणरी ।

सहो विपत सताप , सत्यसपथकरि म्रापनी ॥ ११ ॥

हे हिन्दूपित प्रताप ! हिन्दुग्रो की लज्जा रक्खो। श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सब कष्टो को सहो।

चम्पा चीतोड़ाह , पोरस तणो प्रतापसी।
सौरभ श्रकबर साह , श्रलियल ग्रामड़िया नहीं।। १२।।
चित्तीड़ चम्पा है, प्रताप उसकी सुगन्ध है। श्रकबर रूपी भौरा उसके
पास नहीं फटकता। (चम्पा के फूल पर भौरा नहीं बैठता)।
पातल जो पतसाह , बोलै मुखहूता बयण।
मिहर पछम दिसमाह , ऊगै कासप राववत।। १३।।
महाराणा प्रतापिसिंह यदि बादशाह को अपने मुख से बादशाह कहें,
तो कश्यप जी के संतान भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में उगें।
पटकूं मूछां पाण , कै पटकूं निज तर्न करद।
दीजै लिख दीवाण , इण दो महली बात इक।। १४।।

हे दीवान ! मैं भ्रपनी मूंछ पर हाथ फेरूं, या भ्रपने शरीर को तल-वारै से काट डालूं, इन दोनों में से एक बात जिल दीजिए।

राठौर-वीर पृथ्वीराज की कविता पढ़कर प्रताप को इतना साहस हुम्रा कि मानों उन्हें दश हजार राजपूतों की सहायता मिल गई । वे ग्रयनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हुए। पत्र के उत्तर में महाराणा प्रताप ने नीचे लिखें दोहे भेजे थे—

तुरुक कहासी मुख पतो , इण तनसूं इर्कालग ।

ऊगै जाहीं ऊगसी , प्राची बीच पतंग ।। १ ।।

भगवान एकिंखग की शपथ है, इस शरीर से ग्रथित् प्रताप के मुख
से बादशाह तुरुक ही कहलावेगा ग्रीर सूर्य का उदय जहां से होता है,
वहीं पूर्व ही में होगा ।

<sup>ै</sup> प्रतापिसह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कभी किसी यवन को सिर न भुकावेंगे । एक बार एक भाट ग्रकबर के सामने मुजरा करने गया। सामने पहुंचकर उसने पगड़ी उतार ली। उसको नंगे सिर देखकर ग्रकबर ने कारण पूछा, तब उसने कहा—यह पगड़ी महाराणा प्रतापिसह जी ने ग्रपने हाथ से दी है। मैं इसे आपके सामने भुकाना नहीं चाहता। यह सुनकर ग्रकबर ने प्रतापिसह की बड़ी प्रशंसा की।

खुशी हूंत पीथल कमध , पटको मूछा पाण।
पछटण हैं जेत पतो , कमला सिर केवाण।। २।।
हे वीर पृथ्वीराज, ग्राप प्रसन्न होकर मूछों पर हाथ फेरिये। जब
तक प्रतापसिंह हैं. तलवार को यवनो के सिर पर ही जानिये।

साग मूड़ सहसी सको , सम जस जहर सवाद।
भड़ पीथल जीतो भला , बैण तुरक सू बाद।। ३।।
राणा प्रताप सिर पर भाला सहेगा, क्योंकि बराबरवाले का यश
विष के समान होता है। हे भट पृथ्वीराज, ग्राप तुरुक से बातों के युद्ध में
विजय पावे।

अकबर के साथ विवाद होने का पता जब पृथ्वीराज की रानी को लगा, तब उसने यह दोहा लिखकर पृथ्वीराज के पास भेजा—--

पति जिद की पतसाहसू, यहै सुणी में आज। कहा पातल अकबर कहा, करियो बड़ो अकाज।।

हे प्राणपित ! मैंने आज यह सुना कि आपने महाराणा के सम्बन्ध मे अकबर से विवाद किया है। कहा अकबर और कहा प्रताप ! आपने बड़ा अनर्थ किया।

इसके उत्तर मे पृथ्वीराज ने यह कवित्त लिख भेजा-

जब ते सुने हैं बैन तब ते न मोको चैन पाती पढ़ि नैक सो डिलब न लगावेगा। लेकै जमदूत से समस्त राजपूत आज आगरे में आठो याम ऊधम मचावेगो।। कहैं पृथिराज प्रिया नैक उर धीर धरो चिरजीवी राना श्री मलेच्छन भगावेगो। मन को मरद मानी प्रबल प्रतापसिंह बब्बर ज्यो तड़प अकब्बर पै आवेगो।।

ग्रर्थ स्पष्ट है ।

पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप के विषय मे •श्रीर भी बहुत-से पद्य रचे थे, उनमे से एक गीत नीचे दिया जाता है—

गीत

नर तथ निमाणा निलजी नारी अकबर गाहक बट अबट।

चौहटै तिण जायर चीतोड़ो बेचै किम रजपूत बट।।
रोजायतां तणें नवरोजें जेथ मुसाणा जणा जण।
हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पनो न खरचें क्षत्री पण।।
परपच लाज दीठ नह ब्यापण खोटो लाभ अलाभ खरो।
रज बेचबां न ग्रावे राणो हाटे मीर हमीर हरो।।
पेखे ग्रापतणा पुरुषोत्तम रह ग्राणियाल तणें बल राण।
खन्न बेचियां अनेक खत्रियां खत्रवट थिर राखी खूमाण।।
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार।
रह राखियो खत्री ध्रम राणें साराले बरतो संसार॥
जहां पर मानहीन पुरुष और लज्जाहीन स्त्रियां है, ग्रीर अकबर
जैसा ग्राहक है, उस चौपड़ के बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी
राजपूती का भाग कैसे बेचेगा ?

मुसलमानों के नवरोज के समय प्रत्येक व्यक्ति लुट गया । परन्तु हिन्दुभ्रों का पति प्रतापसिंह उस दिल्ली के बाजार में भ्रपना क्षत्रियपन क्यों खरचे ?

वंशलज्जा से भरी दृष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं व्यापता । इसी से पराधीनता के सुख के लाभ को बुरा और ग्रलाभ को ग्रच्छा समभकर बादशाही दुकान पर रज बेचने के लिए हमीर का पोता राणा प्रतापिसह कदापि नहीं ग्राता ।

भ्रपने पुरुषाओं का उत्तम कर्तव्य देखते हुये महाराणा ने भाले के बल से क्षत्रिय-धर्म को भ्रचल रक्खा और भ्रन्य क्षत्रियों ने भ्रपने क्षत्रियत्व को विकय कर डाला।

ठग रूपी भ्रकबर भी एक दिन इस संसार से चला जायगा भ्रौर हाट भी उठ जायगी। परन्तु संसार में यह बात भ्रमर रह जायगी कि क्षत्रिय-धर्म में रह कर उस धर्म को केवल राणा प्रताप ही ने रक्खा; भ्रब सब उसे काम में लाभ्रो।

पृथ्वीराज बड़े रसज्ञ कवि थे। उनकी पहली रानी लालादे भी

किवता करती थी। ऐसी रसमयी रमणी के साथ किव पृथ्वीराज का दिन बड़े चैन से कटता था। परन्तु दुर्भाग्य से लालादे का भरी जवानी में स्वर्गवास होगया। जब उसकी देह चिता पर जल रही थी तब पृथ्वीराज ने कहा—

तो रांध्यों निह खावस्यां, रे! बासदे निसडु। मो द्रेखत तू बालिया, लाल रहंदा हडु।।

ग्रर्थात्, ऐ ग्राग ! मैं तेरा रांघा हुग्रा कोई पदार्थ नही खाऊंगा। तूने मेरे देखते ही लालादे को जला दिया ग्रौर उसका हाड़ ही शेष रहा!

उस दिन से वे स्राग की पकी हुई कोई चीज नहीं खाते थे। जब वे बहुत दुर्बल होगये, तब लोगों ने समक्ता बुक्ताकर उनका विवाह जैसलमेर के राव लहर राज की बेटी चम्पादे से कराया। चम्पादे बड़ी ही सुन्दरी और प्रसन्नमुखी थी। लालादे से भी वह गुण और रूप में बढकर थी। पृथ्वीराज उसको बहुत प्यार करते थे। पित की संगित से चम्पादे ने भी कविता करनी सीख ली थी।

एक दिन पृथ्वीराज बालों में कंघी कर रहे थे। चम्पादे उनके पीछ खडी थी। पृथ्वीराज ने दाढी में से एक सफेद बाल निकालकर फेंक दिया। तब चम्पादे मुंह फेरकर हंसने लगी। पृथ्वीराज ने दर्पण में उसकी परछाई देख कर पीछे देखा और फिर लिजित होकर कहा—

पीथल घोना आवियां , बहुनी लागी खोड़।
पूरे जोबन पदमणी , ऊभी मूंह मरोड ।।
पीथल पनी टमुक्तियां , बहुनी लग गई खोड़।
स्वामीनी हांसा करे , तानी दे मुख मोड़।।
पीथल पनी टमुक्तियां , बहुनी लागी खोड़।
मरवण मत्त गयंद ज्यों , ऊभी मुक्ख मरोड़।।

१ पृथ्वीराज । २ सफेद । ३ म्रागये । ४ खड़ी । ५ सफेद बाल । ६ चमक म्राये । ७ स्वामी की । ६ कामिनी स्त्री ।

यह सुनकर चम्पादे ने पृथ्वीराज के मन की ग्लानि मिटाने के लिए कहा—

प्यारी कहे पीथल सुनो , घोलां दिस मत जोय।
नरां, नाहरां, डिगमिरां , पाकां ही रस होय।।
खेड़ज पक्कां घोरियां , पंथज गउघां पाव।
नरां तुरंगां बन फलां , पक्कां पक्कां साव।।
इसी प्रकार दोनों, राजा रानी का जीवन बडे ग्रानन्द से बीता।
पृथ्वाराज ने डिङ्गल भाषा में रुक्मणि-मङ्गल काव्य बनावा है।

### उसमान

उसमान गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेखहसन था। ये जहांगीर बादशाह के समय में हुए। संवत् १६७० में इन्होंने चित्रावली नाम की एक प्रेम-कहानी लिखी, जो दोहा चौपाइयों में है। सुनते हैं इन्होंने और भी कुछ ग्रन्थ लिखे हैं। इनके जन्म-मरण का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। चित्रावली की कथा बड़ी मनोहर है। उसमें चित्रावली की बाटिका का वर्णन, उसका नखसिख, विरह, षट्ऋतु और बारहमासा ग्रादि देखने योग्य है। कुंवर ढूंढ़न खंड में किव ने कितने ही देशों और प्रदेशों का वर्णन किया है। सबसे ग्रचम्भे की बात तो यह है कि किव ने उसमें ग्रंगरेजों का भी वर्णन किया है। ईम्ट इंडिया कम्पनी ने सन् १६१२ में सूरत में ग्रपना गुदाम बनाया था, और सन् १६१३ का रचा हुआ यह ग्रन्थ है। गाजीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर ग्रंगरेजों के विषय में इतनी जानकारी रखना किव के लिए साधारण बात नहीं है। हम यहां का०नां प्र०सभा द्वारा प्रकाशित चित्रावली से कुंवर ढूंढ़नखंड का कुछ ग्रंश उद्धृत करते हैं और उसी पुस्तक से कुछ उत्तम दोहे भी प्रस्तुत करते हैं—

१ बैलों। २ दिगम्बर, योगी, यती। ३ खेती। ४ बैलों। ४ ऊंट।

### चौपाई

जिन पच्छू दिस कीन्ह पयाना , पहिलाहिं गा सो देस मुलताना । देखेसि सिंधी लोग सर्बाईं , मिहरावन सब सेविह साईं ॥ हेरेसि ठठ्ठा नगर सुहावा , विहंग हिरन सेबें गंजावा । काबुल हेरि मोगल कर देसा , जहां पुिहम पित होड नरेसा ॥ देखेसि रूम सिकदर केरा , स्याम रहा होड सकल श्रंधेरा । देखेसि मक्का विधि श्रस्थाना , हीय श्रंघ ते पाहन जाना ॥ हाजी संग मिलि गयउ मदीना , का भा गये जो साफ न सीना । गा बगदाद पीर के तीरा , जेहि निहचै तेहि संग हमीरा ॥ इस्ताम्बोल मिसर पुनि हेरा , गा लदाख लहु कीन्हेसि फेरा । दिखन देस को जे पगु धारा , चला तािक सो लंक पहारा ॥ पिहलेहि गै हेरिस गुजराता , सुन्दर धनी लोग सुख राता । गयो जाम जहं कच्छी होई , लोग सुरूप सुखी सब कोई ॥ बलंदीप देखा अगरेजा , जहां जाइ निंह कठिन करेजा । ऊंच नीच धन सपित हेरा , मद बराह भोजन जिन केरा ॥ जहां जाइ उहं बन्दर साजा , लगा संग चिंद गयउ जहाजा।

## दोहे

''मान'' करहु जो किर सकहु, कथनी श्रकथ अपार।
कथे न कर कछ श्रावइ, करनी करतब सार।। १।।
कौन भरोसा देह का, छाड़हु जतन उपाय।
कागद की जस पूतरी, पानि परे घृलि जाय।। २।।
तब लहु सहिये बिरह दुख, जब लिंग श्राव सो वार।
दुःख गये तब सुक्ख है, जानै सब संसार।। ३।।
सब कहं श्रमिरित पांच है, बंगाली कहं सात।
केला, कांजी, पान, रस, साग, माछरी, भात।। ४।।
छत्री सुनि जो ना करे, तिय श्रक गाय जोहारि।
पुहुमी कुल गारी चढ़ै, सरग होइ मुख क़ारि।। ४।।

लोयन जाहि कटाच्छ सर , मारि प्रान हरि लीन्ह। अधर बचन ततिखन दोऊ , ग्रमिय सींचि जिव दीन्ह।। ६।। कहां सो विकम सकबंधी , कहां सो राजा भोज। हम हम करत हेराइगे , मिला न खोजे खोज।। ७॥

मिलूकदास

बाबा मलूकदासजी का जन्म लाला सुन्दरदास कक्कड़ खत्री के घर म, बैसाख बदी ५, सं० १६६१ में, गांव कड़ा, जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी भुजा इतनी लम्बी थी कि घुटने तक आ जाती थी। लड़कपन में ये गांव-गांव कम्बल बेचा करते थे। साधुम्रों को ग्रौर गरीबों को बिना दाम लिये ही कम्बल दे दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद ये ग्रपना सारा समय भगवद्भजन में ही बिताने लगे। इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली ग्रौर हजारों लोग दर्शन को ग्राने लगे। इनके गुरु का नाम विठ्ठलदास था। वे द्रविड़ देश के महात्मा थे। बाबा मलूकदास सदा गृहस्थाश्रम में रहे। इनकी एक कन्या थी। थोड़ी ही ग्रवस्था में स्त्री ग्रौर पृत्री दोनों का देहान्त हो गया।

सवत् १७३९ में, १०८ वर्ष की ग्रवस्था में मलूकदासजी ने चोला छोड़ा। शरीर छोड़ने से पहले ही इन्होंने ग्रपनी मृत्यु का ठीक-ठीक समय ग्रपने चेलों को बतला दिया था।

मलूकदासजी के पन्थ की मुख्य गिह्यां कड़ा (प्रयाग), जैपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, कलापुर, नैपाल भौर काबुल में हैं। जगन्नाथपुरी में भी मलूकदासजी का स्थान है। जहां इनके नाम का टुकड़ा भ्रब तक मिलता है।

मल्कदासजी की कविता ज्ञान से भरी है। इनके कुछ चुने हुए पद श्रीर साख़ियां यहां उद्वृत की जाती हैं—

(१) दर्द दिवाने बाबरे, ग्रलमस्त फकीरा। एक ग्रकीदा लैरहे, ऐसे मन धीरा।। प्रेम पियाला पीवते , बियरे सब साथी । ग्राठ पहर यों झूमते , ज्यों माता हाथी ।। उनकी नजर न ग्रावते , कोइ राजा रंका । बन्धन तोड़े मोह के , फिरते निहसंका ।। साहब मिल साहब भये , कछु रही न तमाई । कह मलूक तिस घर गये , जहं पवन न जाई ।।

## ( ? )

दीनदयाल सुनी जब ते तब ते हिय में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाय के जाउं कहां में तेरे हित की पट खैच कसी है।। तेरोइ एक भरोस मलूक को तेरे समान न दूजो जसी है। एहो मुरारि पुकारि कहीं ग्रब मेरी हंसी नहि तेरी हंसी है।

## ( 3 )

भील कब करी थी भलाई जिय ग्राप जान फील कब हुग्रा था मुरीद कहु किसका ? गीध कब ज्ञान की किताब का किनारा छुग्रा ब्याध ग्रीर बिधक निसाफ कहु तिमका ? नाग कब माला लैके बंदगी करी थी बैठ मुक्तको भी लगा था ग्रजामिल का हिसका। एते बदराहों की बदी करी थी माफ जन मलूक ग्रजाती पर एती करी रिस का ?

#### साखी

जहाँ जहां बच्छा फिरै, तहां तहां फिरै गाय।
कहें मलूक जहाँ संतजन, तहां रमैया जाय॥१॥
अजगर करैं न चाकरी, पंछी करैं न काम।
दास मलूका यों कहैं, सब के दाता राम॥२॥
गर्व भुलाने देह के, रिच रिच बांधे पाग।
सो देही नित देखि के, चोंच संवारे काग॥३॥
मलुका सोई बीर हैं, जो जानै पर पीर।
जो पर पीर न जानई, सो काफ़िर बेपीर॥४॥

माला जपों न कर जपों , जिभ्या कहों न राम ।
सुमिरन मेरा हिर करैं , मैं पायो विसराम ॥ ४ ॥
जग लिंग थो ग्रंधियार घर , मूस थके सब चोर ।
जब मिन्दिर दीपक बरचो , वही चोर धन मोर ॥ ६ ॥
दया धर्म हिरदै बसैं , बोलै ग्रमृत बैन ।
तेई ऊंचे जानिये , जिनके नीचे नैन ॥ ७ ॥
ग्रादर मान महत्व सत , बालापन को नेह ।
ये चारों तब ही गये , जबिह कहा कछु देह ॥ ६ ॥
प्रभुताही को सब मरैं , प्रभु को मरैं न कोय ।
को कोई प्रभु को मरैं , तो प्रभुता दासी होय ॥ ९ ॥

( 8 )

ना वह रीभें जपतप कीन्हे ना म्रातम के जारे। ना वह रीभें धोती नेती ना काया के पखारे॥

दया करै घरम मन राखे घर में रहै उदामी। अपना सा दुख सब का जाने ताहि मिले अविनासी।। सहै कुसबद बादहू त्यागे छाड़ै गर्व गुमाना। यही रीभ मेरे निरंकार की कहत मलूक दिवाना।।

( x )

गर्बं न की जै बावरे , हिर गर्ब ग्रहारी।
गर्बेहि तें रावन गया , पाया दुख भारी।।
फ्रारत खुदी रघुनाथ के , मन नाहि सुहाती।
जाके जिय ग्रभिमान है , ताकी तोरत छाती।।
एक दया ग्रौर दीनता , ले रहिये भाई।
चरन गहो जाय साधुके , रीभैं रघुराई।।
यही बड़ा उपदेश है , परबोह न करिये।
कहि मलूक हर सुमिरि के , भौसागर तिरये।।

## प्रवीगाराय

प्रवीणराय वेश्या थी। यह श्रोडछा के महाराज इन्द्रजीतिसिंह के यहा रहती थी। केशवदास जी ने इसी के लिए ''कवि-प्रिया'' बनाई थी। यह उनकी शिष्या थी। कवि प्रिया में इसकी प्रशसा में उन्होंने लिखा है—

> रतनाकर लालित सदा , परमानदिह लीन । भ्रमल कमल कमनीय कर , रमा कि राय प्रवीन ॥ राय प्रवीन कि सारदा , मुचि रुचि राजत भ्रग । बीना पुस्तक धारिनो , राजहस सुत सग ॥

यह बडी सुन्दरी थी । वेश्या होने पर भी अपने को पितव्रता समभती थी। पढी लिखी थी। किवता भी अच्छी करती थी। इन्द्रजीत-सिंह ने सगीत का एक अखाडा बनवाया था, जिसमे परम रूपवती, हाव भाव कटाक्ष मे कुशल छ पातरे थी —प्रवीणराय, रगराय, नवरगराय, तीनतरंग, विचित्र नयना और लिलत लोचना । और सब तो गाने-बजाने और नाचने मे प्रवीण थी, किन्तु प्रवीणराय इन गुणो के सिवा काव्य-रचना मे भी बडी निपुण थी। इसीसे इन्द्रजीतिसिंह के हृदय में इसे सर्वोच्चस्थान प्राप्त था । इसके गुणो की प्रशसा सुन कर अकबर बादशाह ने इसे बुला भेजा। तब इसने इन्द्रजीतिसिंह के पास जाकर यह सवैया कहा—

ग्राई हो बूभन मन्त्र तुम्हे निज स्वासनसो सिगरी मित गोई। देह तजो की तजो कुलकानि हिये न लजो लिज है सब कोई।। स्वारथ ग्रो परमारथ को पथ चित्त विचारि कही तुम सोई। जामे रहें प्रभु की प्रभुता ग्रह मोर पित जत भग न होई।। इन्द्रजीतिसिंह ने प्रवीणराय को ग्रकबर के पास नही जाने दिया। इससे रुष्ट होकर ग्रकबरने इन्द्रजीतिसिंह पर एक करोड का जुरमाना कर दिया और प्रवीणराय को जबरदस्ती बुला भेजा। तब प्रवीणराय अकबर के दरबार में गई। वहा उसने अकबर से इस प्रकार प्रार्थना की—

बिनती राय प्रबीन की , सुनिये शाह सुजान ।
जूठी पतरी भखत हैं , बारी बायस स्वान ।।
ग्रंग ग्रनंग तहीं कुच संभु सु केहिर लक गयंदिह घेरे।
भौंह कमान तहीं मृग लोचन खंजन क्यों न चुगै तिल नेरे।।
है कच राहु तहीं उदै इन्दु सु कीर के बिम्बन चोंचन मेरे।
कोऊ न काह सों रोस करें सु डरें डर साह श्रकब्बर तेरे।।

प्रवीणराय की प्रवीणता देखकर श्रकबर बहुत प्रसन्न हुये श्रीर उसने उसे इन्द्रजीत ही के पास रहने दिया। केशवदास के उद्योग श्रीर महाराजा बीरबल की प्रेरणा से श्रकबर ने इन्द्रजीतिसह का एक करोड़ जुरमाना भी माफ कर दिया।

प्रवीणराय का लिखा कोई ग्रन्थ नही मिलता। कुछ फुटकर छंद मिलते हैं। उनमें से कुछ यहां लिखे जाते हैं—

## ( ? )

सीतल समीर ढार, मंजन के घनसार श्रमल श्रंगौछे श्राछे मन से सुधारिहों। देहों ना पलक एक लागन पलक पर मिलि श्रभिराम श्राछी तपिन उतारिहों।। कहत 'प्रवीनराय'' श्रापनी न ठौर पाय सुन बाम नैन या बचन प्रतिपारिहों। जबही मिलेगे मोहिं इन्द्रजीत प्रान प्यारे दाहिनो नयन मूंदि तोही सौ निहारिहों।।

( ? )

ऊंचे ह्वै सुर बस किये , सम ह्वै नर बस कीन। श्रबपताल बस करनको , ढरिक पयानो कीन।।

## ( ३ )

कमल कोक श्रीफल मंजीर कलघौत कलश हर। उच्च मिलन ग्रति कठिन दमक बहु स्वल्प नील घर।। सरवर शरवन हेम मेरु कैलाश प्रकाशन। निशिवासर तरुवर्राह कांस कुन्दन दृढ़ श्रासन।। इिम किह प्रवीन जल थल अपक स्रविध भजित तिय गौरि संग।
किल खिलत उरज उलटे सिलल इंदु शीश इिम उरज ढंग।।
कूर कुरकुट कोटि कोठरी निवारि राखौ चुनि दै चिरैयन को मूिद्दि राखौं जिलयों। सारंग में सारंग सुनाइ के "प्रबीन" बीना सारग दै सारंग की जोति करों थिलयों।। बैठि परयंक पै निसंक ह्वै कै श्रंक भरीं करोंगी श्रधर पान मैन मत्त मिलियो। मोहि मिले इन्द्रजीत धीरज निरन्द राय एहो चंद श्राज नेकु मंद गित चिलयो।।

## मुबारक

सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म स० १६४० में हुआ । ये अरबी, फारसी भौर सस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। इनकी कविता बड़ी सरस है। इनका रवा हुग्रा ''ग्रलक शतक'' और "तिल शतक'' प्रकाशित हो चुका है। श्रीर भी इनके बहुत-से स्फुट छन्द मिलते है।

इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये:—
कान्ह की बांकी चितौनि चुभो भुकि काल्हि ही झांकी है ग्वालि गवाछिन।
देखी है नोखी सी चोखी सी कोरिन श्रोछे फिरै उभरै चित जा छिन।।
मारचो सभार हिये में ''मृबारक'' य सहजै कजरारे मृगाछिन।
सींक लै काजर दे री गंवारिन श्रागुरी तेरी कटैगी कटाछिन।। १।।

पानिप के पुञ्ज सुघराई के सदनसुख सोभा के समूह श्रौर सावधान मोज के । लाजन के बोहित प्रमोहित प्रमोदन के नेह के नकीब चक्रवर्ती चित चोज के ।। दया के दिवान पितव्रता के प्रधान पूरे नैन थे मुबारक विधान नवरोज के । सफरी के सिरताज मृगन के महाराज साहब सरोज के मुसाहब मनोज के ।। २ ।।

कनक बरन बाल नगन लसत भाल मोतिन के माल उर सोहै भली भांति है। चन्दन चढ़ाई चारु चंदमुखी मोहिनी सी प्रात ही भ्रन्हाइ पगु धारे मुसकानि है।। चूनरी विचित्र स्याम सिंज के मुबारक जू ढांकि नख सिख ते निपट सकुचाति है। चन्द्रमें लपेटि के समेटि के नखत माना दिन को प्रणाम किये रात चली जाति है।।३॥

#### ग्रलक वर्णन

ग्रनक मुबारक तिय बदन , लटिक परी यों साफ़ । खुसनवीस मुनसी मदन , लिख्यो कांच पर काफ़ ।। १ ।। अनक डोर मुख छिब नदी , बेसिर बंसी लाइ । दें चारा मुकतानि को , मो चित चली फंदाइ ।। २ ।। जगी मुबारक तिय बदन , ग्रनक ग्रोप ग्रति होइ । मनो चन्द के गोद में , रही निसा सी सोइ ।। ३ ।। लिग दूग ग्रंजन ढिग ग्रनक , देत मुबारक मोद । जनु सांपिन सुत ग्रापनो , भेंटिति भिर भिर गोद ।। ४ ।। चिबुक कूप में मन परचो , छिब जन तृषा विचारो । कढ़ मुबारक ताहि तिय , ग्रनक डोर सी डारि ।। ४ ।।

#### तिल वर्णन

सब जग पेरत तिलन को , थक्यो चित्त यह हेरि।
तव कपोल को एक तिल , सब जग डारचो पेरि।। १।।
चिबुक कूप रसरी ग्रलक , तिल सु चरस दृग बैल।
बारी बैस श्रृंगार की , सींचत मनमथ छैल।। २।।
मन योगी ग्रासन कियो , चिबुक गुफा मे जाय।
रह्यो समाधि लगाय कै , तिल सिल द्वारे लाय।। ३।।
चिबुक सरूप समुद्र में , मन जान्यो तिल नाव।
तरन गयो बूड्चो तहां , रूप कहर दरयाव।। ४।।
गोरी के मुख एक तिल , सो मोहि खरो सुहाय।
मानहुं पङ्कज की कली , मौर बिलंड्यो ग्राय।। ४।।

#### रसखान

रसखान दिल्ली के पठान थे। इन्होंने ग्रपने को बादशाही खान्दान का लिखा है। कुछ लोग सैयद इब्राहीम पिहानी वाले को ही रसखान समभते है। इनका जन्म सं० १६४० ग्रौर मरण १६८५ के लगभग कहा जाता है। युवावस्था में ये एक बिनये के लड़के पर ग्रासक्त थे। रात-दिन उसके साथ फिरा करते थे, यहां तक कि उसका जूठा भी खाते थे। लोग इनकी हंसी उड़ाते थे, परन्तु ये किसी की परवाह न करते थे। एक बार चार वैष्णव ग्रापस में बात-चीत करते समय कहते थे कि ईश्वर में ऐसा ध्यान लगाना चाहिए, जैसा रसखान ने बिनये के लड़के में लगाया है। रसखान ने इसे सुन लिया। ये वैष्णवों से मिले। वैष्णवों ने इनके सामने ही श्रीकृष्ण का गुण-कीर्तन किया। उसी समय से ये श्रीकृष्ण के उपासक हो गये। मुसलमान होने पर भी गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने इनको ग्रपना शिष्यं कर लिया ग्रीर इनकी गिनती गोसाईजी के २५२ मुख्य शिष्यों में होने लगी। २५२ वैष्णवों की वार्ता में इनका भी चरित्र लिखा है।

ये बड़े प्रेमी जीव थे। इश्क का लुत्फ तो इन्होंने नौजवानी ही से उठाया था, इससे प्रेम की महिमा ये भलीभांति समक्षते थे। इन्होंने सं० १६७१ में प्रेमवाटिका नामक दोहों का एक ग्रन्थ बनाया। उसके कुछ दोहे सुनिये—

दम्पित सुख अरु विषय रस , पूजा निष्ठा ध्यान ।
इनतें परे बखानिये , शुद्ध प्रेम रसखान ॥ १ ॥
मित्र कलत्र सुबन्धु सुत , इनमें सहज सनेह ।
शुद्ध प्रेम इनमें नहीं , अकथ कथा सिवसेह ॥ २ ॥
इक अंगी बिनु कारनिह , इकरस सदा समान ।
गने प्रियिह सरबस्व जो , सोई प्रेम प्रमान ॥ ३ ॥
डरै सदा चाहै न कछु , सहै सबै जो होय ।
रहै एक रस चाहि कै , प्रेम बखानों सोय ॥ ४ ॥
अपित सूछम कोमल अतिहि , अति पतरो अति दूर ।
प्रेम कठिन सब ते सदा , नित इकरस भरपूर ॥ ४ ॥
अपिन विषय में इन्होंने यह लिखा है——

देखि गदर हित साहिबी , दिल्ली नगर मसान।
छिनहिं बादसा बंस की , ठसक छोड़ि रसखान।।१।।
प्रेमनिकेतन श्री बनहिं , ग्राय गोबर्धन घाम।
लह्यो सरन चित चाहि कै , जुगल सरूप ललाम।।२।।
इनकी कितता में प्रेम की प्रधानता है। भक्त ग्रौर प्रेमी होकर
प्रृंगार रस पर भी इन्होंने बड़ी लिलत कितता की है। इनकी दो पुस्तकें
मिलती है---सुजान रसखान ग्रौर प्रेमवाटिका। सुजान रसखान में १२९
छन्द हैं। प्रेमवाटिका में ४२ दोहे हैं। इनके रचे हुये सुजान रसखान
में से कुछ चुनकर हम नीचे प्रकाशित करते है---

( १ )

मांनस हौं तो वही रसखानि बसों बज गोकुल गांव के ग्वारनें, जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नन्द की धेनु मंभारन।। पाहन हौं तो वही गिरि को जो घरघो कर छत्र पुरन्दर धारन। जो खग हों तो बसेरा करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन।। (२)

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूंपुर को तिज डारौं। श्राठहुं सिद्धि नवौनिधि को सुख नन्द की गाय चराय बिसारौं।। रसखानि कबौ इन ग्रांखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ। कोटिन हूं कलधौत के धाम करीर के कुञ्जन ऊपर वारौ।।

( ३ )

श्रायो हुतो नियरे रसखानि कहा कहूं तू न गई वहि ठैया। या ब्रज में सिगरी बनिता सब वारित प्रानिन छेत बलैया।। कोऊ न काहू की कानि करैं कुछ चेटक सो जुकरघो जदुरैया। गाइगो तान जमाइगो नेह रिभाइगो प्रान चराइगो गैया।।

(8)

सोहत हैं चंदवा सिर मौर के जैसिय सुन्दर पाग कसी है। तैसिय गोरज भाल विराजित जैसी हिये बनमाल लसी है।। रसखानि बिलोकत बौरी भई दृग मूंदि के ग्वालि पुकारि हंसी है खोलिरी घूंघट खोलों कहा वह मूरित नेनन माँक बसी है।।

( ५ )

( ५ )

सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावैं।

जाहि अनादि ग्रनन्त ग्रखण्ड ग्रछेद ग्रभेद सुवेद बतावे॥

जाहि हिये लिख ग्रानन्द ह्वैं जड़ मूढ़ हिये रसखानि कहावें।

ताहि ग्रहीर की छोहिरियां छिट्टियां भिर छाछ पै नाच नचावें॥

(६)

तेरी गलीन में जा दिन तें निकसे मनमोहन गोधन गावत। ये व्रज लोग सों कौन सी बात चलाइ के जो निह नैन चलावत॥ वे रसखानि जो रीझि हैं नेकु तौ री भि के क्यों बनवारि रिभावत। बावरी जोपै कलंक लग्यो तौ निसंक ह्वै क्यों नहीं श्रंक लगावत॥

ં ૭ )

दानी भये नये मांगत दान हो जानि है कंस तौ बन्धन जैही। टूटे छरा बछरादिक गोधन जो धन है सो सबै धन देही।। रोकत हो बन में रसखानि चलावत हाथ घनो दुःख पैही। जैही जो भूषण काहू तिया को तो मोल छला के लला न बिकैही।।

## सेनापति

सेनापित कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाय गंगाधर पितामह का परशुराम श्रीर गुरु का नाम हीरामिण था। इनका जन्मकाल सं० १६४६ के आसपास माना जाता है। इनके मृत्युकाल का ठीक ठीक पता नहीं चलता। सेनापित ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है:—

दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम
जिन कीने यज्ञ जाकीं जग में बड़ाई है।
गंगाधर पिता गगाधर के समान जाके
गंगा तीर बसति श्रनूप जिन पाई है।।

महाजान मिन विद्या दानहू ते चिन्तामिन हीरामिन दीक्षित तें पाई पिडताई है। सेनापित सोई सीतापित के प्रसाद जाकी सब किव कान दें सुनत किवताई है॥

सेनापित ने ''काव्य-कल्पद्रुम'' ग्रौर ''किवत्त-रत्नाकर'' नामक दो ग्रन्थ रचे थे। किवत्त-रत्नाकर स० १७०६ मे सम्पूर्ण हुग्रा। इन्होंने ग्रपनी किवता की स्वयं ग्रपने मुह से श्रशंसा की है। वास्तव मे इनकी किवता बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। इनका षट्ऋतु-वर्णन तो बड़ा ही ग्रद्भुत हुग्रा है। हम इनकी किवता के कुछ नमूने नीचे उद्धृत करते हैं:—

केतो करो कोय पैये करम लिखोय ताते दूसरी न होय उर सोय ठहराइये। श्राधी ते सरस बीति गई है बरस श्रब दुज्जन दरस बीच रस न बढ़ाइये। चिन्ता श्रनुचित धरु धीरज उचित सेनापित ह्वै सुचित रधुपित गुन गाइये। चारि बरदानि तिज पाय कमलेच्छ के पायक मलेच्छन के काहे को कहाइये।। १॥

महा मोह किन्दिन में जगत जकन्दिन में दिन दुख ददिन में जात है विहाय कें। सुख को न लेस हैं कलेस सब भांतिन को सेनापित याही ते कहत श्रकुलाय कें। श्राव मन ऐसी घरबार परिवार तजों डारो लोक लाज के समाज बिसराय कें। हरिजन पुञ्जिन में वृन्दावन कुञ्जिन में रहों बैठि कहु तरवर तर जाय कें।। २।।

पान चरनामृत को गान गुन गानन को हिर कथा सुने सदा हिये को हुलाँसबो । प्रभु के उतीरन की गूदरी श्रौ चीरन की भाल भुज कंठ उर छापन को लिसबो ।। सेनापित चाहत हैं सकल जनम भिर वृन्दाबन सीमा तें न बाहर निकसिबो । राधा मन रंजन की सोभा नैन कंजन की माल गरे गुञ्जन की कुञ्जन को बिसबो ।। ३।।

धातु सिलदारु निरधारु प्रतिमा को सार सो न करतार है बिचार बीच गेह रे। राखि दीठि ग्रन्नर जहां न कुछ अन्तर है जीभ को निरन्तर जपावत हरे हरे। ग्रञ्जन विमल सेनापित मन रञ्जन दै जिप के निरञ्जन परम पद लेह रे। करिन सन्देह रे वही है मन देहरे कहा है बीच देहरे कहा है बीच देहरे।। ४।।

नाही नाहीं करें थोरे मागे सब देन कहैं मंगन को देखि पट देत बार बार है। जिनके लखत भली प्रापित की घरी होत सदा सब जन मन भाय निरधार है। भोगी ह्वं रहत बिलसत अवनी के मध्य कन कन जोरे दान पाट परिवार है। सेनापित बचन की रचना बिचारि देखी दाता और सूम दोऊ कीन्हे एक सार है।। ४।।

नूतन जोबन वारी मिली हो जोबन वारी, सेनापित वनवारी मन म बिचारिये। तेरी चितवन ताके चुभी चित वनिता के उचित विनता के मया के पग धारिये।। सुधि न निकेतन की चढ़ी उनके तन की पीरमीन केतन की जाइ कै निवारिये। तो तिज अनवरत वाके और न वरत की जै लाल नव रत बोल न बिसारिये।। ६।।

फूलन सो बाल को बनाइ गुही बेनी लाल भाल दीनी बेदी मृगमद की असित है। प्रङ्ग ग्रंग भूषन बनाइ ब्रजभूषन जू बोरी निज कर तै खवाई ग्रतिहित है।। ह्वै कै रस बस जब दीबे को महाबर के सेनापित स्याम गह्यो चरन लिति है। चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों कही प्रानपित ! यह ग्रनुचित है।। ७।।

जो पै प्रानप्यारे परदेस को पधारे ताते विरह ते भई ऐसी ता तिय की गित है। करि कर ऊपर कपोलींह कमल नैनी सेनापित अनमिन बैठिये रहित है।। कार्गीह उड़ावें कबौ कबौ करैं सगुनौती कबौ बैठि अविध के बासर गिनित है। पढ़ी पढ़ी पातो कबौ फेरि कै पढ़ित कबौं बैठि प्रीतम के चित्र में स्वरूप निरखित है।। द।।

जनक निरन्द निन्दिनी को बदनारिवन्द सुन्दर त्रखानो सेनापित बेद चारि कै।। बरनी न जाइ जाकी नेकहू निकाई लोनुराई किर पंकज निसंक डारे मारि कै।। बार बार जाकी बराबिर को विधाता अब रिच पिच -विधु को बनावत सुधारि कै। पूनो का बनाय जब जानत न वैसो भयो कुहू के कपट तब डारन बिगारि कै।। ९।। चल्यो हनुमान रामबान के समान जान सीता सोध काज दसकंधर नगर को। राम को जुहारि बाहुबल को संभारि करि सब ही के संसै निरवारी डारिडर को।। लागी है न वार फांदि परघो पारावार कौन सेनापित किवता बखाने वेगचर को। खोलत पलक जैसे एक ही पलक बीच दृगिन को तारो दौरि मिलै दिनकर को।। १०।।

रावन को वीर सेनापित रघुबीर जू की आयो है सरन छांड़ि ताही मद अंघ को। मिलत ही ताको राम कोप कै करी है ओप नाम जोय दुर्जन दलन दीनबंधु को।। देखो दानवीरता निदान एक दान ही में कीन्हें दोऊ दान को बखाने सत्य संघ को। लंका दसकंदर की दीनी है विभीषन को संका विभीषन की सो दीनी दसकंघ को।। ११।।

#### बसंत

लाल लाल टेसू फूलि रहे है विलास संग क्याम रंग भई मानो मिस में मिलाये, हैं। तहां मधु काज ग्राइ बैठे मधुकर पुंज मलय पवन उपवन वन धाये हैं।। सेनापित माधव महीना में पलास तह देखि देखि भाव कविता के मन ग्राये हैं। ग्राधे ग्रंग सुलिंग सुलिंग रहे आधे मानो विरही दहन काम कवैला परचाये हैं।। १२।।

केतक असोक नव चंपक बकुल कुल कौन घौं वियोगित को ऐसो बिकरालु है। सेनापित सांवरे की सुरत की सुरित की सुरित कराय किर डारतु बिहालु है।। दिन्छिन पवन एती ताहू की दवन जऊ सूनो है भवन परदेज प्यारो लालु है। लाल हैं प्रबाल फूले देखत बिसाल जऊ फूले और साल पै रसाल उर सालु है।। १३।।

### ग्रीष्म

वृष को तरिन तेज सहसौ किरिन कर ज्वालन के जाल विकरालु क्रस्तु हैं। तबित धरिन जग जरत धरिन सीरी छांह को पकिर पथी पंछी विरमतु हैं।। सेनापित नेक दुपहरी के ढरत होतु धमका विषम यों न-पातु खरकतु हैं। मेरे जान पौनो सीरी ठौर को पकिर कोनो घरी एकु बैठि कहूं वा मैं बितवतु हैं।। १४।।

सेनापित तपन तपत उतपित तैसो छायो रितपित तातें विरह बरतु है। लुवन की लपटै ते चहु श्रोर लपटे पै श्रोढ़े सिलल पटै न चैन उप-जतु है। गगन गरद धूधि दसौ दिसा रही रूंधि मानो नभ भारकी भसम बरसतु है। बरिन बताई छिति व्योम की तताई जेठ श्रायो आत-ताई पुटपाक सो करतु है। १५॥

#### पावस

दूरि जदुराई सेनापित सुखदाई देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पितयां। घीर जलघर की सुनत धुनि घरकी औं दरकी सुहागिन की छोह भरी छितयां।। आई सुधि बर की हिये में आनि खरकी सुमिरि प्रान प्यारी यह प्रीतम की बितयां। बीती औधि आवन की लाल मन भावन की डग भई बावन की सावन की रितयां।। १६।।

सेनापित उनये नये जलद सावन के चारि हूं दिसान घुमरत भरे ताइ के। सोभा सरसाने न बखाने जात कहुं भांति ग्राने हैं पहार मानो काजर के ढोइ के।। घन सो गगन छयो तिमिर सघन भयो देखि न परत गयो मानो रिव खोइ के। चारि मास भरि घोर निसा को भरम करि मेरे जान याही ते रहत हरि शोइ के।। १७।।

#### शरद

विविध बरन सुर चाप ते न देखियत मानो मिन भूषन उतारि घरें भेष हैं। उन्नत पयोधर बरिस रसु गिरि रहें नीके न लगत फीके सोभा के न लेस हैं।। सेनापित ग्राये ते सरदिरतु फूलि रहे ग्रासपास कास खेत खेत चहु देस हैं। जीवन हरन कुंभजोनि के उदै ते भए वरषा विरिध ताके सेत मानो केस हैं।। १८।।

कातिक की राति थोरी थोरी सियराति सेनापित को सुहाति सुखी जीवन के गन है। फूले है कुमुद फूली मालती सघन वन फूलि रहे तारे मानो मोती ग्रनगन है।। उदित विमल चंद चादनी छिटिक रही राम कसो जस ग्रथ ऊरध गगन है। तिमिर हरन भयो सेंत है बरन सब मानहु जगत खीरसागर मगन है।। १९।।

### हेमंत

सूरे तिज भाजी बात कातिक में जब सुनी हिम की हिमाचल ते समू उतरित हैं। ग्राये ग्रगहन कीनो गहन दहन हू को तितहुते चली कहूं धीर न धरित हैं।। हिय में परी हैं हूल दौरि गहि तजी तूल ग्रब निज मूल सेनापित सुमिरित हैं। पूस में तिया के ऊचे कुच कनकाचल में गढ़ वैगरम भई सीत सों लरित हैं।। २०।।

श्रायो सखी पूसौ भूलि कंत सों न रूसौ केलिही सौ मन मूसौ जीव ज्यो सुख लहतु हैं। दिन की घटाई रजनी की अघटाई सीतताई हू को सेनापित बरिन कहतु हैं।। याही ते निदान प्राप्त वेगि उदै होत नाहिं द्वोपदी के चीर कैसो राति को महतु हैं। मेरे जोन सूरज पताल तपतालै मांभ सीत को सतायो कहलाइ कै रहतु है।। २१।।

#### शिशिर

सिसिर में सिस को सरूप पावे सिबताऊ धामहुं में चांदनी की दुित दमकित हैं। सेनापित होति सीतलता है सहस गुनी रजनी की फांई बासर में फमकित हैं।। चाहत चकोर सूर ग्रोर दृग छोर किर चकवा की छानी तिज धीर धसकित है। चंद के भरम होत मोद है कुमोदिनी को सिस संक पंकजनी फूलिन सकित है। २२।।

सिसिर तुषार के बुखार से उखारतु है पूस बीते होत सून हाथ पाइ
ठिरिक । द्योस की छुटाई की बड़ाई बरनी न जाइ सेनापित गाई कछू
सोचि क सुमिरि क ।। सीत ते सहमकर सहस चरन ह्वं के ऐसे जातु
भाजि तम ग्रावत है घिरि क । जौलों कोक कोकी को मिलत तौलों होत
राति कोक ग्रथबीच ही तें ग्रावत है फिरिक ।। २३।।

## सुन्दरदास

सुन्दरदास जातिके ''ढूसर" गोती खंडेलवाल बनिये ये। इनके पिता का नाम परमानन्द और माता का सती था। इनका जन्म चैत्रसुदी ९ सं० १६४३ वि० को द्यौसा (जयपुर राज्य) में हुग्रा। जब सुन्दरदास छः बरस के हुये, तब दादूदयाल द्यौसा में पधारेथे। उसी समय से दादूदयाल के शिष्य होगये श्रौर उनके साथ रहने लगे। संवत् १६६० में दादूदयाल का शरीरान्त होने तक ये नाराणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ ग्रपने माता-पिता के घर द्यौसा में ग्रा गये। वहां सं० १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले ग्राये। काशी में ये उन्नीस बरस ग्रायित्तीस बरस की ग्रवस्था तक संस्कृत,वेदान्त, दर्शन श्रौर पुराण ग्रादि पढते रहे। संस्कृत के ग्रातिरिक्त सुन्दरदासजी हिन्दी, फारसी गुजराती श्रौर मारवाड़ी ग्रादि भाषायें भी श्रच्छी तरह जानते थे।

सं० १६ द में सुन्दरदामजी काशी लौटे। उस समय इनके साथ ग्रीर भी साधू थे। उनमें एक फतहपुर ( शेखावाटी ) का भी था। ये उसी के साथ फतहपुर चले गये। फतहपुर में इनके गुरुभाई प्रागदास पहले ही से मौजूद थे। ग्रतएव फतहपुर के साधु-भक्त महाजनों की प्रार्थना से ये भी वहीं ठहर गये। फतहपुर के नवाब ग्रांलिफ खां, दौलत खां और ताहिर खां के साथ भी इनका बड़ा मेल हो गया था। ग्रांलिफ खां भी भाषा के कवि थे।

सं० १६८८ में प्रागदास का देहान्त होजाने पर इनका चित्त फतहपुर में बहुत कम लगता था। इससे ये प्रायः देशाटन के लिए चले जाया करते थे।

सुन्दरदासजी डीलडौल में बड़े सुन्दर, गोरे रङ्ग के, तेजस्वी ग्रीर लम्बे थे। आंखें बड़ी सुन्दर ग्रौर चमकदार थीं। बोलते बहुत मधुर थे। स्वभाव ऐसा ग्रच्छा था कि जो इनसे मिलता, बस, वह इनका भक्त ही हो जाता। बालकों से ये बड़ा प्रेम रखते थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे। स्त्री-चर्चा से इनको बड़ी घृणा थी। ये स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे। इसीसे देश-देश के मिलन व्यवहार की इन्होंने खूब ही दिल्लगी उड़ाई है। गुजरात के लिए — "ग्राभड़ छोत ग्रतीतसो कीजिये, बिलाईर कूकुर चादन हांड़ी," मारवाड़ के लिये — "वृच्छन नीर न उत्तम

चीर सुदेशन में गत देश हैं मारू," दक्षिण के लिए—"रांधत प्याज बिगारत नाज न ग्रावत लाज करें सब भच्छन," पूर्व के लिये—"ब्राह्मण क्षत्रिय बैसरु सूदर चारोहि बर्न के मच्छ बधारत" फतहपुर की स्त्रियों के लिए—"फूहड़ नार फतेहपुर कीं" ग्रादि वाक्यों से इनका मनोभाव प्रकट होता है। मालवा ग्रौर उत्तरा खंड इन्हें बहुत प्रिय थे।

सुन्दरदास बाल-किव थे। इनकी किवता से प्रकट होता है कि ये ग्रन्छ ज्ञानी ग्रौर काव्य-कला मर्मज्ञ थे। अन्य संतों की बानी की अपेक्षा मुफ्ते इनकी किवता में अधिक भाव समफ पड़ा है। इन्होंने वेदान्त पर ग्रन्छी किवता की है। इनके रचे छोटे-मोटे ग्रंथों की संख्या ४० से ग्रिषक है।

कुछ के नाम ये हैं---हरिबोल चितावनी, साखी, सवैया, सुन्दर सांख्य, तर्कचिन्तामणि, ज्ञान विलास, सुन्दर विलास, सहजानन्द, अद्-भुत उपदेश आदि।

सुन्दरदास ने कार्तिक सुदी ८ वृहस्पितवार संवत् १७४६को सांगानेर (जयपुर के पास ) में शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ते समय इन्होंने ये दोहे कहे थे:--

मान लिये अंतः करण , जे इन्द्रन के भोग।
सुन्दर न्यारो आतमा , लगो देह को रोग।।
वैद्य हमारे राम जी , औषिष हू हिर नाम।
सुन्दर यहै उपाय ध्रव , सुमिरण आठौ जाम।।
सुन्दर संसय को नहीं , बड़ो महुच्छव एह।
आतम परमातम मिलो , रहो कि बिनसो देह।।
सात बरस सौ में घटै , इतने दिन की देह।
सुन्दर आतम अमर है , देह खेह की खेह।।

सुन्दरदासजी की जहां दाह-िक्रया की गई थी, वहां एक गुमटी बनी है। उसमें सफेद पत्यर पर यह लिखा है— संवत सत्रह से छीयाला। कार्तिक सुदी अष्टमी उजाला। तीजे पहर भरस्पति बार। सुन्दर मिलिया सुन्दर सार॥ फतहपुर के आश्रम में भ्रब भी सुन्दरदास के कपड़े और उनके हाथ की लिखी पुस्तकों ग्रादि चीजें रक्खी हैं। जब मैं फतहपुर में था, तब एक दिन मेरे सुहृदय मित्र बाबू केशवदासजी नेटविया मुफे सुन्दरदास का ग्राश्रम और इनके वस्त्र आदि दिखाने छे गये थे।

इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं—

कौन कुबुद्धि भई घट ग्रन्तर तू ग्रपने प्रभु सूं मन चोरै।
भूलि गयो विषया सुख में सठ लालच सागि रह्यो ग्रिति थोरै॥
ज्यूं कोड कंचन छार मिलावत छेकिर पत्थर सूं नग फोरै।
सुन्दर या नरदेह ग्रमूलक तीर लगी नवका कित बोरै॥१॥
गेह तज्यो पुनि नेह तज्यो पुनि खेह लगाइ के देह संवारी।
मेघ सहै सिर सीत सहै तन धूप समै जु पंचागिनि बारी॥
भूख सहै रहि रूख तरे पर सुन्दरदास समै दुख भारी।
डासन छाड़िके कासन ऊपर ग्रासन मारिपै ग्रास न मारी॥२॥
काहू सों न रोष तोष काहू सों न राग द्वेष काहू सों न वैर भाव
काहू सों न घात है। काहू सों न बकवाद काहू सों नहीं विषाद काहू
सों न सङ्ग न तौ काहू पच्छपात है।। काहू सों न दुष्ट बैन काहू सों न
छेन देन ब्रह्म को विचार कछू ग्रौर न सुहात है। सुन्दर कहत सोई

बोलिये तौ तब जब बोलिबे की सुधि होइ न तौ मुख मौन गहि मुप होइ रहिये। जोरिये तौ तब जब जोरिबे की जानि परें तुक छन्द अरथ अनूप जामें लहिये।। गाइये तौ तब जब गाईबे को कण्ठ होइ स्रौन के सुनत ही मन जाइ गहिये। तुक भंग छन्द भंग अरथ मिलै न कछु सुन्दर कहत ऐसी बानी नहीं कहिये।। ४।।

पितही सूं प्रेम होइ पितही सूं नेम होइ पितही सूं छेम होइ पित ही सूंरत है। पित ही है जज्ञ जोग पितही है रस भोग पित ही सूं मिटै सोग पितहीं को जत है।। पितहीं है ज्ञान ध्यान पितहीं है पुन्य दान पितहीं है तीर्थं न्हान पित ही को मत है। पित बिनु पित नाहिं पित बिनु गित नाहिं सुन्दर सकल विधि एक पितवत है।। ॥।।

ब्रह्म तें पुरुष श्ररु प्रकृति प्रकट भई प्रकृति तें महत्तत्व पुनि ग्रहंकार है। ग्रहंकार हते तीन गुण सत रज तम तमहू तें महाभूत विषय पसार है।। रजहू ते इन्द्री दस पृथक पृथक भई सत्तहं तें मन ग्रादि देवता बिचार है। ऐसे ग्रनुकम करि सिष्य सूं कहत गुरु सुन्दर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है।। ६।।

मुनत नगारे चोट बिकसै कमल मुख ग्रिधिक उछाह भूल्यो मायहू न तन में। फेरे जब सांग तब कोई निह धीर धरै कायर कंपायमान होत देखि मन में।। कूदि के पतंग जैसे परत पावक माहि ऐसे टूटि परै बहु सावंत के घन में। मारि घमसान करि सुन्दर जुहारै स्याम सोई सूर-बीर रोपि रहै जाइ रन में।। ७।।

पांव रोपि रहै रण माहि रजपूत कोऊ हय गज गाजत जुरत जहां दल है। बाजत जुभाऊ सहनाई सिन्धु राग पुनि सुनतिह कायर की छूटि जात कल है।। भेलकत बरछी तिरीछी तरवार बहै मार मार करत परत खलभल है। ऐसे जुद्ध में ग्रिडिंग सुन्दर सुभट सोई घर माहिं सूरमा कहावत सकल है।। प।।

श्रासन बसन बहु भूषण सकल श्रङ्ग सम्पित विविध भांति भरघो सब घर है। श्रवण नगारो सुनि छिनन में छांडि जात ऐसे निह जानै कछु मेरो वहां मर है।। तन में उछाह रण माहि टूक टूक होइ निर्भय निसंक वाके रंचहूं न डर है। सुन्दर कहत कोऊ देह को ममत्व नाहिं सूरमा को देखियत सीस बिनु घर है।। ९।।

कामिनी की देह म्रित किहिये सघन बन जहां सु तौ जाय कोऊ भूलि के परत है। कुञ्जर है गित किट केहिर की भय यामें बेनी कारी नागिन सी फन को धरत है।। कुच हैं पहार जहां काम चोर बैठो तहां साधि के कटाक्ष बान प्रान को हरत है।। सुन्दर कहत एक श्रौर श्रिति भय तामें राक्षसी बदन खांव खांव ही करत है।। १०।।

देखहु दुरमति या ससार की।

हरि सों हीरा छांड़ि हाथ ते, बांधत मोट बिकार की।। नाना विधि के करम कमावत . खबरि नहीं सिर भार की। मूठे सुख में भूलि रहे हैं, फूटी आंख गंवार की।। कोइ खेती कोइ बनजी लागै, कोइ स्रास हथ्यार की। ग्रंध धुंघ में चहुं दिसि ध्याये , सुधि बिसरी करतार की ।। नरक जानि कै मारग चाले, सुनि सुनि बात लबार की। अपने हाथ गले में बाही पासी माया जार की।। बारम्बार पुकार कहत हौं, सोंहै सिरजनहार की। सुन्दरदास बिनस करि जैहै, देह छिनक मे छार की ।।११॥ पुरुष प्रकृति संयोग जगत उपजत है ऐसे। है तैसे ॥ रवि दर्पेण दृष्टान्त ग्रग्नि उपजत सुई होंहिं चैतन्य यथा चुम्बक के संगा। यथा पवन संयोग उदिध में उठिह तरगा।। अरु यथा सूर संयोग पुनि चक्षु रूप कीं गहत है। यों जड़ चेतन संयोग तें सृष्टि उपजती कहत है।।१२॥ गज कीड़त ग्रपने रङ्गा, बन में मदमत्त ग्रनङ्गा। बलवन्त महा श्रधिकारी, गहि तरवर लेइ उपारी। इक मन्ष तहां को उग्रावा, तिहि कुञ्जर देखन पावा। उन ऐसी बुद्धि विचारी, फिर ग्रावा नग्र मभारी। तब कह्यो नृपति सौं जाई, इक गज बन मां करहाई। जी लै ग्रावै गज भाई देहीं तब बहुत बधाई। तब बिदा होइ घर श्रावा . मन में कछ फिकिर उपावा। तब बुद्धि विधाता दीनी , कागद की हथिनी कीनी। तब दूत तहां लै जाहीं, गज रहत जहां बन माहीं।

तहं खन्दक कीना जाई, पतरे तृन दीन छवाई।
तृन ऊपर मृतिका नाखी, तब ऊपर हथिनी राखी।
हथिनी को देख स्वरूग, सठ धाय परचो श्रंधकूपा।
धाइ परचो गज कूप में, देखा नींह विचारि।
काम-श्रंध जानै नहीं, कालबूत की नारि॥१३॥

दूभर रैनि बिहाय श्रकेली सेजरी। जिनके संग न पीव बिरहिनी सेजरी॥ बिरहै सकल वाहि विचारी सेजरी।

सुन्दर दुःख अपार न पाऊं सेजरी ॥१४॥
तो सही चतुरतू जान परबीन अति
परै जानि पिंजरे मोह कूवा ॥
पाइ उतम जनम लाइ लै चपल मन
गाइ गोविन्द गुन जीति जूवा ॥
स्रापही स्रापु स्रज्ञान निलनी बंध्यो
विना प्रभु विमुख कै बेर मूवा ।
दास सुन्दर कहै परम पद तो लहै
राम हरि राम हरि बोल सूवा ॥१४॥

सुन्दर जो गाफिल हुआ, तौ वह साई दूर।
जो बन्दा हाजिर हुआ, तौ वह साई दूर।
जो बन्दा हाजिर हुआ, तौ हाजरां हजूर।।१६॥
रसु सोई अमृत पिंवै, रन सोई जिहि ज्ञान।
सुप सोई जो बुद्धि बिन, तीनौं उलटे जान।।१७॥
लालन मेरा लाड़ला, रूप बहुत तुभ माहिं।
सुन्दर राखै नैन में, पलक उघारै नाहिं।।१८॥
सुन्दर पंछी बिरछ पर, लियो बसेरा म्रानि।
राति रहे दिन उठि गये, त्यों कुटुम्ब सब जानि।।१९॥
लौन पूतरि उदिध मैं, थाह लेन कौ जाइ।
सुन्दर थाह न पाइये, बिचहीं गई बिलाइ।।२०॥

# बिहारीलाल

कविवर बिहारीलाल ककोर कुल के चौबे ब्राह्मण थे। उनका जन्म ग्रनुमान से स० १६६० मे ग्वालियर के निकट बसुग्रा गोविन्दपुर मे हुग्रा। ऐसा ग्रनुमान किया जाता है कि स० १७२० म इनकी मृत्यु हुई।

बिहारीलाल जयपुर के महाराज जयसिंह के यहा रहा करते थे। एक बार जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने अनुरक्त हो गये कि उन्होंने बाहर निकलना ही बन्द कर दिया। इससे दरबारियों में बडी व्याकुलता फैली। तब उनकी प्रेरणा से बिहारीलाल ने यह दोहा लिखकर किसी तरह महाराज के पास भिजवाया—

निह पराग निह मधुर मधु, निह बिकास यहि काल। अली कली ही में विध्यो, स्रागे कवन हवाल।।

दोहे का गूढ ग्रभिप्राय समभकर महाराज बाहर चले श्राये । उस दिन से दरबार में बिहारीलाल का सम्मान बढ चला । इनको एक श्रशरकी प्रति दिन मिला करती थी। जयपुर में ही इन्होंने सतसई बनाई, जो ग्रपने ढग की एक ही पुस्तक हैं । श्रृङ्जार रस का ऐसा मनोहर ग्रथ श्रभी तक हिन्दी-साहित्य में दूसरा नहीं हैं । इसकी लगभग तीस टीकाए हो चुकी हैं । इतने पर भी रिसको की तृष्ति नहीं हुई हैं । श्रब इसकी एक श्रौर टीका पिंडत पद्मिसह शम्मी की लिखी हुई प्रकाशित हो रही हैं । वो भाग प्रकाशित हो चुके हैं । यह टीका ग्रब तक की सब टीकाश्रो से उत्तम मानी जाती हैं । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस टीका के लिए टीकाकार पिंडत पद्मिसह को १२००) का मगलाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया है । कहा नहीं जा सकता कि शम्मी जी की इस टीका से रिसको की प्यास बुभेगी या बढेगी । श्रभी हाल में लाला भगवानदीन ने ''बिहारी बोधिनी'' नाम से सतसई की एक श्रौर टीका प्रकाशित की हैं । ग्रभी ग्रयोध्या जी में, सुनते हैं बाबू जगन्नाथदास जी रत्नाकर बिहारी सतसई की एक विस्तृत टीका श्रौर तैयार कर रहे हैं ।

सतसई में कुल ७१६ दोहे है। एक-एक दोहे में बिहारीलाल ने इतना चमत्कार भर दिया है कि उसमें किवयों की कल्पना-शिक्त की खासी कलक दिखाई पड़ती है। यों तो बिहारीलाल के सभी दोहे अश- फियों के मोल के है, परन्तु स्थानाभाव से हम उन सब को प्रकाशित करने मे असमर्थ है। उनमें से कुछ चुने हुए दोहे नीचे लिखे जाते है—

मेरी भव बाधा हरो , राधा नागरि सोय। जा तन की झांई परे, श्याम हरित द्यति होय।। १।। मकराकृत गोपाल के, कुडल सोहत कान। घस्यो मनो हियघर समर , डचोढ़ी लसत निसान ॥ २ ॥ ग्रधर धरत हरि के परत , ग्रोठ दीठ पट जोति। हरित बांस की बांसुरी , इन्द्रधनुष रंग होति ॥ ३ ॥ स्रपने स्रग के जानिके, यौवन नुपति प्रबीन। स्तन मन नयन नितम्ब को , बड़ो इजाफा कीन ॥ ४ ॥ बिहंसि बुलाय बिलोकिउत , प्रौढ़ तिया रस घूमि। पूलिक पसीजिति पूत को . पिय चुम्यो मुख च्मि।। ५ ॥ कजनयिन मजन किये बैठे व्यौरित बार। कच ग्रंगरिन बिच दीठि दै, चितवति नन्दकूमार ॥ ६ ॥ पहंचति डटि रन सूभट लौं . रोकि सके सब नाहि। लाखनहं की भीर में , ग्रांखि वही चिल जाहि।। ७।। छिनकू उघारति छिन छवति, राखति छिनकु छिपाय। सब दिन पिय खंडित अधर , दर्पन देखति जाय ॥ ८ ॥ चाह भरी ग्रति रिस भरी , विरह भरी सब बात। कोरि संदेसे दूहिन के , चले पौरि लौ जात ॥ ९ ॥ यवति जोन्ह मे मिल गई, नेकू न होति लखाइ। सौधे के डोरे लगी प्रलीचली संग जाइ।। १०।। तूरिह सिख होही लखी, चढ़िन ग्रटाविल बाल। बिनही ऊगे सिस समुभि, , देहै अर्घ अकाल ॥ ११ ॥

नाक चढ़े सीबी करै जितै छबीली छैल। फिरि फिरि भूल उहैं गहैं, पिय ककरीली गैल।। १२॥ म्रलि इनलोयन को कछू, उपजी बड़ी बलाय। नीर भरे नितप्रति रहे, तऊ न प्यास बुकाय ॥ १३॥ इन दिखिया अखियान को , सुख सिरजोई नाहि। देखत बनै न देखते , बिन देखे श्रकुलाहि ॥ १४ ॥ लरिका लेबे के मिसुनि , लगर मों ढिग ग्राय। गयो प्रचानक ग्रांगुरी , छाती छैल छ्वाय ।। १५ ।। डग कडगित सी चिल ठठिक, चितई चली निहारि। लिये जात चित चोरटी . वह गोरटी नारि ॥ १६॥ फोर कछ करि पौरते , फिर चितई मुसक्याय। ग्राई जामन लेन को , नेहैं चली जमाय।।१७॥ यद्यपि सुन्दर सुघर पूनि , सगुनो दीपक देह। तऊ प्रकास करै तितौ भिरिये जितो सनेह।। १८॥ जो चाहत चटक न घटै, मैलो होय न मित्त। रज राजस न छवाइये, नेह चीकने चित्त ।। १६॥ भ्रनियारे दीरघ नयनि , किती न तहनि समान। वह चितविन ग्रीरे कछ , जिहि बस होत सुजान ॥ २०॥ बर जीते सर मैन के, ऐसे देखें में न। हरिनी के नैनान ते, हरिनी के ये नैन।। २१॥ बेसर मोती धनि तुही, को पूछै कुल जाति। पीबो कर तियो अधर को , रस निधरक दिन राति ॥ २२ ॥ वो लिख मो मन जो गही, सो गित कही न जात। ठोड़ी गाड़ गड़चो तऊ . उड़चो रहत दिन रात।। २३।। जहां जहां ठाड़चो लख्यो , स्याम सुभग सिरमौर। उनहं बिन छिन गहि रहत , दृगनि म्रजहु वहि ठौर ॥ २४॥ चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न सनेह गंभीर। को घटि ये वृषभानुजा , वे हलधर के वीर ॥ २५॥ सोहत श्रोढे पीतपट, स्याम सलोने गात। मनो नीलमन सैल पर , आतप परचो प्रभात ॥ २६॥ छुटी न सिसुता की भलक , भलक्यो जोबन ग्राङ्क । दोपति देह दुहून मिलि , दिपत ताफ़ता रंग।। २७॥ दगन लगत बेधत हियो , विकल करत स्रंग स्रान। ये तेरे सब तें बिषम , ईछन तीछन बान ॥ २८॥ भुठे जानि न संग्रहे, मन मूंह निकसे बैन। याही ते मानो किये, बातन को बिधि नैन।। २९॥ जटित नीलमिन जगमगित , सीक सुहाई नांक। मनो ग्रली चंपक कली, बिस रस लेत निसांक।। ३०॥ बेसरि मोती दूति भलक , परी स्रोठ पर स्राय। चुनो होय न चतुर तिय , क्यों पट पोंछो जाय ।। ३१।। ललित स्याम लीला ललन , चढी चिवुक छवि दून। मधु छाक्यो मधुकर परचो , मनो गुलाब प्रसून ॥ ३२ ॥ दुरत न कुच बिच कंचुकी , चुपरी सादी सेत। कवि अकन के अर्थ लीं, प्रगट दिखाई देत।। ३३।। श्रजौं तरघो नाही रह्यो , स्रुति सेवत इक ग्रंग। नाक बास बेसर लह्यो , बिस मुकतन के संग।। ३४॥ वाहि लखे लोयन लगे, कौन युवति की जोति। जाके तन की छांह ढिंग . जोन्ह खाह सी होति ।। ३५॥ द्ग ग्रहमत टूटत कुट्म , जुरत चतुर चित प्रीति। परित गांठि दुरजन हिये , दई नई यह रीति ॥ ३६॥ क्यों बसिये क्यों निबहिये , नीति नेह पुर नाहि। लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बंधि जाहि।। ३७॥

नैना नेकू न मानही , कितौ कही समभाय। तन मन हारे हू हसे , तिन सों कहा बसाय।।३८॥ लटिक लटिक लटकत चलत , डटत मुकुट की छाह। चटक भर्यो नट मिलि गयो , अटक भटक बट माह ॥ ३९॥ लाज लगाम न मानही , नैना मो बस नाहिं। ये मुहजोर तुरग लौ, ऐचत हू चिल जाहि ॥ ४०॥ सन सुखौ बीत्यो बनी , ऊखौ लई उखारि। अरी हरी अरहरि अजौ , घर घरहरि हिय नारि ॥ ४१॥ कहा कही वाकी दसा, हरि प्रानन के ईस। बिरह ज्वाल जरिबो लखे, मरिबो भयो असीस ॥ ४२॥ निस ग्रवियारी नीलपट , पहिरि चली पिय गेह। कहो दुराई क्यो दुरै, दीप सिखा सी देह।। ४३॥ ल्याई लाल बिलोकिये, जिय को जीवनमूलि। रही भौन के कोन में , सोन जुही सी फूलि।। ४४॥ कोटि जतन कोऊ करौ, तन की तपनि न जाय। जौ लौ भीजे चीर लौ , रहै न प्यौ लपटाय ॥ ४५॥ भौहिन त्रासित मुख नटित , ग्राखिन सो लपटाति। ऐचि छुड़ावति कर इची , स्रागे स्रावति जाति ॥ ४६॥ बतरस लालच लाल की , मूरली धरी लुकाय। सौह कर भौहन हस , देन कह निट जाय। १४७॥ मिलि मिलि चलि चलि मिलि चलत. ग्रागन ग्रथयो भानु । भयो मुहरत भोर के, पौरिहि प्रथम मिलानु ॥ ४८ ॥ तनक भूठ निसवादिली , कौन बात पर जाय। तिय मुख रति आरम्भकी , निह भूठिये मिठाय।। ४९॥ छतौ नेह कागद हिये, भई लखाइ न टाक। बिरह तचे उघर्यो सु ग्रब , सेहुड़ को सो ग्राक ।। ५०॥

करके मीड़े कुसुम लौं, गई विरह कुम्हिलाय। सदा ससीपिन सखिन हु, नीठि पिछाना जाय।। ५१।। श्रौंधाई सीसी सुलखि, बिरह बरति बिललात। बीचिहं सूखि गुलाब गो , छींटौं छुयो न गात ॥ ५२॥ तच्यो आंच अति विरह की , रह्यो प्रेमरस भीजि। नैनन के मग जल बहैं , हियो पसीजि पसीजि ॥ ५३॥ बिछुरे जिये सकोच यह , बोलत बने न बैन। दोऊ दौरि लगे हिये, किये निचौं हैं नैन।। ५४।। श्रहे दहेंड़ी जिनि धरै . जिनि तू लेहि उतारि। नीके है छींके छुये ऐसी ही रहि नारि।। ५५॥ तौ लगि या मन सदन में , हरि आवें केहि बाट। विकट जटे जौं लौं निपट , खुलैं न कपट कपाट ॥ ५६॥ पत्राही तिथि पाइये, वा घर के चहुं पास। नितप्रति पून्यो ही रहत , ग्रानन ग्रोप उजास ॥ ५७ ॥ पांय महावर देन को नायन बैठी स्राय। किरि किरि जानि महावरी , एंड्री मीड्त जाय ।। ५८ ॥ मानहुं विधितनु अच्छ छवि , स्वच्छ राखिबे काज। दृग पग पोंछन को कियो , भूषन पायनदाज ।। ५९ ।। बाल छबीली तियन में बैठी म्राप छिपाय। श्चरगटही फानुससो परगट होत लखाय।। ६०।। पहिर न भूषन कनक के, कहि आवत यहि हेत। दर्पन कैसे मोरचे, देह दिखाई देत।। ६१।। कागज पर लिखत न बनत , कहत संदेस लजात। कहिहै सब तेरो हियो , मेरे हिय की बात ॥ ६२ ॥ जब जब वे सुधि कीजिये, तब तब सब सुधि जाहि। श्रांखिन श्रांख लगी रहै, श्रांखें लागति नाहिं॥६३॥

अरुन सरोरुह कर चरन , दृग खंजन मुख चंद। समय ग्राय सुन्दर शरद , काहि न करत ग्रनंद ॥ ७७॥ जेती सम्पति कृपन की , तेती तू मित जोर। बढत जाय ज्यों ज्यों उरज , त्यों त्यों हियो कठोर ॥ ७ ॥ कोटि यतन कोऊ करै, परैन प्रकृतिहि बीच। नल बल जल ऊंचो चढै, ग्रन्त नीच को नीच।। ७९।। तन्त्री नाद कवित्त रस , सरस राग रति रंग। भ्रनबूड़े बुड़े तरे, जे बुड़े सब भ्रंग।। ८०॥ कैसे छोटे .नरन तें , सरत बडिन के काम। मढ़ो दमामो जात है, किं चूहे के चाम ॥ ८१॥ श्रिति ग्रगाध ग्रिति ऊथरो , नदी क्प सर बाय। सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास बुभाय।। ८२।। जगत जनायो जिहि सकल , सो हरि जान्यो नाहि। ज्यों ग्रांखिन सब देखिये . ग्रांख न देखी जाहि।। ६३।। मीत न नीति गलीत हैं, जो घरिये धन जोरि। खाये खरचे जो बचै, तौ जोरिये करोरि।। ५४॥ दुसह दुराज प्रजान में क्यों न करें दुख इन्द। भ्रंधिक अंधेरो जग करत , मिलि मावस रवि चन्द ।। ८४ ।। घर घर डोलत दीन हैं, जन जन याचत जाय। दिये लोभ चसमा चलि , लघु पुनि बड़ो लखाय।। ८६।। बसै बुराई जासू मन , ताही को सन्मान। भलो भलो कहि छांड़िये , खोटे ग्रह जप दान।। ५७।। कहै यहै श्रुति समृतिहं, सबै सयाने लोग। तीन दबावत निकट ही , राजा पातक रोग ॥ ५ ॥ ॥ इक भीजे चहले परे, बुढ़े बहे हजार। कितने ग्रवग्न जग करत , नै वै चढ़ती बार ।। ५९।।

बुरौ बुराई जो तजं, तौ मन खरो सकात। ज्यों निकलंक मयंक लिख , गर्नें लोग उतपात ॥ ९०॥ सीतलताऽरु सुगन्ध की , महिमा घटी न मुर। पीनसवारे जो तज्यो , सोरा जानि कपूर ॥ ९१॥ बढ़त बढ़त संपति सलिल , मन सरोज बढ़ि जाइ। घटत घटत पूनि ना घटै, बरु समूल कुम्हिलाइ।। ६२॥ संगति सुमति न पावई , परे कुमति के धंध। राखो मेलि कपूर में , हींग न होय सुगंध ॥ ९३॥ सबै हंसत करतार दै, नागरता के नांव। गयो गरब गृन को सबै , बसे गमेले गांव ॥ ९४॥ को किह सकै बड़ेन सों, लखे बड़ीयो भूल। दीने दई गुलाब की इन डारन ये फूल।। ९५॥ चले जाहु ह्यां को करैं , हाथिन को व्योपार। निह जानत यहि पुर बसैं , घोबी भ्रींड़ कुम्हार ॥ ९६ ॥ नर की ग्राह नल नीर कीं, एकै गति करि जोय। जेतो नीचो ह्वं चलं तेतो ऊंचो होय।।९७॥ गिरितें ऊंचे रिसक मन , बूड़े जहां हजार। वहैं सदो पस नरन को , प्रेम-पयोधि पगार ॥ ६८ ॥ जिन दिन देखे वे कुसुम , गई सो बीति बहार। श्रव श्रलि रही गुलाब में , श्रपत कटीली डार ॥ ९९ ॥ इहि आशा अटक्यो रहै, अलि गुलाब के मूल। हुइ हैं बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारन वे फुल ॥१००॥ पट पांखें भख कांकरें, सदा परेई सङ्ग। सुखी परेवा जगत में , एक तुही बिहंग।।१०१।। मरत प्यास पिजरा परचो , सुत्रा समय के फेर। **आदर दें दें बोलियतु , बायस बलि की बेर ॥१०२॥** 

नहिं पावस ऋतुराज यह , तज तक्वर मित भल। श्रपत भये बिन पाइ है , क्यों नव दल फल फुल ॥१०३॥ वे न यहां नागर बड़े, जिन आदर तौ म्राब। फुल्यो अनफुल्यो भयो , गंवई गांव गुलाब ॥१०४॥ कर ले सुंघि सराहि कैं, रहें सबै गहि मौन। गन्धी गन्ध गलाब को , गंवईं गाहक कौन ॥१०५॥ करि फुलेल को ग्राचमन , मीठो कहत सराहि। चुप करि रे गन्धी चतुर , ग्रतर दिखावत काहि ॥१०६॥ कनक कनक तें सौगनी, मादकता अधिकाय। वहि खाये बौराय जग , यहि पाये बौराय।।१०७॥ बड़े न हजें गुनन बिन , बिरद बड़ाई पाय। कहत धतूरै सों कनक , गहनो गढ़ो न जाय।।१०८॥ कन देव्यो सौंप्यौ ससुर , बहु थुरहथी जानि। रूप रहिचढ़े लिख लग्यो . मांगन सब जग म्रानि ॥१०६॥ गुरुजन दुजे ब्याह को , नित उठि रहत रिसाय। पति की पति राखत बधु , आपुन बांभ कहाय । ११०।। परतिय दोष पुरान सुनि , हंसि मुलकी सुखदानि । कसकरि राखी मिश्र हं, मुंह ग्राई मुसुकानि ॥१११॥ बहुधन ले ग्रहसान के , पारो देत सराहि। वैदबध हंसि भेद सों , रही नाह मुख चाहि ॥११२॥ या अनुरागी चित्त की , गति समभौ नहि कोय। ज्यां ज्यों बूड़ै श्याम रंग , त्यों त्यों उज्जल होय ॥११३॥ दीरघ सांस न लेइ दुख , सुख साईं मित भूल। दई दई क्यों करत हैं, दई दई सु कबूल ॥११४॥ थोरेई गुन रीभते, बिसराई वह बानि। तुमह कान्ह मनो भये , ग्राज काल के दानि ।।११५।। अरे हंस या नगर में , जैयो आप बिचारि। कागन सों जिन प्रीति कर , कोयल दई बिड़ारि ॥११६॥ यदिप पुराने बक तऊ , सरवर निकट कुचाल। नये भये तो का भये, ये मनहरन मराल ॥११७॥ संगति दोष लगे सबन , कहे जु साचे बैन। कुटिल बंक भ्रूसंग में , कुटिल बक गति नैन।।११८॥ सतसँया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर। देखत के छोटे लगे, घाव करें गम्भीर ॥११९॥ ब्रज भाषा बरनी कविन , बहु बिधि बुद्धि विलास । सब की भूषन सतसई करी बिहारीदास ॥१२०॥ सवतग्रहससि जलिघछिति , छठ तिथि बासर चन्द। चैत मास पख कृष्ण में , पूरन आनन्द कन्द ॥१२१॥ जन्म लियो द्विजराज कुल , प्रगट बसे ब्रज आय। हरो कलेस सब , केसव केसवराय ॥१२२॥ दीजै मोष , ज्यों अनेक अधमनि दियो। माह जो बांधे ही तोष , तो बाधो अपने गुनन ॥१२३॥ में समुक्तो निरधार . यह जग काची कांच सो। रूप ग्रपार , प्रतिबिंबित लिखिये जहां ॥१२४॥ एकै सीस मुकुट कटि काछनी , कर मुरली उर माल। यहि बानिक मो मन बसो , सदा बिहारीलाल ॥१२४॥

# चिन्त।मिण

चिन्तामणि महाकिव भूषण के बड़े भाई थे। इनका जन्मकाल सं० १६६६ के लगभग अनुमान किया जाता है। ठाकुर शिवसिंह ने इनके बनाये पांच ग्रन्थ लिखे, हैं—छन्द विचार, काव्य विवेक, किव कुल कल्प-तरु, काव्य प्रकाश और रामायण। ये कुछ दिनों तक नागपुर के सूर्यवंशी भोंसला मकरन्दशाह के यहां रहे। राजा महाराजाओं के यहां इनका श्रच्छा मान था। इनकी किवता के कुछ नमूने यहां देखिये— चोखी चरचा ज्ञान की , ग्राछी मन की जीति। संगति सज्जन की भली , नीकी हिर की प्रीति।। १।। सरद ते जल की ज्यों दिन तें कमल की ज्यों, धन तें ज्यों थल की निपट सरसाई हैं। घन तें सावन की ज्यों आप तें रतन की ज्यों, गुन त सुजन की ज्यों परम सुडाई हैं।। चिन्तामिन कहैं लाछे अच्छरन छन्द की ज्यों, निसागम चन्द की ज्यों दृग सुखदाई हैं। नगतें ज्यों कंचन बसन्त तें ज्यों वन की, यों जोबन तें तनकी निकाई ग्राधिकाई है।। २।।

कोटि बिलास कटाक्ष कलोल बढ़ावे हुलास न प्रीतम हीतर।
यों मिन यामे अनूपम रूप जो मैनका मैन बधू किह ईतर।।
सुन्दिर सारी सुफेद ये सोहत यों छिब ऊंचे उरोजन की तर।
जोबन मत्त गयन्द के कुम्भ लसै जनु गंग तरंगिन भीतर।।३।।
आंखिन मूंदिबे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लगावै।
केह कह मुमुकाइ चितै अगराइ अनूपम झंग दिखावै।।
नाह छुई छल सों छितियां हिंस भौह चढाइ आनन्द बढ़ावै।
जोबन के मद मत्त तिया हित सों पित को नित चित्त चुरावै।।४।।

# भूषगा

कानपुर जिले में यमुना नदी के बाएं किनारे पर तिकवांपुर एक गांव है। उस गांव के पास ही ''श्रकवरपुर बीरबल'' नाम का एक अच्छा-सा मौजा है। जहां अकबरशाह के सुप्रसिद्ध मंत्री बीरबल का जन्म हुआ था। उसी तिकवांपुर गांव में रत्नाकर त्रिपाठी नाम के एक कान्यकुब्ज कश्यप-गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनके चार पुत्र हुए—चिन्तामणि, भूषण, मतिराम, श्रौर नीजकंठ (उपनाम जटाशङ्कर) चारों भाई किव थे। उनमें भूषण वीररस के बड़े प्रतिभा-शाली किव हुए। इनके रचे हुए चार ग्रंथ सुने जाते हैं— शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। परन्तु स्रब केवल शिवराज भूषण श्रौर कुछ स्फुट छंद ही मिलते हैं। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने भूषण की जितनी कवितायें मिल सकी हैं, सबको "भूषण-ग्रंथावली" के नाम से टीकासहित प्रकाशित किया है।

भूषण बड़े प्रतिभाशाली और वीर कवि थे। ये हिन्दु श्रों के जातीय कवि थे। हिन्दू-जाति की उन्नति ग्रौर ऐश्वर्य के ये उत्कट ग्रभिलाषी थे। इनके समान ग्रपनी कविता में जातीयता का ध्यान रखनेवाला हिन्दी के पुराने कवियों में कोई नहीं हुआ और इनके समान वीर-कवि तो अब तक कोई न हुमा। यह दन्तकथा प्रसिद्ध है कि भूषण पहले बहुत निकम्मे थे।इनके भाई चिन्तामणि कमाते थे ग्रीर ये घर बैठे मौज उडाया करते थे। एक दिन भोजन करने के समय इन्होंने अपनी भावज से नमक मांगा। भावज ने ताना मारकर कहा--क्या नमक कमाकर लाये हो,जो उठा करके दुं? यह बात इनको ऐसी लगी कि ये उसी समय भोजन छोड़कर घरसे निकल गये। चलते समय इन्होंने भावज से कहा--- ग्रच्छा ग्रब नमक कमाकर लावेंगे, तभी भोजन करेंगे । कहा जाता है कि इसके पश्चात् साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने में इन्होंने बड़ा परिश्रम किया। भ्रौर जब अच्छी कविता करने लगे तब ये चित्रकटाधिपति हृदयराम सोलंकी के पुत्र रुद्रराम के पास गये। ये प्रतिभावान् थे ही, रुद्रराम ने इनकी कविता का चमत्कार देख इन्हें किव भूषण की उपाधि दी। इस नाम से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि अब इनके मुख्य नामका पता ही नहीं चलता । वहां से ये औरंगजेब के दरबार में गये, जहां इनके बड़े भाई चिन्तामणि रहते थे। चिन्तामणि ने बादशाह से इनका परिचय कराया । श्रौरङ्क जेब ने इनको कविता सुनने की इच्छा प्रकट की । इस पर इन्होंने कहा — ग्राप हाथ घोकर बैठिये, तब में कविता सुनाऊंगा, क्योंकि श्रृङ्गार रस की कविता सुनकर ग्रापका हाथ ठौर कुठौर पड़ा होगा, इससे वह ग्रपवित्र होगया है। मेरी कविता सुनकर श्राप का हाथ मोछों पर चला जायगा। हाथ न धोने से मोछ ग्रपवित्र हो जायगी। औरङ्गजेब ने यह सुनकर कोध से कहा—यदि हाथ मोछ पर न गया तो तेरा सिर कटवा लूंगा। भूषण ने निर्भयता से कहा — हां। निदान श्रीरंङ्ग जेव हाथ घोकर बैठा श्रीर

भूषण ने कविता पढ़नी प्रारम्भ की। भूषण की वीररसमयी ओजस्विनी कविता सुनकर श्रीरङ्गजेब को सचमुच जोश श्राया ग्रीर वह मोछ पर ताव देने लगा । बस, भूषण की प्रतिज्ञा पूरी हई । ग्रीरङ्गजेब ने भूषण को बहुत पुरस्कार दिया। उस दिन से दरबार में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ चली। सं० १७२३ मे शिवाजी दिल्ली गये। उस समय भूषण दिल्ली ही में थे। ग्रौरङ्गजेब का हिन्दू-द्वेष देखकर उनका चित्त उससे बहुत विरक्त था। परन्तु शिवाजी को हिन्दू-जाति ग्रौर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा देखकर उनको बड़ी ग्राशा हुई। शिवाजी के दिल्ली से चले जाने पर एक दिन ग्रीरङ्गजेब ने कवियों से कहा — तुम लोग मेरी भूठी बढ़ाई किया करते हो, सच्ची बात कहो । ग्रन्य कवि तो चुप रहे, परन्तु भूषण से न चुप न रहा गया। इन्होंने दो कवित्त में उसकी खासी निन्दा की। इससे ग्रीरङ्गजेब बहुत ही बिगडा ग्रीर वह भूषण को मारने उठा। परन्तु दरबारियों के समभाने से रुके गया । भूषण उसी समय से दिल्ली छोडकर शिवाजी के दरबार में चले गये। वहां इनका बड़ा सम्मान हुम्रा। लाखों रुपये,घोड़े, हायी ग्रौर गांव इनको मिले। ये शिवाजी के साथ कई लड़ाइयों में भी उपस्थित थे। ऐसी कहावत है कि वहां से इन्होंने एक लाख रुपये का नमक खरीदकर अपनी भावज के पास भेजाथा।

शिवाजी के यहां से भूषण सं० १७३१ में घर लौटे । राह में म्राते समय महाराज छत्रसाल बुन्देला के यहां भी गये थे। छत्रसाल ने चलते समय इनकी पालको का डंडा अपने कथे पर रखकर इनका सम्मान बढ़ाया था। शिवाजी स्रौर छत्रसाल जैसे स्वाभाविक वीर थे, वैसे भूषण भी सोने में सुगंध होगये। कविता द्वारा जितना सम्मान भूषण को मिला, उतना हिन्दी के किसी कवि को नहीं मिला।

भूषण का जन्म अनुमान से सं० १६७० में और मरण १७७२ में हुआ। भूषण अब इस संसार में नहीं हैं। सैकड़ों वर्ष पहले ही वे विधिविधान से विवश हो चले गये। परन्तु उनके हृदय का चित्र कविता-रूप

मे अब भी हमारे सम्मुख है। भूषण अजर और अमर की भांति हमारे साथ चल रहे हैं। वे एक पुष्प की तरह विकसित होकर अनन्त काल के लिए सुगध छोड गए। भगवान् फिर इस देश में गिवाजी ऐसे बीर और भूषण ऐसे सुकवि उत्पन्न करे।

हिन्दी में भूषण ही वीर रस के सर्वोत्तम किव है। इससे हमने इन की कुछ अधिक कविताए उद्घृत की है। भूषण की कुछ चुनी हुई कविताए आगे दी जाती है—

श्राए दरबार बिललाने छरोदार देखि जापता करनहार नेकहू न मनके। भूषण भनत भौसिला के श्राय श्रागे ठाढे बाजे भए उमराय तुजक करन के।। साहि रह्यो जिक सिव साहि रह्यो तिक श्रौर चाहि रह्यो चिक बने ब्योत श्रनबन के। ग्रीषम के भानु सो खुमान को प्रताप देखि तारे सम तारे गएमृद्दि तुरकन के।। १।।

द्वन्द्र जिमि जम्भ पर बाडव सुग्रम्भ रावन सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारिबाह पर सम्भु रितनाह पर ज्यो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है।। दावा द्रुम दड पर चीता मृगभुण्ड पर भूषण बितुण्ड पर जैसे मृग-राज है। तेज तम ग्रस पर कान्ह जिमि कस पर त्यों मिलच्छ बस पर सेर सिवराज है।। २।।

ऐसे बाजिराज देत महाराज सिवराज भूषण जे बाज की समाजे निदरत हैं। पौन पाय हीन, दृग घूघट में लीन, मीन जल में बिलीन क्यों बराबरी करत हैं।। सब ते चलाक चित्त तेऊ कुलि ग्रालम के रहें उर अन्तर में धीर न धरत हैं। जिन चिंढ ग्रागे को चलाइयतु तीर तीर एक भिर तऊ तीर पीछे ही परत हैं।। ३।।

ग्रफजलखान को जिन्होंने मयदान मारा बीजापुर गोलकुण्डा मारा जिन आज है। भूषण भनत फरासीस त्यों फिरगी मार हबसी तुरुक डारे उलटि जहाज है।। देखत में रुसतमखा को जिन खाक किया सालकी सुरित ग्राजु सुनी जो ग्रवाज है। चौकि चौकि चकता कहत चहुघा ते यारो लेत रही खबरि कहा लौ सिवराज है।। ४।।

पैज प्रतिपाल भूमिभार को हमाल चहु चक्क को ग्रमाल भयो दंडक जहान को। साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो हर को कृपाल भयो हार के विधान को।। वीर रस ख्याल शिवराज भुवपाल तुव हाथ को बिसाल भयो भूषन बखान को। तेरो करवाल भयो दिन्छन को ढाल भयो हिन्द को दिवाल भयो काल तुरकान को।। १।।

दुरजन दार भजि भजि बेसम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डिर सिवाजी निरन्द तें। भूषन भनत बिन भूषन बसन, साथे भूखन पियासन हैं नाहन को निन्दतें।। बालक श्रयाने बाट बीच ही बिलाने कुम्हिलाने मुख कोमल अमल श्ररबिन्द तें। दृगजल कज्जल किलत बढ़ियों कढ़ियों मानो दूजा सोत तरिनतन्जा को किलन्द तें।। ६।।

छूटचो है हुलास ग्राम खास एक संग छूटचो हरम सरम एक संग बिन ढग ही। नैनन ते नीर घीर छूटचो एक संग छूटचो सुख रुचि मुख रुचि त्योंही बिन रंग ही।। भूषन बखानै सिवराज मरदाने तेरी धाक बिललाने न गहत बल अंगही। दिक्खन के सूबा पाय दिल्ली के अमीर तर्जे उत्तर की आस जीव ग्रास एक संगही।। ७।।

बचैगा न समुहाने बहलोल खां भ्रयाने भूषन बखाने दिल भ्रानि मेरा बरजा। तुक्कते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास कैंद किया साथ का न कोई चीर गरजा।। साहिन के साहि उसी औरंग के लीन्हें गढ़ जिसका तू चाकर भ्रौ जिसकी तू परजा। साहि का ललन दिली दल का दलन भ्रफजल का मलन सिवराज भ्राया सरजा।। ८।।

पूरव के उत्तर के प्रवल पछाह हूं के सब बादशाहन के गढ़ कोट हरते। भूषन कहें यों ग्रवरंग सो वजीर, जीति लीवे को पुरतगाल सागर उतरते।। सरजा सिवा पर पठावत मुहीम काज हजरत हम मिवे को नाहिं डरते। चाकर हैं उजुर कियो न जाय नेक पै कछू दिन उवरते तो घने काज करते।। ९।।

बैर कियो सिव चाहत हो तबलों ग्ररि बाह्यो कटार कठैठो । यों ही मलिच्छिहि छाड़ै नही सरजा मन ताप्र रोस में पैठो ।। भूषन क्यों ग्रफजल्ल बचे ग्रठपाव कै सिंह को पांच उमेंठो। बीछू के घाय धुक्योई घरक हूँ तौ लग घाय घराघर बैठो ॥१०॥ बिना चतुरंग संग वानरन लै के बांधि वारिधि को लंक रघुनन्दन जराई है। पारथ ग्रकेले द्रोन भीषम सों लाख भट जीति लीन्हीं नगरी विराट में बड़ाई है। भूषन भनत हूँ गुसलखाने में खुमान ग्रवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है। तौ कहा ग्रचभो महाराज सिवराज सदा वीरन के हिम्मतै हथ्यार होत ग्राई है॥ ११॥

लोमस की ऐसी ध्रायु होय कौन हू उपाय तापर कवच जो करनवारा धरिये। ताहू पर हूजिये सहसबाहु, तापर सहसगुनो साहस जो भीमहु ते करिये।। भूषन कहें यों अवरंगजू सों उमराव नाहक कही तौ जाय दिच्छिन में मरिये। चलै न कछू इलाज भेजियत वे ही काज ऐसो होय साज तौ सिवा सों जाय लिये।। १२।।

ब्रह्म के स्रानन तें निकसे तें अत्यन्त पुनीत तिहूं पुर मानी।
राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकहु व्यास के स्रंग सोहानी।।
भूषन यों किल के किवराजन राजन के गुन गाय नसानी।
पुन्य चरित्र सिवा सरजै सर न्हाय पिवत्र भई पुनि बानी।।१३।।
दान समै द्विज देखि मेरुहू कुबेरहू की सम्पति लुटाइबे को हियो
ललकत हैं। साहि के सपूत सिव साहि के बदन पर सिव की कथान में
सनेह भलकत है।। भूषन जहान हिन्दुवान के उबारिबे को तुरकान
मारिबे को बीर बलकत हैं। साहिन सों लिरबे की चरचा चलत स्रानि
सर्जा के दुगन उछाह छलकत हैं।। १४।।

काहू के कहे सुने तें जाही श्रोर चाहें ताही श्रोर इकटक घरी चारिक चहत हैं। कहे ते कहत बात कहे ते पियत खात भूषन भनत ऊंची सांसन जहत हैं।। पौढ़े हैं तो पौढ़े, बैठे बैठे, खरे खरे, हमको हैं, कहा करत, यों ज्ञान न गहत हैं। साहि के सपूत सिव साहि तव बैर इमि साहि सब रात-दिन सोचत रहत हैं।।१४।।

आजु यहि समै महाराज सिवराज तुही जगदेव जनक जजाति भ्रम्ब-

रीक सों। भूषन भनत तेरे दान जल-जलिध मैं गुनिन को दारिद गयो बहि खरीक सों।। चंद कर कंजलक, चांदनी पराग, उड़ वृन्द मकरन्द बुन्द पुंज के सरीक सों। कन्द सम कयलास, नाक गंग नाल, तेरे जस पुण्डरीक को स्रकास चंचरीक सों।।१६।।

चित अनचैन आंसू उमगत नैन देखि बीबी कहें बैन िमयां कहियत काहिनै। भूषन भनत बूझे आये दरबार तें कंपत बार बार क्यों सम्हार तन नाहिनै।। सीनो घकघकत पसीनो आयो देह सब हीनो भयो रूप न चिनौत बाएं दाहिनै। सिवाजी की सङ्क मानि गयेही सुखाय तुम्हें जानियत दिक्खन को सूबा करो साहिनै।।१७॥

मार करि पातसाही खाकसाही कीन्हीं जिन जेर कीन्हीं जोर सों लें हद सब मारे की। खिसि गई सेखी फिसि गई सूरताई सब हिसि गई हिम्मित हजारों लोग सारे की।। बाजत दमामे लाखों घौंसा आगे घहरात गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की। दूलहो सिवाजी भयो दिच्छनी दमामे वारै दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की।। १८॥

चित चैंकि चौंकि उठ बार बार दिल्ली दहसित चित चाह करषति है। बिलिख बदन बिलखात बिजैपुर पित फिरत फिरंगिन की नारी फरकित है।। थर थर कांपत कुतुबशाह गोलकुण्डा हहिर हबसभ्भूप भीर भरकित है। राजा सिवराज के नगारन की घाक सुनि केते बादसाहन की छाती दरकित है।। १९।।

मालवा उजैन भिन भूषन भेलास ऐन सहर सिरोज लीं परावने परत हैं। गोंड़वानो तिलंगानो फिरंगानो करनाट रुहिलानो रुहिलन हिये हहरत हैं। साहि के सपूत सिवराज तेरी धाक सुनि गढ़पति वीर तेऊ घीर न घरत हैं। बीजापूर गोलकुण्डा आगरा दिली के कोट बाजे बःजे रोज दरवाजे उघरत हैं।।२०।।

राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो अस्मृति पुरान राखे वेद विधि सुनी में । राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की घरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी में ।। भूषन सुकवि जीति हद्द मरहट्टन की देस देस कीरति बखानी तव सुनी मैं। साहि के सपूत सिवराज समसेर तेरी दिल्ली दल दाबि के दिवाल राखी दुनी मैं।।२१।।

सारस से सूबा करवानक से साहजादे मोर से मुगल मीर बीर ही धर्चें नहीं। बगुला से बंगस बलूचियो बतक ऐसे काबुली कुलङ्ग याते रन में रचैं नहीं।। भूषन जू खेलत सितारे में शिकार शिवा साहि को सुवन जाते दुवन संचैं नहीं। बाजी सब बाज से चपेटें चंगु चहूं ग्रोर तीतर तुरुक दिल्ली भीतर बचैं नहीं।।२२।।

''सिवा की बड़ाई औ हमारी लघुताई क्यों कहत बार बार'' किह पातसाह गरजा। सुनिये ''खुमान हरि तुरुक गुमान महिदेवन जें वायो'' किव भूषन यों अरजा।। तुम वाको पाय के जरूर रन छोरो वह रावरे वजीर छोरि देति करि परजा। मालुक तिहारो होत याहि में निश्लेरो रन कायर सो कायर ग्री सरजा सो सरजा।।२३।।

फिरगाने फिकिरि औ हद्द सुनि हबसाने भूषन भनत कोऊ सोवत न घरी है। बीजापुर बिपति बिडारि सुनि भाज्यो सब दिल्ली दरगाह बीच परी खरभरी है।। राजन के राज सब साहिन के सिरताज आज सिवराज पातसाही चित घरी है। बलख बुखारे कसमीर लौं परी पुकार धाम धाम धूम धाम रूम साम परी है।। २४।।

दारा की न दौर यह रार नहीं खजुवे की बांधिबो नहीं है कैधों मीर सहवाल को । मठ विस्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को देवी को न देहरा न मन्दिर गोपाल को ।। गाढ़े गढ़ लीन्हें अह बैरी कतलान कीन्हें ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को । बूड़ित है दिल्ली सो सम्हारें क्यों न दिल्लीपित धक्का ग्रानि लायो सिवराज महाकाल को ।। २४॥

कत्ता की कराकिन चकत्ता को कटक कार्टि कीन्हीं सिवराज वीर अकह कहानियां। भूषन भनत तिहुं लोक में तिहारी घाक दिल्ली औ बिलाइत सकल बिललानियां॥ आगरे अगारन ह्न फांदत कगारन छुवै बांधती न बारन मुखन कुम्हलानियां। कीबी कहैं कहा श्री गरीबी गहे भागी जाहिं बीबी गहे सूथनी सु नीबी गहे रानियां॥२६॥

छूटत कमान श्रीर तीर गोली बानन के मुसकिल होत मुरचान हू की ग्रीट में। ताही समै सिवराज हुकुम कै हल्ला कियो दावा बांधि पर हला बीर भट जोट में।। भूषन भनत तेरी किस्मत कहां लीं कहीं हिम्मत यहां लिंग है जाकी भट कोट में। ताव दें दें मूछन कंगूरन पै पांव दें दें श्रिर मुख घाव दें दें कूदे परें कोट में।।२७।।

जीत्यो सिवराज सलहेरि को समर सुनि सुनि ग्रसुरन के सु सीने धरकत हैं। देव लोक नाग लोक नर लोक गावें जस ग्रजहूं लौं परे खग्ग दांत खरकत हैं। कटक कटक काटि कोट से उड़ाय केते भूषन भनत मुख मोरे सरकत हैं। नरभूमि लेटे ग्रथ कटे कर लेटे परे रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं।। २८।।

सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोगताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे। जानि गैरिमिसिल गुसीले गुसा धारि उर कीन्हों ना सलाम ना बचन बोले सियरे।। भूषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो सारी पात-साही के उड़ाय गये जिगरे। तमकते लाल मुख सिवा कौ निरिख भये स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे।।२९॥

देवल गिरावते फिरावते निशान ग्रालि ऐसे डूबे राव राने सबे गए लब की । गौरी गनपित ग्राप श्रौरन को देत ताप ग्रापके मकान सब मार गये दबकी ।। पीरा पयगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देत सिद्ध की सिधाई गई रही बात रबकी । कासिट्ठ ते कला जाती मथुरा मसीद होती सिवा जी न होतो तौ सुनति होति सब की ।।३०।।

ऊंचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी ऊंचे घोर मन्दिर के अन्दर रहाती हैं। कन्द मूल भोग करें कन्द मूल भोग करें तीन बेर खाती सो तो तीन बेर खाती हैं। भूषन सिथिल अङ्ग भूखन सिथिल अङ्ग बिजन बुलाती ते वे बिजन बुलाती हैं। भूषन भनत सिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं।।३१।। सोधे को ग्रधार किसमिस जिनको ग्रहार चारि को सो ग्रंक लंक चन्द सरमाती हैं। ऐसी ग्रिर नारी सिवराज बीर तेरे त्रास पायन में छाले परे कन्द मूल खाती हैं।। ग्रीषम तपित एती तपिती न सुनी कान कंज कैसी कली बिनु पानी मुरभाती हैं। तोरि तोरि ग्राछे से पिछौरा सों निचोरि मुख कहें ''ग्रब कहां पानी मुकतौ में पाती हैं'।।३२।।

डाढ़ी के रखैयन की डाढ़ी सी रहित छाती बाढ़ी मरजाद जस हह् हिन्दुवाने की। किंद्र गई रैयत के मन की कसक सब मिट गई ठसक तमाम तुरकाने की। भूषन भनत दिल्लीपित दिल घकधका सुनि सुनि घाक सिवराज मरदाने की। मोटी भई चंडी बिनु चोटी के चबाय मुण्ड खोटी भई सम्पित चकत्ता के घराने की।।३३।।

बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत राम नाम राख्यो स्रिति रसना सुघर में । हिन्दुन का चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की कांधे में जने कराख्यों माला राखी गर में ।। मीड़ि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह बैरी पीसि राखे बरदान राख्यों कर में । राजन की हद्द् राखी तेग बल सिवराज देव राखे देवल स्वधर्म राख्यों घर में ।।३४॥

## मतिराम

मितराम भूषण के सगे भाई थे। इनका जन्म सं०१६७४ के लगभग भ्रौर मरण सं०१७७३ के लगभग हुग्रा। ये बूंदी के महाराज राव भाऊ सिंह के यहां रहा करते थे। ये प्रुंङ्गार रस के ग्रच्छे किव थे।

इनके रचे लिलत ललाम, रसराज, छन्दसार पिंगल श्रीर साहित्य-सार आदि ग्रन्थ हैं।

इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं:---

जगत विदित बूंदी नगर , सुख सम्पति को धाम । किलजुगहू में सत्यजुग , तहां करत विश्वाम ॥ १॥ पढ़त सुनत मन दें निगम , श्रागम स्मृति पुरान । गीत किवत्त कलान के , जहंं सब लोग सुजान ॥ २॥

सरद बारिधर के लसत , ग्रमल घौरहर घौल। चित्रित चित्रित सिखर जहं, इन्द्रधनुष से नौल ।। ३ ।। महलिन ऊपर जहं बने , कंचन कलस अनुप। निज प्रभानि सौं करत हैं, गगन पीत अनुरूप।। ४।। जहं बिमान-बिनतान के , श्रमजल हरत भ्रनूप। सौंघ पताकिन के बसन , होइ बिजन अनुरूप ।। १।। बीना बेनु निनगद मृग , मोहि अचल करि चन्द। सौंध सिखर ऊपर जहां, दम्पति करत अनन्द ॥ ६॥ जहां छहीं ऋतु में मधुर , सुनि मृदङ्ग मृदु सोर। सङ्ग ललित ललनानि के , नृत्य करत गृह मोर ॥ ७ ॥ मरकत लाल प्रवाल मिन , मुकूत हीर अवदात। ललित राजपथ मैं जहां , जरकस बसन बिकात ।। 🖘 ।। मद जल बरषत भूमि के , जलधर सम मातङ्ग। बिना परिन के खग जहां, सुन्दर तरल तुरङ्ग।। ९॥ सदा प्रफुल्लित फलित जहं, द्रुम बेलिन के बाग। श्रलि को किल कलधुनि सुनत , लहत श्रवन श्रनुराग ।।१०।। कमल कुमुद कुबलयन के , परिमल मधुर पराग। स्रिभ सलिल पूरे जहां , वापी कूप तड़ाग ॥११॥ शुक चकोर चातक चुहिल , कोक ैमत्त कलहंस। जहं तरवर सरवरन के , लसत ललित ग्रवतंस ॥१२॥ भ्रक्षेबट बालक उदर . ज्यों संसार समाय। सकल जगत पानिप रह्यौ , बूंदी में ठहराय ।।१३।। तामें प्रतिबिम्बित मनौं, सम्पति जुत सुरलोक। घर घर नर नारी लसैं, दिव्य रूप के स्रोक ॥१४॥ . चन्द्रमुखिन के भौंह जुग, कुटिल कठोर उरोज। बानिन सौं मन कौं जहां, मारत एक मनोज।।१४॥

जहां चित्त चोरी करें, मधुर बदन मुसकानि। रूप ठगत हैं दृगन कीं, ग्रीर न दूजो जानि।।१६॥ ता नागरी को प्रभु बड़ों, हाड़ा सुरजनराव। रच्यो एक सब गुननिकों, वर बिरंचि समुदाव॥१७॥

बाजत नगारे जहां गाजत गयन्द, तहां सिंह सम कीनो बीर संगर बिहार हैं। कहैं मितराम किव लोगिन कीं रीभि किर, दीने ते दुरद जे चुवत मदधार हैं।। शत्रुसाल नन्दराव भावसिंह तेग त्याग, तोसे ग्रौर ग्रौनितल आजुन उदार हैं। हाथिन बिदारिबे को हाथ हैं हथ्यार तेरे, दारिद बिदारिबे को हाथिये हथ्यार हैं।।१८।।

चरन घरै न भूमि बिहरै तहाई जहां, फूले फूले फूलन बिछायो परजंक है। भार के डरिन सुकुमार चाह ग्रंगिन में, करत न ग्रंगराग कुंकुम को पंक है। कहै मितराम देखि बातायन बीच ग्रायो, ग्रातप मलीन होत बदन मयंक है। कैसे वह बाल लाल बाहर बिजन ग्रावै, बिजनबयार लागे लचकत लङ्क है। ।१९।।

जूथपित बैठ्यो पानी पोषत प्रबलमद कलभ करेनु किन लीनै संग सुखतें । ग्रह गह्यो गाढ़े बैर पीछले के बाढ़े भयो बलहीन विकल करन दीह दुखतें । कहैं मतिराम सुमिरत ही समीप लखे ऐसी करतूति भई साहिब सुरुख तें । दोऊ बातें छूटी गजराज की बराबर ही पांव ग्राह मुख ते पुकार निज मुखतें ॥२०॥

सोने कैसे बेली अति सुन्दर नवेली बाल, ठाढ़ी ही अकेली अलबेली हार महियां। मितराम ग्रंखियां सुधा की बरषासी भईं, गई जब दीठि वाके मुखनन्द्र पहियां।। नेक नीरे जाइ करि बातिन लगाय करि, कछू मन पाइ हिर वाकी गही बहियां। सैनिन चरिच लई गौनिन थिकित भई नैनिन में चाह करै बैनिन में नहियां।। २१॥

गुच्छिति के अवतंस लसै सिखिपच्छिति अच्छि किरीट बनायो । पल्लव लाल समेत छरी कर-पल्लव में मितिराम सुहायो ॥ गुञ्जिन के उर मंजुल हार निकुञ्जिन ते कि बाहिर स्रायो। भ्राज को रूप लखे ब्रजराज को भ्राजही आंखिन को फल पाया।।२२।। क्टदन को रंग फीको लगै भलकै असि अंगनि चारु गोराई। श्रांखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई।। कोटिन मोल बिकात नहीं मितराम लहे मुसुकान मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे ह्वै नैननि त्यों त्यों खरी निकरै सुनिकाई ।।२३।। खेलत चोर मिंहीचनी आजु गई हुती पाछिले द्योस की नाईं। श्राली कहा कहीं एक भई मितराम नई यह बात तहांई।। एकहि भौन दुरे एक संगही अंगसो अंग छ्वायो कन्हाई। कम्प छूरचो तन स्वेद बढ़चो तनुरोम उठचो ग्रंखियां भरि श्राई ॥२४॥ केलि की राति अघाने नहीं दिनही में लला पुनि घात लगाई। प्यास लगी कोउ पानौ देजाइयो भीतर बैठि के बात सुनाई।। जेठ पठाई गई दुलही हंसी हेरे हरें मितराम बुलाई। कान्ह के बोल पै कान न दीन्हीं सु गेह की देहरि पै घरि ग्राई ॥२५॥ आपने हाथ सों देत महावर आपिह बार शृंगारत नीके। श्रापनहीं पहिरावत श्रानि के हारि संवारि के मौलसिरी के।। हों सिख लाजन जात गड़ी मितराम स्वभाव कहा कहीं पीके। लोग मिलें घर घेरे कहैं अबहीं ते ये चेरे भये दुलही के ॥२६॥ प्यार पगी पगरी पियकी बसि भीतर म्रापने सीस संवारी। एते में आंगन ते उठिकै तहं भ्राइ गये मितराम बिहारी।। देखि उतारिन लागि तिया पिँय सौंहिन सों बहुरी न उतारी। नैन नचाइ लजाइ रही मुसुकाइ लला उर लाइ पियारी ॥२७॥ पियत रहे ग्रवरानि को , रस ग्रति मधुर ग्रमोल। तातें मीठो कढ़त है, बाल बदन तें बोल।।२८॥ नैन जोरि मुख मोरि हंसि , नैसुक नेह जनाय। भ्राग लेन आई हिये मेरे गई लगाय।।२९॥

प्रीतम को मन भावती , मिलत प्रेम उत्कण्ठ । बांहि न छूटै कांठते , नाहि न छूटै कण्ठ ॥३०॥

# कुलपति मिश्र

कुलपित मिश्र ग्रागरे के रहनेवाले ज़तुर्वेदी ब्राह्मण थे। चतुर्वेदी ब्राह्मणों में मिश्र, शुक्ल ग्रादि सभी ग्रास्पद होते हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। इनका जन्म ग्रनुमान से संवत् १६७७ विक्रम में हुग्रा। इनका रचा हुग्रा एक ग्रंथ ''रस रहस्य'' मिलता है, वह सं०१०२७ में समाप्त हुग्रा था। इनके मरण-काल का कुछ पता नहीं चलता।

कुलपित मिश्र संस्कृत के बड़े विद्वान् थे। मम्मट के आधार पर रसः रहस्य में इन्होंने काव्य के कई श्रङ्कों की विद्वत्तापूर्ण आलोचना की है। काव्य के दोष, गुण, श्रलङ्कार, रस श्रादि का वर्णन रस-रहस्य में श्रच्छा है। यह ग्रंथ इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है, परन्तु बहुत श्रश्च है। इसके सिवा द्रोण-पर्व, गुण-रस-रहस्य, संग्रह-सार, युक्ति-तरिङ्गणी श्रौर नखशिख नामक ग्रथ भी इनके रचे हुए बतलाये जाते हैं; परन्तु श्रभी तक कहीं से वे प्रकाशित नहीं हुए।

ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह के यहां रहते थे। रसरहस्य में अलङ्कारों के उदाहरण में रामसिंह की प्रशंसा के ही छन्त अधिक हैं। कुलपित ने भ्रपनी किवता में प्राकृत-मिश्रित भ्रौर उर्दू-मिश्रित हिन्दी-भाषा का प्रयोग किया है।

इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-

( १)

डर बेघत पानिप हरत , मुक्ता जिन बिलखाय। नाक वास लहि है गुनी , दे ग्रधरन सिर पाय॥

( २ )

दान बिन धनी सनमान बिन गुनी ऐसे विष बिन फनी अपनी सूर न सहत हैं। मंत्र बिन भूप ऐसे जल बिन कूप जैसे लाज बिन कामिनि के गुनिन कहत हैं।। वेद बिन यज्ञ जप जोग मन बस बिन ज्ञान बिन योगी मन ऐसे निबहत हैं। चंद बिन निज्ञा प्राणप्यारी अनुराग बिन सील बिन लोचन ज्यों सोभा को लहत हैं।।

( 3 )

दिसि पूरि प्रभा करिके दसहू गुन कोकन के अति मोद लहै। रंगि राखी रसा रंग कुंकुम के अलि गुञ्जत ते जस पुञ्ज कहै।। निस एक ह्वै पङ्क्षज की पतनीन के वाके हिये धनुराग रहै। मनो याही ते सूरज प्रात समै नित आवत है अरुनाई लहै।।

( & )

नीति विना न बिराजत राज न राजत नीति जुधमं बिना है। फीको लगे बिन साहस रूप रु लाज बिना कुल की अबला है।। सूर के हाथ बिना हथियार गयंद बिना दरबार न भा है। मान बिना कविता की न स्रोग है दान बिना जस पावै कहा है।।

# जसवन्तसिंह

जसवन्तिसह को धपुर के महाराज, महाराज गर्जासह के द्वितीय पुत्र भीर भ्रमरिसह के छोटे भाई थे। इनका जन्म सं० १६८२ में हुम्रा। ये सं०१६९५ में भ्रपने पिता के स्वर्गवासी होने पर सिंहासनासीन हुए। औरंगजेव के इतिहास से जसान्तिसिंह के जीवन हैं का बहुत सम्बन्ध हैं जो इतिहास पढ़नेवालों से छिपा नहीं है। इनका देहान्त सं०१७३८में, काबुल में हुम्रा। कहते हैं, भ्रौरङ्गजेब ने इन्हें विष दिलाकर मरवा डाला था।

जसवन्तिसिंह भाषा के बड़े मर्मज्ञ किव थे। इन्होंने इन ग्रन्थों की रचना की है—भाषा-भूषण, ग्रपरोक्ष सिद्धान्त, ग्रनुभव-प्रकाश, ग्रानन्द-विलास, सिद्धान्त-बोध, सिद्धान्त-सार, प्रबोध चन्द्रोदय नाटक। भाषा-भूषण के सिवा इनके शेष ग्रन्थ वेदान्त सम्बन्धी हैं। भाषा-भूषण २६१ दोहों का ग्रलंकार का ग्रन्थ है।

जसवन्तसिंह की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं-

मुख शशि वा शशि सों अधिक , उदित जोति दिन राति। सागर तें उपजी न यह , कमला ग्रपर सोहाति ॥ १॥ नेन कमल ये ऐन है और कमल केहि गमन गरत नीकी लगै, कनक-लता यह बाम ॥ २ ॥ घरक दूरै ग्रारोप तें, सुद्धापन्हति होय । उरोज ये, कनक-लता फल उर पर नाहि दोय ॥ ३ ॥ परजस्ता गुन ग्रीर को , ग्रीर विषे श्रारोप। होय स्थाधर नाहि ये, बदन श्रोप ॥ ४ ॥ सुघाघर बनवारी

बनवारी सं० १६९० के लगभग हुए। शाहजहां के दरबार में सला-बतखां ने ग्रमरिसह को ''गंवार'' कह दिया था। इसी पर ऋद्ध होकर ग्रमरिसह ने उसे दरबार ही में मार डाला।

श्रमर्रासह जोधपुर के महाराज गर्जासह के बड़े पुत्र श्रौर श्रौरङ्ग जेब के सुप्रसिद्ध सहायक जसवन्ति सह के बड़े भाई थे। उद्धत स्वभाव होने के कारण सं० १६९१ में ग्रमर्रासह को गर्जासह ने राज पाने के ग्रधिकार से च्यृत करके राज से निकाल दिया था। इसीसे गर्जासह के बाद जसवन्ति सिंह को जोधपुर की गद्दी मिली। ग्रमर्रासह शाहजहां के पास चले ग्राये। शाहजहां ने उन्हें ग्रपने दरबार में ग्रच्छा पद दिया था। एक बार श्रमर्रासह ने शाहजहां से कुछ दिनों की छुट्टी ली। पर रानी के प्रेम ने उन्हें ऐसा विवश किया कि वे ठीक समय पर छुट्टी समाप्त करके दरबार में हाजिर न हो सके। शाहजहां का एक मुख्य दरबारी ग्रमर्रासह से कुछ द्वेष रखता था। उसने ग्रमर्रासह के प्रति बहुत-सी बे-सिर-पैर की शिकायतें सुनाकर बादशाह के कान खूब भरे। और जब वे दरबार में हाजिर हुए तब उनकी सलाह से गैरहाजिरी के लिए उन पर एक बड़ा जुरमाना किया गया। ग्रमर्रासह इस ग्रपमान को सह न सके। ग्रौर उन्होंने भरे दरबार में क्षत्रियोचित निभैयता के साथ बादशाह की ग्राज्ञा का प्रतिवाद किया। बादशाह तो चुपचाप सुनता रहा, पर सलाबतखां ने

जोश में आकर ग्रमरसिंह को ''गंवार'' कह दिया। ग्रमरसिंह ने तलवार निकालकर भरे दरबार में सलाबतत्वां का सिर काट लिया। शाहजहां सिहासन छोड़ भागा। दरबारी भी रफूचक्कर हुए । जिन्होंने कुछरोक-थाम की, ग्रमरसिंह ने उन्हें तलवार के घाट उतारा। वहां से निकलकर ग्रमरसिंह अपने महल में आये ग्रीर कुछ दिनों तक फिर दरबार में न गये।

शाहजहां तो कुद्ध था ही, दरबारियों ने उसके कान और भरे। सब ने मिलकर अमर्रासह के एक निकट सम्बन्धी को इसलिये तैयार किया कि वह किसी तरह से ग्रमर्रासह को दरबार में लावे। दरबार में उन पर यथाविधि ग्रपराध लगाकर, उन्हें दंड दिया जायगा। उसने अमर्रासह से मिलकर, बहुत ऊंचा-नीचा समभाकर, उन्हें दरबार में ग्राकर शाहजहां से मिलने के लिए राजी किया। उसने भूठमूठयह भी कहा कि शाहजहां ने तुम्हारा ग्रपराध क्षमा कर दिया है।

ग्रमरसिंह उसकी बातों में ग्रागये। वे उसके साथ दरबार की ग्रोर चले। शाहजहां के सामने पहुंचने के लिए जो द्वार था, वह इतना नीचा था कि बिना सिर भृकाये कोई उसके ग्रन्दर प्रवेश नहीं कर सकता था। शाहजहां को यह भय था कि शायद ग्रमरसिंह उसे सलाम न करेंगे। इसलिएयह युक्ति की गई थी कि जब ग्रमरसिंह द्वार में प्रवेश करने के लिये सिर झ्कावेंगे,तब उसे सलाम समझकर शाहजहां की ग्रोर से उसकी स्वीकृति जाहिर कर दी जायगी।

ग्रमर्रासह ताड़गये। उन्होंने पहले द्वार के अन्दर सिर न डालकर पैर डाला। इतने में पीछे से उनके सम्बन्धी (शायद अर्जुनसिंह) ने तलवार मारकर उनका सिर घड़से जुदा कर दिया। वह ग्रमरिंसह का सिर लेकर खुशी-खुशी शाहजहां के सामने हाजिर हुग्रा और कोई बड़ा पुरस्कार पाने की ग्राशा से शाहजहां ग्रीर उसके दरबारियों की ग्रीर सतृष्ण नेत्रों से देखने लगा। शाहजहां को उस पर बड़ा कोध ग्राया। क्योंकि यद्यपि वह ग्रमर्रामह से रुष्ट हो गया था, पर उनकी वीरता पर वह हृदय से मुग्ध भी था। उसने ग्रमर्रासह की हत्या करनेवाले को घोर तिरस्कार ग्रीर यन्त्रणायुक्त मृत्यु दण्ड दिया।

ग्रमर्रासह की विधवा रानी ने सती होने की इच्छा प्रकट की। लाश मांगने पर शाहजहां ने कहला भेजा कि ग्रमर्रासह के पुत्र में कुछ शक्ति हो तो वह ग्राकर लाश ले जाय।

अमरसिंह के एक ही पुत्रथा। उसका नाम रामसिंह था। रामसिंह की ग्रवस्था उस समय १५ वर्ष से ग्रधिक नहीं थी। शाहजहां का व्यंग सुनकर रानी चप हो रही, पर रामसिंह ने माता के चरणों पर सिर रख कर कहा,—''मां, अब तो मुभे यह प्रमाणित करना ही होगा कि मैं वीर-पिता का वीर-पुत्र हं।" यह कहकर रामसिंह कुछ विश्वस्त श्रीर वीर राजपूतों को साथ लेकर राजमहल की ग्रीर चला, जहां शाहजहा ने लाश को कड़े पहरे में रखवा दिया था। वीर बालक रामसिंह ने पहरे वालों को एक कडी लड़ाई में परास्त करके लाश को घोड़े पर रक्खा श्रीर मां के सामने लाकर रख दिया। शाहजहां ग्रपने महल की खिड़की से यह मब हाल देख रहा था। रामसिंह की वीरता पर वह हृदय से मोहित हो गया। उसने उमी वक्त रानी के पास सवार भेजकर कहलाया कि बाद-शाह खद ग्रमरसिंह की रथी के साथ स्मशान तक ग्रारहे हैं। शाहजहां ग्रपने सब दरबारियों को साथ लेकर घूमधाम से शरीक हुग्रा। उसने रामसिंह को गोद में लेकर कहा,-- "तुम्हारा तेज देखने के लिए ही मैंने लाश को रोकवा रक्खा था। तुम वीर-पिता के वीर-पुत्र हो, तुमको दर-बार में ग्रमरसिंह का स्थान दिया जायगा।" शाहजहां ग्रमरसिंह को याद करके कुछ समय तक ग्रांसु गिराता रहा। रानी उसके सामने ही ग्रमर-सिंह की लाश के साथ सती होगई।

अमर्रासह के सम्बन्ध की यह कथा लोक में ऐसी ही प्रसिद्ध है। इस घटना को लेकर दो एक काव्य भी रचे गये हैं। बनवारी ने अपने छन्दों में सलाबतखां के मारे जाने भरका जिक्र किया है।

बनवारी ने श्रुङ्गाररस की किवता भी की है, ग्रौर लोग उसे भी पसन्द करते हैं। इनका लिखा कोई प्रन्थ हमारे देखने में नहीं ग्राया। यहां इनके कुछ छन्द लिखे जाते हैं—

( १ )

धन्य ग्रमर छिति छत्रपति , ग्रमर तिहारो नाम । शाहजहां की गोद में , हत्यो सलाबत खान ॥ ( २ )

उत गंवार मुख ते कढ़ी , इत निकसी जमधार। "वार" कहन पायो नहीं , कीन्हों जमधर पार।।

श्रानि कै सलाबत खां जोरि कै जनाई बात तोरि घर पंजर करेजे जाय करकी। दिल्लीपित साह को चलन चिलबे को भयो गाज्यो गर्जासह को सुनी है बात बर की।। कहैं बनवारी बादसाहि के तखत पास फरिक फरिक लोथ लोथिन सों ग्ररकी। करकी बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करौं बाड़िकी बड़ाई कै बड़ाइ जमधर की।। ३॥

नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि यह बरसाने वर मुरली बजावेंगे। साजु लाल सारी लाल करें लालसारी देखिबे की लालसारी लाल देखें सुख पावेंगे।। तूही उरबसी उर बसी नीह ख्रौर तिय कोटि उरबसी तिज तोसों चित्त लावेंगे। सेज बनवारी बनवारी तन आभरन गोरे तनवारी बनवारी ख्रांज ग्रावेंगे।। ४।।

# गोपालचन्द्र मिश्र

गोपालचन्द्र मिश्र का जन्म छत्तीसगढ़ में सं० १६९० के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगाराम भ्रौर पुत्र का माखनचन्द्र था। माखनचन्द्र भी अच्छे किव थे। रामप्रताप-काव्य का भ्राधा गोपाल-चन्द्र ने लिखा था, भ्रौर शेष उनकी भ्राज्ञा से माखनचन्द्र ने लिखकर ग्रन्थ को पूर्ण किया।

छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजघानी रतनपुर के हैहयवंशी राजा राजिसह के दरबार में गोपालचन्द्र का बड़ा मान था । कहा जाता है कि इनको राजा राजिसह ने भ्रपना दीवान बना लिया था। राजा की इच्छानुसार इन्होंने सं० १७४६ में ''खूब तमाशा'' नामक काव्य की रचना की। इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये है-

खूब तमाशा (१७४६), जैमिनी अश्वमेघ (१७५२), सुदामाचरित्रं (१७५४), भिवत चिन्तामणि (१७५९), रामप्रताप, छन्दविलास (पिंगल)।

यहां इनकी कविता के कुछ नमूने उद्धृत किये जाते है-

### ( ? )

सोई नैन नैन जो बिलोके हिर मूरित को, सोई बैन बैन जे सुजस हिर गाइये। सोई कान कान जामे सुनिये गुनानुवाद, सोई नेह नेह हिर जू सों नेह लाइये।। सोई देह देह जामें पुलिकत रोम होत, सोई पांव पांव जामें तीरथन जाइये। सोई नेम नेम जे चरन हिर प्रीति बाढ़े, सोई भाव भाव जो गोपाल मन भाइये।।

### ( 7 )

दान सुधा जल तें जिन सीच सतोगुन बीच बिचार जमायो। बाढि गयो नभमंडल लौ महिमंडल घेर दसों दिसि छायो।। फूल घने परमारथ फूलिन पुण्य बड़े फल ते सरसायो। कीरति वृक्ष बिसाल गुपाल सुकोविद वृन्द बिहंग बसायो।।

# चारों दिशाचों के सुख दुःख

### दोहा

रूप विशेष विशेष घन , भूमि सुहावन देस। जाय करौं याते ग्रबै , पूरव को परदेस।।

#### कवित्त

ताफ़ताऽरु बाफता मुसज्जर श्री साफ़ मखमलऽरु मुकेसी पट नाना सुखवाइये। सरस कृपान तरकसऽरु कमान बान जरकसी चीरा हीरा जहां जाइ लाइये।। सुकवि ''गुपाल'' फुलवारी घाम धाम ग्रम्ब श्रीफल कदम्ब पौंड़ा पानन को खाइये। बड़े होत केस, मिले तन्दुल श्रसेस, प्यारी पूरब के देस में विशेष सुख पाइये।।

#### सोरढा

लगें चोर ठगवाइ , पेट चलै पानी लगे। कीजै कबहुं न जाइ , पूरब के परदेस की।। कबिक्त

पानी लिंग जात बहु फूलि जात गात पुनि पेट चिल जात कछु खाइ जात जबहूं। जादू किर किरकैं संभोग सुख काज पशु पच्छी किर राखें नारि नरन को ग्रबहूं।। ब्राह्मन बिनक मीन मांस मधु खात तेल हरद लगाय न्हात नारी नर सबहूं। फांसी देकैं हाल मारि डारें ठगजाल यातें जैये न "गुपाल" दिसि पूरब की कबहूं।।

#### दोहा

दयावान धनवान पुनि , लोग बड़ै गुनवान । यातें दच्छिन देस को , करिये सदा पयान ॥

#### कबित्त

चीरा चीर सालू सेला समला बहारदार जरकसी काम जहां होत नाना भांति है। सुकवि ''गोपाल'' लाल रतन प्रवाल मन मानिक बिसाल मोती मंहगी सुजाति है।। मेवा ग्रौ मिठाई फल फूल मूल मुक्त गज तरुनी अनूप रूप भलकत गात है। देखे बनै बात सदा सोभा सरसात प्यारी दिच्छन दिसा के गुन कहे निर्ह जात है।।

#### दोहा

दक्षिण पिय सुन कान दे, दक्षिण दक्षिण जात। लक्षण लक्षण गक्षि के, लक्षण ही लगि जात।। किस्तिन

घोटूं लों उघारी निरलज्ज रहें नारी मांस मिंदरा ग्रहारी द्विज हो इं ग्रनाचारी हैं। सुकवि "गुपाल" प्याज लहसुन खात बहु लूटें ठग चोर प्रजा रहें न सुखारी हैं।। लोग निरहेत भानिजे को ब्याहि बेटी देत रीति बिपरीति सब देखत में न्यारी हैं। बढ़त अगारी होति बड़ी बड़ी ख्वारी दिसि दक्षिण मभारी जात होत दुख भारी है।।

### दोहा

राखे दक्षिण तें भ्रवें , जो दिसि पश्चिम जात । ताके भ्रव सुन लीजिये , प्यारी ! सुख भ्रवदात ॥

#### कबित्त

लोग दयावान तिय सुन्दर सुजान मीठी बोलिन निदान नीर लगें न तहां कहूं । वृषभ बिसाल ऊंचे पुलकार वस्त्र विधि विविध प्रकारन हे सूत के जहां कहूं ।। सुकवि "गुपाल" ताते तरल तुरंग मिलें, मधुर मतीर भूख लगत जहां कहूं । पार नहीं लहूं जिय सोचत ही रहूं प्यारी पिच्छम दिसा के सुख बरनि कहा कहूं ।।

#### दोहा

मरत रैन दिन बारि बिन , भटिक भटिक नर नारि। करिये नहीं पयान पिय , पश्चिम ध्रोर निहारि॥ कबिन

धूरिन के थल सार्वे ढोल के ढमक्के जल तरु बिन थल तहां सोभा नहीं यामे हैं। चावरऽरु गेहूं रस गारस न फूल फल मोठ बाजरी को खाय दिवस बितामे हैं।। रहत मलीन धर्म कर्म करि हीन लोग पहरत पीन पट ऊनन के जामे हैं। सुकवि "गुपाल" कछु कहत न आवे जात जेते दूख होत सदा पश्चिम दिसा में है।।

### दोहा

हरिद्वार ते कैं परिस , बद्रिनाथ केदार। होत कृतारथ जीव यह , उत्तर खंड मंझार॥

#### कबित्त

लायची लवंग दाख दाड़िम बदाम सेव सालम अगूर पिस्ता खैये उठि भोर को। कस्तूरी केसरि जावित्री जायफल दालचीनी देवदार की सुगंधि चहुंग्रोर को।। साल औ दुसाले धुस्सा नाना पसमीना ब्रोढ़ि देखत रहत आखि तियन की मोर को। कहत ''गुपाल'' प्यारी सुनिये निहोर मोपै कह्यों निह जात सुख उत्तर की श्रोर को।।

#### दोहा

सदा सीत भयभीत नर , व्याझ सिंह वृष घोर। कीजै नहीं पयान पिय , उत्तर दिसि की स्रोर॥

#### कबित्त

बिकट पहार भार घने सिंह स्थार निरबाह नहीं होत रथ बहल को जामे हैं। गिलटी स्गिल्लर भ्रनेक रोग होत जहां चारिहुं बरन जीव हिंसक हरामें हैं।। सुकवि ''गोपाल'' सदा सीत भयभीत लोग बरफ के मारे दुरे रहत गुफा में हैं। राह में न गामें चल्यो जात न निसा में याते बहु दुख यामें जात उत्तर दिसा में हैं।।

### दोहा

गाम इजारो छाड़ि के , खेती करिहौं बाम। सब जग जाके करेते . खात पियत निज धाम।।

#### कबित्त

सांभ्रहू सबेरे दही दूध के रहत सुख लीयो करै स्वाद ये रसाल नई नई को । नित प्रति रहै साती पौनि पै हुकुम सरकार में रहत भलो बस्सा ठकुरई को ।। जीवै जग जाते जग जीव को कनूका मिलै मिलै भली बात यह काम मरदई को । कहत ''गुपाल'' बीस नह की कमाई यात सबहीतें भला यह पेसा किसनई को ।।

### दोहा

खेती करत किसान के , मोते दुःख सुनि लेख। हर लैं कै पिय खेत में , भूलि पांव मित देख।।

#### कबित्त

कारी होत देह सहे सीत घाम मेह नित रहै छेह देह सुख नहीं खान पान को । बरहे में वास राखे ब्यौहरे की ग्रास ईतिभीति ते उदास गिरि मान नय मान को ।। राजै देत पोता हर जोता सुख सोता नाहिं खोता दिन योंहीं रहै छेसन सयान को । देह में न चाम रहै हाथ में न दाम याते कहत "गुपाल" काम कठिन किसान को ।।

## बेनी

बेनी नाम के दो तीन कि होगये हैं। एक बेनी श्रसनी के बन्दीजन थे। उनका समय सं० १६९० कहा जाता है। वे दिल्लगी की किवताएं बनाने में बड़े निपुण थे। दूसरे बेनी जि० रायबरेली में बेती गाव के बन्दीजन थे। शिविसह सरोज में उनका समय सं० १८४४ लिखा है। शौर तीसरे बेनी लखनऊ के बाजपेयी थे। उनका समय शिविसह सरोज में सं० १८७६ लिखा है। तीसरे बेनी किवता में अपना नाम "बेनी प्रबीन" रखते थे। दिल्लगी की किवताए प्रायः सब श्रसनीवाले बेनी की बनाई हुई है। पहले शौर दूसरे बेनी की बहुत सी किवताश्रों में यह निर्णय करना किठन है कि कौन किसकी बनाई हुई है। तीसरे बेनी की किवता "बेनी प्रबीन" के नाम से सहज में ही पहचानी जा सकती है। यहां हम पहले शौर दूसरे बेनी की कुछ किताए शौर नमूने के लिए एक कित्त "बेनी प्रबीन" का भी उद्ध्त करते हैं:—

कारीगर कोऊ करामात के बनाय लायो लीनी दाम थोरो जानि नई सुघरई है। रायजू को रायजू रजाई दई राजी ह्वं के सहर मे ठौर ठौर सोहरत भई है। बेनी किन पाय के अधाय रहे घरी ढेंक कहत न बने कछु ऐसी मित ठई है। सास लेत उड़िगो उपल्ला और भितल्ला सबै दिन है के बाती हेत रूई रह गई है।। १।।

आघ पाव तेल में तयारी भई रोशनी की ग्राध पाव रूई में पोशाक भई बर की। ग्राध पाव छाले के गिनौरां दियों भाइन को मागि मागि लायों है पराई चीज घर की। ग्राधी ग्राधी जोरि बेनी किव की बिदाई कीनी ब्याहि ग्रायों जब तेन बोले बात थिरकी। देखि देखि कागद तबीग्रत सुमादी भई सादी कहा भई बरबादी भई घर की।। २।।

सेर चार चाउर पसेरिक पिसान मांडचो तापै खरे डाटे को उसाने बड़ी घानी ना। बहू को बुलाय मसलहत सिखाय कान पैठ जा रसोई कोऊ परसे बेगानी ना॥ बेनी कृति कहै कहा आये आज याके यहां देखि

सुनि परे कहूं भ्रन्न की निसानी ना। कीनी मेहमानी जुरघो पान भ्रौ न पानी बकै भ्राप बड़ो दानी कोऊ जानी कोऊ जानी ना। ३।।

हावभाव विविध दिखावे भ ली भांतिन सों भिलत न रितदान जागे संग जामिनी। सुबरन भूषण संवारे ते विफल होत जाहिर किये ते हंसे नर गजगामिनी।। रहे मन मारे लाज लागत उधारे बात मन पछतात न कहत कहूं भामिनी। बेनी किव् कहैं बड़े पापन ते होत दोउ सूम को सुकंवि औं नपुंसक को कामिनी।। १।।

संभु नैन जाल स्रौ फनो को फूतकार कहा जाके आगे महाकाल दौरत हरौलीतें। सातो चिरजीवी पुनि मारकंडे लोमस लों देख कम्पमान होत खोलें जब भोलीतें।। गरल स्रनल स्रौ प्रलै को दावानल भल बेनी किव छेदि लेत गिरत हथोलीतें। बचन न पावें घनवन्तरि जो स्रावें हर गोविन्द बचावै हरगोविन्द की गोली तें।। १।।

बार-बार लीखें लगीं लाखन जुआ के जोट ग्रांखिन बरौनिन में कीचर छपानो है। कानन कनोई नाक चपटी चुवत टरें कारे कारे दंतन में कीट लपटानो हैं।। मूड़ पै मकर जारो दौलत ग्रंघारो लगै ग्रोढ़े मैलवारो फटो•बसन पुरानो है। बोलत हा थूक के फुहारे चलें फूहरि के पाद पाद पीसत पिसान हू उड़ानो है।। ६।।

गड़ि जात बाजी औ गयन्द गन ग्रड़ि जात सुतुर ग्रकड़ि जात मुस-किल गऊ की । दावन उठाय पाय धोखे जो घरत होत ग्राप गरकाप रिह जात पाग मऊ की ।। बेनी किव कहै देखि थर थर कांपे गात रथन के पथ न विपद बरदऊ की । बार बार कहत पुकार करतार तोसों मीच है कबूल पैन कीच लखनऊ की ।। ७

चूक सो लगत चाखे लूक सो लगावै कंठ ताप सरसावै है अपूरब अराम के। रस का न लेस चोपी रेसा है बिसेस छांड़ि दीन्हें सब देस पकसाने परे घोम के।। बुरे बदसूरत बिलाने बदबोयदार बेनी कहै बकला बनाये मानो चाम के। कौड़ी के न काम के सु आये बिन दाम के हैं निपट निकाम हैं ये आम दयाराम के।। द।। चींटी की चलावें को मसा के मुख ग्राय जांय सांस की पवन लागे , कोसन भगत हैं। ऐनक लगाय मरू मरू के निहारे परें ग्रनु परमानु की समानता खगत हैं। बेनी किव कहैं हाल कहां लौं बखान करों मेरी जान ब्रह्म को बिचारिबो सुगत हैं। ऐसे ग्राम दीन्हें दयाराम मन मोद किर जाके ग्रागे सरसों सुमेरु सी लगत है।। ९।।

बियत बिलोकत ही मुनि मन डोलि उठे बोलि उठे बरही बिनोद भरे बन बन। ग्रकल बिकल ह्वै बिकाने रे पथिक जन ऊर्द्ध मुख चातक ग्रबोमुख मराल गन।। बेनी किव कहत मही के महाभाग भये सुखद संयोगिन बियोगिन के ताप तन। कंज-पुञ्ज गंजन कृषीदल के रजन सो आये मानभंजन ये ग्रंजन बरन धन।। १८।।

करि की चुराई चाल सिंह को चुरायो लक शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की। पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन दसन अनार हांसी बीजरी गम्भीर की।। कहैं कि बि बेनी बेनी ब्याल को चुराइ लीनी रती-रती शोभा सब रित के शरीर की। अब तो कन्हेंया जू को चितहू चुराइ लीन्ही छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की,।। ११।।

ऊनी चोली चिक्क मिसी दांतन में बातन में बार बार हेरि हेरि मन मुसकाने हैं। मुख के न दरस परस मरदूमिन के लें रहें मुकुर ग्रौर ग्रातर ग्रंग साने हैं।। बेनी किन कहै ग्राहिऊहि में प्रवीन बड़े निपट निकाम कहूं काहू के न माने हैं। ग्रजस के खाने जिन्हें किन बखाने जिन ऐसे घरे बाने ते जनाने सम जाने हैं।। १२।।

पृथु नल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते भये भूप यश छिति पर छाइगे। काल चक्र परे सक्र सैंकरन होत जात कहां लौ गनावों विधि बासर बिताइगे।। बेनी साज सम्पित समाज साज सेना कहां पायन पसारि हाथ खोले मुख बाइगे। छुद्र छितिपालन की गिनती गिनावें कौन रावन से बली तेऊ बुल्ला से बिलाइगे।। १३।।

बेद मत सोधि सोधि देखि कै पुरान सबै सन्तन ग्रसन्तन को भेद को बतावतो । कपटी कपूत कूर किल के कुचाली लोग कौन रामनाम हू की चरचा चलावतो ।। बेनी किव कहै मानो मानो रे प्रमान यही पाहन से हिये कौन प्रेम उमगावतो । भारी भवसागर में कैसे जीव होते पार जो पैरामायण न तुलसी बनावतो ।। १४ ।।

बदन सुधाकरै उघारत सुधाकरै प्रकास बसुधा कर सुधाकरै मुधा करैं। चरन घरा घरै मृणालऊ घराघरै सू ऐसे ग्रधराघरै ये बिम्ब ग्रधराघरै।। बैनी दृग हा करैं निहारत कहा करैं सु बेनी किनता करैं त्रिबेनी समता करें। सुरत में सी करैं स मोहने बसी करैं विरंचिहुं यसी करें सु सौतिन मसी करें।। १५॥

मानव बनाये देव दानव बनाये थक्ष किन्नर बनाये पशु पक्षी नाग कारे हैं। दुरद बनाये लघु दीरघ बनाये केते सागर उजागर बनाये नदी नारे हैं। रचना सकल लोक लोकन बनाये ऐसी जुगुति में बेनी परबीनन के प्यारे हैं। राघे को बनाय विधि घोयो हाथ जाम्यो रंग ताको भयो चन्द्र कर भारे भये तारे हैं।। १६॥

बाजी के सुपीठ पै चढ़ायो पीठि ग्रापनी दें किव हरिनाथ को कछोहा मान सादरें। चक्कवें दिल्ली के जे ग्रथक ग्रकंबर सोऊ नरहरि पालकी को ग्रापने कंघा घरें।। बेनी किव देनी की (ग्री) न देनी की न मोको सोच नावें नैन नोचे लिख बीरन को कादरें। राजन को दीबो किवराजन को काज ग्रब राजन को लाज किवराजन को ग्रादरें।। १७।।

## सुखदेव मिश्र

सुखदेव मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म सं० १६९० के लगभग माना जाता है। ये किम्पला के रहने वाले थे, श्रीर उसी नगर में इनका विवाह भी हुग्रा था। इनके वंशघर ग्रब भी दौलतपुर, जिला रायबरेली में वर्तमान है। स्वरचित वृत्तविचार नामक ग्रन्थ में इन्होंने ग्रपने जन्मस्थान किम्पला का ग्रीर अपने पूर्वजों का विस्तृत वर्णन लिखा है।

कुछ दिन तक किम्पला में विद्याध्ययन करने के बाद ये काशी चले

गये और वहाँ एक संन्यासी से साहित्य पढ़ने लगे । वहा से संस्कृत ग्रीर भाषा-साहित्य के पूर्ण विद्वान् होकर ये ग्रसोथर जिला फतेपुर के राजा भगवतराय खीची के यहां चले गये। वहां इनका बड़ा सम्मान हुग्रा। वहां कुछ दिन रहने के बाद ये कमशः औरङ्गजेब के मन्त्री फाजिल ग्रली, ग्रमेठी के राजा हिम्मर्तासह, मुरारिमऊ के राजा देवी- सिंह के यहां गये और सर्वत्र इन्होंने पूरा सन्मान पाया। राजा देवी- सिंह के कहने ही से ये किम्पला छोड़कर सकुटुम्ब दौलतपुर में आगये।

इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है-

वृत्त-विचार, छन्द-विचार, फाजिलग्रली-प्रकाश,रसार्णव,प्युङ्गारलता, ग्रध्यात्म-प्रकाश, दशरथराय ग्रीर नखशिख। वृत्त-विचार ग्रीर छन्त-विचार पिङ्गल के ग्रंथ हैं। मिश्र जी ने संस्कृत ग्रीर प्राकृत में भी कविताएं रची थीं, परन्तु ग्रब उनका कही पता नहीं चलता।

इनकी कुछ कवितायें यहां उद्धृत की जाती हैं-

ननंद निनारी सासु मायके सिधारी अहै रैनि ग्रंधियारी भरी सूभत न कह है। पीतम को गीन सुखदेव न सुहात भीन दारुन बहत पौन लाग्यो मेघ भरु है। सङ्ग ना सहेली, बैस नवल ग्रकेली, तन परी तलबेली महा लायो मैन सरु है। भई ग्रंधरात, मेरो जियरा डेरात, जागु जागु रे बटोही इहां चोरन को डरु है।।१।।

जोहैं जहां मगु नन्दकुमार तहां चली चन्दमुखी सुकुमार है।
मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुन्द की डार है।
भीतर ही जु लखी सु लखी ग्रब वाहर जाहिर होत न दार है।
जोन्हसी जोन्हें गईमिलि यों मिलिजात ज्यों दूघ में दूघ की घार है।।।।
यों कछु कीन्हीं ग्रचानक चोट जु मोट सखीन सकी कै दुकूल है।
देह कंपै मुँह पीरी परी सो कह्यो निहं जो ह्वै गयो हिय सूल है।।
मांभ उरोज में ग्रानि लग्यो ग्रंगिरांत जहीं उचक्यो भुजमूल है।
कौन है ख्याल ? खेलार अनोखे! निसंक ह्वै ऐसे चलैयत फूल है।।।
मीन की बिछुरता कठोरताई कच्छप की हिये वाय करिबे को कोल

ते उदार हैं। बिरह बिदारिबे का बली नरसिंह जू सों बामन सों छली बिलदाऊ अनुदार हैं।। द्विज सों अजीत बलबीर बलदेव ही सों राम सों दयाल सुखदेव या विचार हैं। मौनता में बौध कामकला में कलंकी, चाल प्यारी के उरोज ओज दसौं अवतार हैं।।४॥

मन्दर महिन्द गंधमादन हिमालय में जिन्हें चल जानिये ग्रचल अनुमाने ते। भारे कजरारे तैसे दीरघ दंतारे मेघ मंडल बिहंडे जेने शुण्डा दंड ताने ते॥ कीरति विशाल छितिपाल श्री ग्रनूप तेरे दान जो अमान का ै बनत बखाने ते॥ इतै कि मुख जस ग्राखर खुलत उतै पान्वर समेत पील खुलै पीलखाने ते॥ १॥

## सबलसिंह चौहान

सवलिसिंह चौहान का जन्म संवत् १७०० के लगभग ग्रीर मरण संवत् १७६२ के लगभग अनुमान किया जाता है । शिविसिंह ने इनको "इटावा के किसी गांव का जमींदार" लिखा है । इन्होंने महाभारत के भ्रठारहों पर्वों की कथा दोहे चौपाई में लिखी है । कई पर्वों में इन्होंने उनके रचे जाने का संवत् भी दिया है । भीष्म पर्व सं० १७१८ में, स्वर्गारोहण १७८१ में रचा गया । इससे मालूम होता है कि सारा महाभारत इन्होंने ६५ वर्षों में समाप्त किया होगा । इन्होंने लगातार परिश्रम नहीं किया होगा, जब जी में कुछ उमङ्ग उठी, तब कुछ लिख इाला । भाषा महाभारत के सिवा इनका लिखा हुग्रा रूपविलास पिङ्गल, षटऋतु बरवे ग्रीर भाषा ऋतूपसंहार भी कहे जाते हैं । महाभारत में चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु के भ्रन्तिम प्रयास की कथा का वर्णन सुतिये, ये कैसा करते हैं :——

अभिमनु घेरे स्राय सब , मार्त स्रस्त्र स्रनेक । जिमि मृगगण के यूथ महं , डरत न केहरि एक ।। लैके सूल कियो परिहारा । वीर स्रनेक खेत महं मारा ।। जुक्ती स्रनी भभरि कै भागे । हंसिके द्रोण कहन अस लागे ।।

धन्य धन्य ग्रिभमनु गुनआगर । सब क्षित्रन महंबड़ो उजागर ॥ धन्य सहोद्रा जग मे जाई । ऐसे वीर जठर जनमाई ॥ .धन्य धन्य जग में पितु पारथ । श्रिभमनु धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ एक वीर लाखन दल मारे । अरु ग्रनेक राजा संहारे ॥ धनु काटे शङ्का नींह मन में । रुधिर प्रवाह चलत सब तन में ॥ यहि ग्रन्तर बोले कुरुराजा । धनुष नींह भाजत केहि काजा ॥ एक वीर को सबै डरत है । घेरि क्यों न रथ धाय घरत है ॥ बालक देखु करि यह करणी । सेना जूभि परी सब धरणी ॥

दुर्योधनया विधि कह्यो , कर्णद्रोण सों बैन।

बालक सब सेना बधी , तुम सब देखत नैन ॥
यह किं है दुर्योधन प्राये । शब्द वीर आगे ह्वै धाये ॥
क्षत्री घेरो ग्रिभमनु रन मे । मानहुं रिव आच्छादित घन में ॥
लै के खड्ग फरी गिह हाथा । काठचो बहु क्षत्रिन को माथा ॥
ग्रिभमनु धाइ खड्ग परिहारे । सम्मुख ज्यिह पानै त्यिह मारे ॥
भूरिश्रवा बाज दश छांटे । कुंवर हाथ को खड़गिह काटे ॥
सीन बाण सारिथ उर मारे । ग्राठ बाण ते ग्रश्व संहारे ॥
सारिथ जूभि गिरे मैदाना । ग्रिभमनु वीर चित्त ग्रनुमाना ॥
यहि ग्रन्तर सेना सब धाये । मारु मारु के मारन आये ॥
रथ को खैंच कुंवर कर लीन्हें । ताते मारु भयानक कीन्हें ॥
ग्रिभमनु कोपि खम्भ परिहारे । यक यक घाव वीर सब मारे ॥

ग्रर्जुनसुत इमि मारु किय , महावीर परचंड ।

रूप भयानक देखियतु , जिमि जम लीन्हें दण्ड ।।
क्रोधित होइ चहूं दिशि घाये । मारि सबै सेना विचलाये ।।
यहि विधि किये भयानक भारत । साहस घन्य घन्य पुरुषारथ ।।
ऐसी मारु खम्भ सों कीन्हें । दश्त सहस्र राजा बध लीन्हें ।।
मारि सबै राजा विचलाये । कर लै गदा कुरूपित घाये ।।
शत बान्धव नृप संगहि ग्राये । अरु ग्रनेक राजा मिलि घाये ।।

चहुं दिशि महारथी सब घेरे। क्षत्री सबै वीर बहुतेरे।।
नाना ग्रस्त्र सबिह परिहारे। निकट न जाहि दूरि ते मारे।।
दुर्योधन कहं देखन पाये। गहे खम्भ ग्रिममनु तब धाये।।
जुरै बीर क्षत्री बहुतेरे। खम्भ घाव ते बधेउ घनेरे।।
जब नरेस के निकटिह ग्राये। द्रीण गुरू दश बाण चलाये।।

गुरू द्रोण अति कोध कै, मारे बाण ' अचूक '

कुंवर हाथ को खम्भ तब , काटि कियो दो टूक !!
खम्भ कटे स्रभिमनु भे कैसे । मणि बिनु फणिक विकल जग जैसे !!
कोधित भये सहोद्रानन्दन । चरण घात कै तोरेउ स्यन्दन !!
रथते कूदि कुंवर कर लीन्हे । चका उठाय रणिह शुभ कीन्हे !!
चका कुवर कर शोभित कैसे । हिर कर चक्र सुदर्शन जैसे !!
रिधर प्रवाह चलत सब स्रङ्गा । महा शूर मन नेकु न भङ्गा !!
गिह के चका चहू दिशि धावे । जेहि पावे तेहि मारि गिरावे !!
दुर्योधन पर चका चलाये । गमा रोपि कुरुनाथ बचाये !!
क्षत्री घेरि लगे शर मारन । जुरे स्राइ केते हथियारन !!
दुम्सासनसुत गदा प्रहारे । स्रभिमनु के शिर ऊपर मारे !!
जूभे कुस्रर परे तब धरनी । जग महं रही सदा यह करणी !!

धन्य धन्य सब कोउ कहे, कुंग्रर रही मैदान। प्रै गुरु द्रोण मलीन मृख, कहे बचन परिमान।।

## कालिदास त्रिवेदी

कालिदास त्रिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म ध्रनुमान से सं० १७१० के लगभग बनपुरा गांव (जिला कानपुर) में हुआ। इनकी पुस्तकों से इनके जन्म का कुछ पता नहीं चलता । इनके पुत्र कवीन्द्र और पौत्र दूलह भी बड़े प्रसिद्ध किव हुये। कालिदास औरंगजेब के दल में किसी राजा के साथ सं० १७४५ की बीजापुर-गोलकुण्डा वाली लड़ाई में गये थे। इनके लिखे हुए केवल तीन ग्रन्थों का स्मर्भी तक पता चला

है— बथू-विनोद, कालिदास-हजारा, जजीरा। बधू विनोद नायिका-भेद का ग्रन्थ है। हजारा म हिन्दी के पुराने २१२ किवयों के एक हजार छन्द संग्रह किये गये है। जजीरा मे ३२ घनाक्षरी छंद बड़े ग्रद्भुत है। इनके रचे हुए राघा माधव बुधिमलन विनोद नामक एक ग्रौर ग्रन्थ का भी नाम सुना जाता है।

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे लिखे जाते है-

गढ़न गढ़ी से गढ़ि महल मढ़ी से मढ़ि बीजापुर श्रोप्यो दिल मिल सुघराई में। "कालिदास" कोप्यो वीर श्रौलिया श्रलमगीर तीर तरवारि गहचो पुहुमी पराई में।। बूंद तें निकिस महिमंडल घमंड मची लोहू की लहिर हिमगिरि की तराई में। गाड़ि कैं सु झंडा श्राड़ कीन्ही बादशाहत तातें डकरी चम्ण्डा गोलकुण्डा की लड़ाई में।। १।।

चूमों कर कंज मंजु ग्रमल ग्रनूप तेरो रूप के निधान कान्ह मो तन निहारि दे। कालिदास कहैं मेरे पास हरि हेरि हरि माथे धरि मुकुट लकुट कर डारि दे।। कुंवर कन्हैया मुख चन्द की जुन्हैया चारु लोचन चकोरन की प्यासन निवारिदे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे लट उरभी है नकबेसर संभारि दे।। २।।

प्रथम समागम के श्रोसर नबेली बाल सकल कलानि पिय प्यारे को रिभायो है। देखि चतुराई मन सोच भयो प्रीतम के लखि परनारि मन संभ्रम भुलायो है। कालिदास ताही समै निपट प्रवीन तिया काजर लै भीतिहूं मैं चित्रक बनायो है। व्यात लिखी सिंहिनी निकट गजराज लिख्यो योनि ते निकसि छौना मस्तक पै श्रायो है।। ३।।

# श्रालम श्रीर शेख

ठाकुर शिवर्सिह ने म्रालम को सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है, म्रीर इनका जन्म सं० १७१२ बतलाया है। ये म्रीरंगजेब के समय में थे, म्रीर म्रीरंगजेब के पुत्र शाहजादा मुधज्जम के पास रहा करते थे। एक ब्रार म्रालम ने शेख नामक रंगरेजिन को म्रपनी पगड़ी रंगने को दा। भूल से एक कागज का टुकड़ा, जिसमें म्रालम ने म्राधा दोहा लिखकर फिर किसी समय उसे पूरा करने के लिए बांध दिया था, बंधा ही रह गया। पगड़ी धोते समय शेख ने उस कागज के टुकड़े को खोल कर पढ़ा। उसमें यह लिखा था——

''कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन।"

शेख ने उसके नीचे ''किट को कंचन कािट विधि, कुचन मध्य धिर दीन" लिख कर, पगड़ी धोकर उसी में बांध दिया। जब ग्रालम को वह पगड़ी मिली ग्रीर उन्होंने दोहे की पूर्ति हुई देखी, तब उसी समय वे शेख के घर गये, ग्रीर उन्होंने उसे एक ग्राना पगड़ो की रंगाई ग्रीर एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई दी। उसी दिन से दोनों में प्रेम हो गया। यहां तक कि ग्रालम ने मुसलमानी मत ग्रहण करके शेख से विवाह कर लिया। आलम ग्रीर शेख दोनों की कविताएं प्रेम के चमत्कार से पूर्ण हैं। शेख के गर्भ से ग्रालम के एक पुत्र भी था, जिसका नाम जहान था। एक दिन मुग्रज्जम ने हंसी में शेख से पूछा— "वया ग्रालम की श्रीरत ग्रापही हैं?" शेख ने तुरन्त उत्तर दिया—हां, "जहांपनाह, जहान की मा में ही हुं"। मुग्रज्जम इससे बहुत लिज्जत हुग्रा।

कोई-कोई ऊपर के दोहे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे किवत्त के चतुर्थं चरण की पूर्ति होनी बतलाते हैं। तीन चरण आलम ने बनाये थे, चौथे चरण की पूर्ति शेख ने की—

प्रिम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति जिंग जोर उमगत हैं। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं भूमत हैं भूकि भूकि भंपि उघरत हैं।।। आलम सो नवल निकाई इन नैनिन की पांखुरी पदुम पै भंवर थिरकत हैं। चाहत हैं उड़िबे को देखत मयङ्कमुख जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं।।

पंडित नकछेदी तिवारी ने इसी घटना-सम्बन्धी एक श्रौर ही कवित्त लिखा है। वह यह है—

घट जमानिका है कारे कारे केश निशि खुटिला जराय जरे दीपक

लागत ग्रंघ्यारी है। "ग्रालम" कहत ग्राली अलि फूल हेत चलै, कांटे सी कटीली बेलि ऐसी प्रोति प्यारी है।। कारो कान्ह कहत गंवारी ऐसी लागित है, मोहि वाकी स्थामताई लागत उज्यारी है। मन की ग्रटक तहां रूप को बिचार कहां, रीझिबे को पैंडों तहां बूक्ति कछु न्यारी है।।४ पेंडों सम सूथो बेंडो कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहां सबल भगित है। "शेख" भिन तहां मेरे त्रिभुवन राय हैं जु दीनबंधु स्वामी सुरपितन को पित है।। बैरी को न बैर बरियाई को न परबेस हीने का हटक नाहीं छोने को सकित है। हाथी की हंकार पल पाछे पहुँचन पावै चींटा की चिशार पहले ही पहुंचित है।। १।।

#### लाल

लाल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। मूषण की तरह ये भी बड़े वीर-किव थे। इनका जन्म सं० १७१४ के लगभग माना जाता है। ये महाराजा छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे। वुन्देलखंड में प्रसिद्ध है कि महाराजा छत्रसाल के साथ किसी लड़ाई में गये थे, और वहीं लड़ कर मारे गये। इन्होंने छत्रप्रकाश, विष्णुविलास और राजिवनीद नामक तीन ग्रंथ रचे। "छत्रप्रकाश" में दोहा चौपाइयों में महाराज छत्रसाल की जीवनी बड़ी हा उत्तमता से लिखी गई है। यह पुस्तक काशी ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के समय में वुन्देलखण्ड में हुए थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते-बढ़ते बुन्देलखण्ड के राजा हो गये। इन्होंने पांच सवार और २५ पयादों को छेकर औरंगजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना किया और अपने साहस के बल पर यवनों का बुन्देलखण्ड से पैर उखाड़ दिया। लाल की किवता के कुछ नमूने देखिये—

दान दया घमसान में , जाके हिये उछाह । सोई वीर बखानिये , ज्यों छत्ता छितिनाह ।। जिन में छिति छत्री छवि जाये । चारिहु युगन होत जे झाये ।। भूमि भार भुज दंडिन थम्भे । पूरन करें जु काज अरम्भे ।। गाय वेद द्विज के रखवारे। जुद्ध जीति जे देत नगारे।। छत्रिन की यह वत बनाई। सदा जग की खांय कमाई।। गाय वेद विप्रन प्रतिपालैं। घाउ ऐंड़धारिन पर घाले।। उद्यम तें संपति घर ग्रावै। उद्यम करै सपूत कहावै।। उद्यम करें संग सब लागै। उद्यम तें जग में जस जागै।। समुद उतिर उद्यम तें जैये। उद्यम तें परमेश्वर पैयं।। जब यह सुष्टि प्रथम उपजाई। जंग वृति क्षत्रिन तब पाई।। यह संसार कठिन रे भाई। सबल उमिंड निर्बल को खाई!! छनिक राजसंपति के काजै। बंधन मारत बंधु न लाजै।। कछ् कालगति जानि न जाई। सब में कठिन कालगति भाई।। सदा प्रबृद्धि बृद्धि है जाकी। तासों कैसे चले कजाकी।। साहस तजि उर म्रालस मांड़े। भाग भरोसे उद्यम छांडै।। ताहि तजै जग संपति ऐसे । तरुनी तजै वृद्धपति जैसे ।। बिपति मांह हिम्मत ठिक ठाने । बढ़ती भये छिमा उर आने ।। बचन सूदेस सभिन में भाखै। सूजस जोरिबे में रुचि राखै।। जुद्धनि जुरे अकेले जैसे। सहज सुभाय बड़ेन के ऐसे।। जाकी धरम रीति जग गावै। जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावै।। जाहि जोट भैयन की भावै। करत अनारबीन बनि आव।। लै अवतार बड़े कुल आवै। जद्ध न जुरै जगत जस गावै।। सत्य बचन जाके ठिक ठाये। प्रीति जोग ये सात गनाये।।

# गुरु गोविन्दसिंह

गुरु गोविन्दर्सिह सिक्लों के दसवें गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ जेष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार को अर्द्धरात्रि के समय पटना नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेगबहादुर श्रौर माता का गूजरी जी था। इनका विवाह सात ही वर्ष की अवस्था में लाहौर निवासी हरियश खत्री की कन्या से हुआ।

किसी समय गुरु गोविन्दिंसिह हिन्दू जाति की ढाल हुए थे। इन्होंने पंजाब में, हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये एक वीर जाति ही उत्पन्न करदी। विद्वानों का ये बड़ा ग्रादर करते थे। स्वयं भी बड़े मेधावी, देशकालज्ञ ग्रौर रणिनपुण थे। भादों बदी ४ सं० १७६४ की ग्राघी रात मे सोते समय ग्रताउल्ला ग्रौर गूलखां नामक दो सगे भाई पठानों ने गोदावरी नदी के किनारे ग्रविचल नामक नगर में इनके पेट में कटार भोंक दी। क्योंकि उन पठानों के पिता को गुरु ने युद्ध में मार डाला था। गुरु साहब चीखकर जाग उठे, ग्रौर उन्होंने उसी समय तलवार उठाकर लपककर ऐसा हाथ भारा कि खां के दो टुकड़े हो गये। घाव से अधिक रक्त निकलने के कारण वहीं इनके भी प्राण गये।

गुरु गोविन्दिसिंह संस्कृत श्रीर फारसी के विद्वान् श्रीर हिन्दी के किव थे। इन्होंने जाप, सुनीतिप्रकाश, ज्ञानप्रबोध, प्रेम, सुमार्ग, बुद्धि सागर, विचित्र नाटक श्रीर ग्रंथ साहब के कुछ श्रंश की रचना की। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

निरजुर तिरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन से भूप हो कि दाता महा दान हो। प्रान के बर्चया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया किधों मानी महामान हो।। विद्या के विचार हो कि ग्रद्धैत ग्रवतार हो कि सिद्धता का सूर्त हो कि सिद्धता की सान हो। जोबन के जाल हो कि कालहू के गाल हो कि सत्रुन के सूल हो कि मित्रन के प्रान हो।।१॥

खूक मलहारी गज गदह विभूति धारी गिदुग्रा मसान बास करचोई करत हैं। घूघू मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन साथेई मरत हैं।। बिन्दु के सिधैया ताहि ताज की बड़ैया देत बन्दरा सदीव पाय नागे ही फिरत हैं। ग्रगना ग्रधीन काम कोध में प्रवीन एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत हैं।।।।

धन्य जियो तिहं को जग मुख तें हरि चित्त में युद्ध बिचारे। देह ग्रनित्त न नित्त रहें जसु नाव चढ़े भवसागर तारें।। धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि सु दीपक ज्यों उजियारै। ज्ञानिह की बढ़नी मनो हाथ लै कायरता कनवार बुहारे।।३।। का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो। ग्रीर कहा जुपै देश विदेसन मांहि भले गज गाहि बधायो।। जो मन जीतत है सब देस वहै तुमरे नृप हाथ न आयो। लाज गई कछु काज सरचो निह लोक गयो परलोक गमायो॥४॥

### घनश्रानन्द

घनग्रानन्द जाति के कायस्थ ग्रीर निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव थे। दिल्ली में रहते थे ग्रीर मुहम्मदशाह के मुंशी थे। गानविद्या ग्रीर काव्य-रचना में बडे प्रवीण थे। सं० १७६६ में जब नादिरशाह ने मथुरा को लूटा, ये उसी समय मारे गये। इनका जन्म स० १७४६ के लगभग माना जाता है। ये नागरीदासजी के समकालीन थे। बृन्दावन में दोनों का सत्संग हुआ करता था।

श्रीकृष्णचन्द्र में इनका सच्चा प्रेम था।

मीरमुंशी की हालत में घनआनन्दजो सुजान नाम की एक वेश्या पर श्रासकत थे। एक दिन बादशाह ने इन्हें ध्रुपद गाने को कहा। इन्होंने इन्कार कर दिया, पर सुजान के कहने से भरे दरबार में गा दिया। गाते समय पीठबादशाह की तरफ श्रीर मुंह सुजान की तरफ कर लिया था। गाने से बादशाह खुशतो बहुत हुआ, पर बेश्रदबी माफन कर सका। उसने घनश्रानन्द को दिल्लीसे निकाल दिया। चलते समय इन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा। उसने श्रस्वीकार किया। ये उसके विरह में व्याकुल बृन्दावन पहुंचे, वहा राधाकुल्ल के रग में रंग गये। इनके प्रायः सभी छन्दों में सुजान शब्द श्राया है। इनके सवैये छन्द बड़े ही मनोहर है। इनके रचे हुएपन्थों के नाम ये हैं — सुजानसागर, घनानन्द कवित्त, रसकेलिबल्ली, कृपाकाण्ड निबन्ध, कोकसार विरहलीला। इनकी कविता में श्रेम श्रीर विरह का वर्णन बड़ा मनोहर हु श्रा है। भक्तिरस की कविता में

भी इन्होंने अच्छी की है। इनकी कुछ कविताओं का संग्रह भारतेन्दु हरि श्चन्द्र ने ''सुजान-शतक'' नाम से किया है। उसमें सौ से अधिक सबैया, कवित्त, छप्पय और दोहे हैं।

यहां इनकी कविता के कुछनमूने दिये जाते हैं-

( ? )

पिहले श्रपनाय सुजान सनेह सों क्यों फिर नेह को तोरियै जू। निरधार ग्राधार दै घार मक्तार दई गिह बांहन बोरियै जू।। घनग्रानंद ग्रापने चातक को गुन बांधि कै मोह न छोरियै जू। रस प्याय कै ज्याय बढ़ाय कै ग्रास बिसास मैं क्यों विष घोरियै जू।।

( ? )

श्चिति सूधी सनेह को मारग है जहां नेको सयानप बांक नहीं। तहां सांचे चलैं तिजि श्चापनपौ िक्षक्रकों कपटी जो निसांक नहीं।। घनश्चानंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तें दूसरों श्चांक नहीं। तुम कौन धौंपाटी पढ़े हो लला मन लेह पै देह छटांक नहीं।।

( ३ )

पर कारज देह को धारे फिरौ परजन्य जथारथ ह्वै दरसौ। निधि नीर सुधा समान करौ सब ही विधि सज्जनता सरसौ॥ घनग्रानंद जीवन दायक हौ कछू मोरियौ पीर हिये परसौ। कबहूं वा बिसासी सुजान के ग्रांगन मो ग्रंसुवान को लैं बरसौ॥

( 8)

तव तो दुरि दूरिह ते मूसकाय वचाय के श्रौर की दीठि हंसे। दरसाय मनोज की मूरित ऐसी रचाय के नैनन में सरसे॥ श्रव तो उर मांहि वसाय के मारत एजू विसासा कहां धौं बसे। कछुनेह निवाहन जानत है तो सनेह की धार में काहे धंसे॥

( 보 )

हमसौं हित के कित की नित ही चित बीच बियोगिह पोइ चले। सुग्रखेंबट बीज लों फैलि परघो बनमाली कहां घौ समोइ चले।। धनआनंद छांह बितान तन्यो हमें ताप के आतप खोइ चले। कबहू तेहि मूल तो बैठिये आइ सुजान जो बीजहि बोइ चले॥ ( ६ )

गुरिन बतायो राधामोहन हू गायो सदा सुखद सुहायो बृन्दावन गाढे गहुरे। श्रद्भृत श्रभूत मिह मंडन परे तो परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे।। श्रानद को घन छायो रहत निरन्तर ही सरस सुदेय सों पपीहा पन बहुरे। जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी पावन पुलिन पै पतित परि रहरे।।

## देव

देव बड़े प्रेमी किव थे। इनका जन्म सं० १७३० वि० में इटावे में हुआ। ये सनाढच ब्राह्मण थे। ये ७२ ग्रंथों के रचियता कहे जाते हैं। हिन्दी के पुराने किवयों में इतनी अधिक संख्या में ग्रंथ किसी ने नहीं रचे। भ्रबतक इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगा है—

(१) भाव विलास, (२) ब्रष्टियाम, (३) भवानी विलास, (४) सुन्दरी सिन्दूर, (५) सुजान विनोद, (६) प्रेम तरङ्ग, (७) राग रत्नाकर, (६) कुशल विलास, (९) देव चिरत्र, (१०) प्रेम चिन्द्रिका (११) जाति विलास, (१२) रसविलास, (१३) काव्य रसायन, (१४) सुख सागर तरङ्ग, (१५) देव माया प्रपंच (नाटक) (१६) वृक्ष विलास, (१७) पावस विलास, (१८) ब्रह्म दर्शन पचीसी, (१९) तत्व दर्शन पचीसी, (२०) ब्रात्मदर्शन पचीसी, (२१) जगदर्शन पचीसी, (२२) रसानन्द लहरी, (२३) प्रेम दीपिका, (२४) सुमिल विनोद, (२५) राधिका विलास, (२६) नीति शतक, (२७) नखशिख ।

इनके ग्रन्थप्रायः सब शृङ्गार रस पर है। इतकी भाषा विशुद्ध ब्रज-भाषा है। इनकी रचना में प्रसाद, माध्यं, ग्रथंव्यक्तता श्रोर श्रोज श्रादि गुणों का श्रच्छा चमत्कार देखने मे श्राता है। इनकी कविता में कहीं-कहीं बहुत गूढ़-बारीक भाव ऐसे मिलते हैं जो पढ़ते ही समक्ष में न श्राने से कुछ इन्बे से जान पड़ते हैं। परन्तु कुछ विचार करने से उनमें मनोहर रहस्य भरा हुम्रा मिलता है। उर्दू किवयों में गालिब की किवता में भी ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती है। देव का म्रपनी भाषा पर पूरा म्रधि-कार दिखाई पड़ता है।

देव की कविता से ऐसा बोध होता है कि इन्होंने सारे भारतवर्ष की यात्रा की थी। क्योंकि इनकी कविता में भारत की प्रत्येक जाति की—प्रत्येक प्रान्त की स्त्रियों का विलास वर्णित है, जो प्रत्यक्ष देखे बिना नहीं हो सकता।

इन्होंने सं० १७४६ के लगभग श्रौरंगजेब के बड़े पुत्र श्राजमशाह को भाव विलास श्रौर श्रष्टयाम सुनाया था। श्राजमशाह ने इन ग्रन्थों की प्रशंसा भी की थी। फिर ये कमशः भवानीदत्त वैश्य, कुशलिंसह (फर्फूंद इटावा निवासी) राजा उद्योतिसह, राजा भोगीलाल, पिहानी के श्रकबर-ध्रली खां श्रादि के आश्रय में रहे। परन्तु किसी श्राश्रयदाता ने इनका यथोचित सम्मान नहीं किया। मेरी राय में श्राश्रयदाता श्रों से सम्मान न पाने के कारण इनकी किवता का जिटल होना ही है।

देव बड़ विलासी और रसिक थे। शांभा और शृंगार के बड़े चाहक थे। इसमें सन्देह नहीं कि इनकी प्रतिभा ऊंचे दरजे की थी, परन्तु खंद है कि सिवा प्यारी और प्यारे के हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियोग, हास-परिहास वर्णन के लोक-हित-साधन की चर्चा ये बहुत कम कर सके। इसी कारण से इनकी पुस्तकों का आदर और प्रचार भी हिन्दू समाज में कम हुआ। जीवन के अन्त समय में इन्होंने वैराग्य पर भी कुछ कविताएं लिखीं। परन्तु वे इन्द्रिय-शैथिल्य के कारण लिखी गईं जान पड़ती हैं, समाज-हित की स्वाभाविक कामना से नहीं। देव की जीवनी का निचोड़ हमें यही जान पड़ता है कि ये विषयी और श्रृंगारी किव ये, परन्तु थे सूक्ष्मदर्शी। इनको गाने-बजाने का भी बड़ा शौक था। इनका मरणकाल सं० १८०२ के लगभग अनुमान किया जाता है। नमूने के तौर पर इनके कुछ छन्द यहां लिखें जाते हैं—

कुल की सी करनी कुलीन की सी कोमलता सील की सी संपति

सुसील कुल कािमनी। दान को सो ब्रादर उदारताई सूर की सी, गुन की लुनाई गज गति गजगािमनी।। ग्रीषम को सिलल सिसिर कैसो घाम ''देव'' हेमत हसत जलदागम की दािमनी। पूनो को सो चन्द्रमा प्रभात को सो सूरज सरद को सो बासुर बसन्त की सी जािमनी।। १।।

सूरजमुखी सों चन्द्रमुखी को बिराजै मुख कंदकली दन्त नासा किशुक सुधारी सी। मधुप से लोयन मधूक दल ऐसे फ्रोंठ श्रीफल से कुच कच बेलि तिमिरारी सी।। मोती बेल कैंसे फूली मोतिन में भूषण सुचीर गुल-चादनी सों चंपक की डारी सी। केलि के महल फूलि रही फुलवारी "देव" ताही में उज्योरी प्यारी भूली फुलवारी सी।। ४।।

डार द्रुम पालन बिछौना नव-पल्लव के सुमन फंगूला सोहे तन छिवि भारी दै। पवन फुलावैं केकी कीर बतरावें 'देव" कोकिल हलामें हुल-सावैं करतारी दै।। पूरित पराग सों उतारा करें राई नोन कंज कली नायिका लतानि सिर सारी दै। मदन महीप जूको बालक बसन्त ताहि प्रात हिये लावत गुलाब चटकारी दै।। ३।।

नीलपट तन पर धन से घुमाय राखों दन्तन की चमक छटा सी बिचरित हों। हीरन की किरन लगाइ राखों जुगुनू सी कोकिला पपीहा पिक बानी सों भरित हों।। कीच ग्रंसुवान के मचाय कित ''देव'' कहैं बालम बिदेश की पधारिबो हरित हों। इन्द्र कैसो धनु साज बेसर कसत भ्राज रहुरे बसन्त तोहिं पावस करित हों।। ४।।

आवन सुनो है मनभावन को भावती ने ग्रांखिन ग्रनन्द ग्रांसू ढरिक ढरिक उठें। ''देव'' दृग दोउ दौरि जात द्वार देहरी लों केहरी सी सांसें खरी खरिक खरिक उठें।। टहलैं करित टहलें न हाथ पांय रंगमहलें निहारि तनी तरिक तरिक उठें। सरिक सरिक सारी दरिक दरिक ग्रांगी ग्रोंचक उच्चे है कुच फरिक फरिक उठें।। ४।।

प्रेम चरचा है ग्ररचा है कुल नेमन रचा है चित और ग्ररचा है चित चारी को । छोड़चो परलोक नरलोक वरलोक कहा हरख न सोक ना भ्रतोक नरनारी को ।। घाम सित मेंह न बिचारै सुख देहह को प्रीति ना सनेह उरु बन ना अंध्यारी को । भूलेहु न भोग बड़ी विपति वियोग व्यथा जाग ह ते कठिन संयोग परनारी को ॥ ६ ॥

दुहूं मुख चंद श्रोर चितवें चकोर दोऊ चितै चितै चौगुनी चितैबो ललचात है। हांसान हंसत बिन हांसी बिहंसत मिले गातिन सों गात बात बातिन में बात हैं।। प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन पियत न खात नेकहूं न अनखात है। देखि ना थकत देखि देखि ना सकत 'देव'' देखिबे की घात देखि देखि न अघात है।। ७।।

बहनी बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ कोये राते बसन भगोहें भेख रिखयां । बूड़ी जलही में दिन जामिनी रहित भौहें धूम शिर छायो बिरहानल बिलिखयां ।। ग्रांसू ज्यों फिटिक माल लाल डोरे सेल्ही सिज भई हैं ग्रिकेली तिज चेली संग सिखयां । दीजिये दरस "देव" लीजिये संजोगिन कै जोगिन हो बैठी वा बियोगिन की ग्रंखियां ॥ = ।।

सखी के सकोच गुरु सोच मृगलोचिन रिसानी पियसों जुउन नेकुं हंसि छुयो गात । देव वै सुभाय मुसुकाय उठि गये यहि सिसिक सिसिक निसि खोई रोय पायो प्रात ।। को जाने री बीर बिनु बिरही बिरह बिथा हाय हाय करि पिछताय न कछू सोहात । बड़े बड़े नेनन सों ग्रांसू भरि भरि ढिर गोरो गोरो मुख ग्राजु ग्रोरो सो बिलानो जात ।। ९ ।।

कोई कही कुलटा कुलीन ग्रकुलीन कही कोई कही रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों। कैसो नर लोक परलोक बर्लोकिन में लीन्ही में ग्रलोक लोक लोकिन ते न्यारी हो ।। तन जाउ, मन जाउ, 'देव'' गुरुजन जाउ, प्रान किन जाउ, टेक टरित न टारी हों। वृन्दावन वारी बनवारी की मुकुट वारी पीतपट वारी वहि मूरित पे वारी हों। १०।।

जब ते कुंवर कान्ह रावरी कलानिधान कान परी वाके कहूं सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसति सी रीफति सी खीफिति सी रूठित रिसानी सी।। छोही सी छली सी छोन लीनी सी छकी छिन दिसी जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी। बींधी सी बंधी सी बिष बूड़ित बिमोहित सी बैठी बाल बकित बिलोकित बिकानी सी।। ११।।

बालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बरसे बरफ राति । बीजनी ढुरावतो सखी जन त्यों सीतहूं मैं सौति के सराप तन तायनि तरफराति । देव कहै स्वासन ही स्रंस्वा स्खात मुख निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराति । लोटि लोटि परत करोट पट पाटी लै लै सूखे जल सफरी ज्यों सेज पै फरफराति ।। १२ ।। देव जुजौ चित चाहिये नाह तौ नेह निबाहिये देह हरचो परं। जी समभाइ सुभाइये राह ग्रमारग में पग धोखे घरचो परै।। नीके मैं फीके ह्वै स्रांसू भरो कत उंचे उसास गरचो क्यों भरचो परै। रावरो रूप पियो ग्रंखियान भरचो सो भरचो उबरचो सोढरचो परै ॥१३॥ चोट लगी इन नैनन की दिनहं इन खोरिन सो कढ़ती है। देखन में मन मोहि लियो छिपि ओट भरोखन के भंकती हौ।। ''देव'' कहै तुम हो कपटी तिरछी ग्रंखियां करि कै तकती हो। जानि परं न कळू मन की मिलिहों कबहूं कि हमें ठगती हो ॥१४॥ भेस भये विष भावते भूखन भूख न भोजन की कछ ईछी। मीच की साध न सोंघे की साध न दूध सुधा दिध माखन छीछी।। चंदन तौ चितयो नींह जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी। फुल ज्यों सूल सिलासम सेज बिछौननि बीच बिछी जन बीछी ॥१५॥ जाके न काम न कोध विरोध न लोभ छवै नहि छोभ को छाहौं। मोह न जाहि रहै जग बाहिर मोल जवाहिर ता अति चाहीं।। बानी पुनीत त्यों देवधुनी रस आरद सारद के गुन गाहीं। सील ससी सविता छविता कविता हि रचै कवि ताहि संराहीं ॥१६॥ कंचन बेलि सी नौल बधु जमुनाजल केलि सहेलिनि ग्रानी। रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी।। कान्ह ग्रचानक बोलि उठे उर बाल के ब्यालबघू लपटानी। धाइ कै धाइ गही ससवाइ दुहुं कर भारति ग्रंग ग्रयानी ॥१७॥ बारे बड़े उमड़े सब जैबे को तौन तुम्हें पठवो बलिहारी। मेरे तो जीवन देव यही घनु या ब्रज पाई में भीख तिहारी।।

जाने न रीति अथाइन की नित गाइनि मैं बन भूमि निहारी।
याहि कोऊ पहिचाने कहा कछु जाने कहा मेरो कुंजबिहारी।।१८।।
प्रेमपयोधि परो गिहरे अभिमान को फेन रह्यो गिहरे मन।
कोप तरंगिन सों बिहरे पिछताय पुकारत क्यों बिहरे मन।।
देव जू लाज जहाज तें कूदि रह्यो मुख मूंदि, अजौं रिहरे मन।
जोरत तोरत प्रीति तुही अब तेरी अनीति तुही सिह रे मन।।

श्राई हुती श्रन्हवावन नाइनि सोंबे लिये वह सूथे सुभायित।
कचुकी छोरी उतै उपटैंबे को ईगुर से श्रंग की सुखदायित।।
'देव'' सरूप की रासि निहारित पाय ते सीस लौं सीस तेपायित।
ह्वें रही ठौर ही ठाढ़ी ठगी सी, हंसै कर ठोड़ी घरे ठकुरायित।।२०॥
ऐसो जो हौं जानतो कि जैहै तू विषे के संग एरे मन मेरे, हाथ पांव
तेरे तोरतो। श्राजु लौं हौं कत नरनाहन की नाही सुनि, नेह सों निहारि
हारि बद्दन निहारतो।। चलन न देतों 'देव'' चचल श्रचल करि, चाबुक
चितावनीन मारि मुंह मोरतो। भारी प्रेम पाथर नगारो है गरे सो बांधि
राधावर विरुद के बारिध में बोरतो।। २१॥

## श्रीपति

श्रीपित कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका निवासस्थान काल्पी था। इन्होंने सं० १७७७ में काव्य सरोज नामक ग्रंथ बनाया। इसके सिवा विक्रमिवलास, किव कल्पद्रुम, सरोज किलका, ग्रलंकार गंगा ग्रादि ग्रथ भी इनके रचे हुये कहे जाते हैं। ये ग्रच्छे किव थे। इनकी किवता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

उर्द के पचाइबे को हींग अफ सोंठ जैसे केरा को पचाइबे को घिव ' निरधार है। गोरस पचाइबे को सरसों प्रबल दण्ड म्राम के पचाइबे को नीबू को अचार है। श्रोपित कहत परधन के पचाइबे को कानन छुम्राय हाथ कहिबो नकार है। म्राज के जमाने बीच राजा राव जाने सबै रीझि के पचाइबे को वाह वा डकार है।। १।। सारस के नादन को बाद न सुनात कहू नाहक की बकबाद दादुर महा करें। श्रीपित सुकवि जहां ग्रोज ना सरोजन की फूल ना फुलत जाहि चित दें चहा करें।। बकन की बानी की विराजत है राजधानी काई सो कलित पानी फेरत हहा करें। घोघन के जाल जामे नरई सेवाल व्याल ऐसे पापी ताल को मराल लैं कहा करें।।२।।

ताल फीको अजल कमल बिन जल फीको कहत सकल किन हिंब फीको रूम को। बिन गुन रूप फीको ऊसर को कूप फीको परम अनूप भूप फीको बिन भूम को।। श्रीपित सुकवि महावंग बिन तुरी फीको जानत जहान सदा जोह फीको धूम को। मेह फीको फागुन अबालक को गेह फीको नेह फीको तिय को सनेह फीको सुम को।।३।।

तेल नीको तिल को फुलेल अजमेर ही को साहब दलेल नीको सैल नीको चद को । विद्या को विवाद नीको रामगुण नाद नीको कोमल मधुर सदा स्वाद नीको कंद को ।। गऊ नवनीति नीको ग्रीषम को शीत नीको श्रीपति जू मीत नीको बिना फरफद को । जातरूप घट नीको रेशम को पट नीको बसीवट नट नीको नन्द को ।। ४।।

चोरी नीकी चोर की सुकिव की लबारी नीकी गारी नीकी लामती ससुरपुर धाम की। नाहीं नीकी मान की सयान की जबान नीकी तान नीकी तिरछी कमान मुलतान की। तातहू की जीति नीकी निगम प्रतीति नीकी श्रीपित जूप्रीत नीकी लागे हरिनाम की। रेवा नीकी बानखेत मुदरी सुवा की नीकी मेवा नीकी काबुल की सेवा नीकी राम की।।।।।।

कीरित किशोरी गोरी तेरे गात की गुराई बीज सी सुहाई तेरे विधु-कर जाल सी। सहज सुवास सखी केसर सी केतकी सी कौल सी सुखद ग्रित ग्रमल मराल सी। ''श्रीपित'' निदाघ नवनीति मखमल सम सर्व ऋतु गरम परम मिही साल सी। कनक प्रवाल सी नवीन दिनपाल सी कपूर की मसाल सी सलोनी लाल माल सी।।६।।

रोहिनी रमन की मरीची सी सुखद सीची सोहनी सरस महा मोहनी के थल सी। "श्रीपित" सुकवि छवि रिव वाल कर सी है मैन के मुकुर सो श्रमलगंग जल सी ।। गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई श्रागे चपला निकाई ग्रति लागत सहल सी । माखन महल सी पराग के चहल सी गुलाब के पहल सी नरम मखमल सी ॥७॥

हारिजात बारिजात मालती विदारि जात वारि जात पारिजात सोधन में करी सी। माखन सो मैन सी मुरारी मखमल सम कोमल सरस तन फूलन की छरी सी।। गहगही गरुवी गुराई गोरी गोरे गात श्रीपति बिल्लौर सीसी ईगुर सौं भरीसी। विज्जु थिर धरी सी कनक रेख करी सी प्रवाल छविहरी सी लसत लाल लरी सी।।।।।

कैसे रितरानी के सिंधोरे किव ''श्रीपित'' जू जैसे कलधौत के सरोरुह सवारे हैं। कैसे कलधौत के सरोरुह सवारे किह जैसे रूपनट के बटा से छिव ढारे हैं।। कैसे रूप नटके बटा से छिव ढारे कहु जैसे काम भूपित कै उलटे नगारे हैं। कैसे काम भूपित के उलटे नगारे कहु जैसे प्राणप्यारी ऊचे उरज तिहारे हैं।।९।।

### वृन्द

वृन्द भ्रौरङ्गजेब के दरबारी कर्विथे। भ्रौरङ्गजेब का पोता भ्रजीमृश्शान ब्रजभाषा और उर्दू का श्रच्छा किव भ्रौर किवयों का भ्राश्रयदाता था। उसने वृन्द को भ्रौरङ्गजेब से माग लिया था। वह बङ्गाल, बिहार भ्रौर उड़ीसे का सूबेदार था, और ढाके में रहा करता था। वृन्द को भी वह श्रपने साथ ढाके ही में रखता था।

वृन्द ने सात सौ दोहों की दृष्टान्त सतसई या वृन्दिवनोद सतसई नाम की पुस्तक लिखों है। उसके ग्रन्त में किव ने स्वय लिखा है—

समय सार दोहानि कौ , सुनत होय मन मोद।
प्रकट भई वह सतसई , भाषा बृन्दिवनोद ॥
ग्रित उदार, रिझवार जग , शाह अजीमुक्शान।
सतसैया सुनि बृन्द को , कीनी अति सनमान॥
संवत सिस रस बार सिस , कातिक सुदि सिसबार।
सातैं ढाका सहर में , उपज्यो यहै विचार॥

ग्रन्तिम दोहे से सतसई का निर्माणकाल सं० १७६१, कार्तिक शुक्ला सप्तमी, सोमवार निकलता है। और यह भी पता चलता है कि सतसई ढाका शहर में लिखी गई।

वृन्दावनिवासी गोस्वामी किशोरीलाल जी ने वृन्द किव के विषय में काकरौली-नरेश स्व० श्री गोस्वामी वालकृष्णलालजी से सुनी हुई कुछ बातें प्रकाशित की है। उनमे से कुछ ये है—

'यह किव गौड ब्राह्मण कुल में मथुरा प्रांत के किसी गाव में पैदा हुम्रा था। इसने कहां भौर कितनी शिक्षा पाई, इसका कुछ पता नहीं। किसी तरह यह और ज़िजंब के दरबार में पहुंच गया, भौर दरबारी किब बना लिया गया। एक दिन यह मथुरा के उस पार श्रीगोकुल जी के ठाकुर श्री गोकुलनाथ जी के दर्शनों को गया। भौर वहा के तत्कालीन गोस्वामीजी का शिष्य हो गया। इसीसे इसने अपनी सतसई के मञ्जला चरन में "श्री गृहताथ प्रभाव तें" इत्यादि कहकर वस्तु निर्देशात्मक मञ्जलाचरण किया है। श्री गोकुलनाथ जी की गद्दी के भ्रारभ से लेकर भ्राज तक जितने शिष्य हुये हैं, उन सब का संक्षिप्त इतिवृत वहां के बहीखातों में लिखा हुम्रा है। सिहोर के श्रीयुत गोविन्द गिल्लाभाई कहते हैं कि "वृन्द का जन्म मारवाड में जोधपुर तावा के मेड़ता गांव में हुआ है। उनके वंशज भ्राजकल मेड़ता में जयपुर में, श्रीर किसनगढ़ में रहते हैं।" उन्होंने वृन्द किव के बनाये सब ग्रन्थों के नाम भ्रीर चित्र देकर उनका जीवनचरित्र छपाया है।

''वृन्द किव ने दृष्टान्त सतसई के स्रितिरिक्त स्रौर भी कोई काव्य-ग्रंथ बनाया होगा। कारण, उसकी छाप के किवत्त, सर्वये और पद आदि भी सुनने मे स्राते हैं।"

सतसई के सिवा वृन्द-रिचत ''भाव पंचासिका" नाम की एक ग्रौर पुस्तक सुनी जाती है। इसका नाम हमें भारतजीवन प्रेस की पुस्तकों के सूचीपत्र में मिला था। पर पुस्तक हमारे देखने में नही ग्राई। याद पड़ता है कि भारतजीवन के सूचीपत्र में यह भी जिक्र था कि पुस्तक

से एक कागज का टुकड़ा, जिसमें म्रालम ने म्राधा दोहा लिखकर फिर किसी समय उसे पूरा करने के लिए बांध दिया था, बंधा ही रह गया। पगड़ी धोते समय शेख ने उस कागज के टुकड़े को खोल कर पढ़ा। उसमें यह लिखा था—

''कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन।"

शेख ने उसके नीचे ''किट को कंचन कािट विधि, कुचन मध्य धिर दीन'' लिख कर, पगड़ी धोकर उसी में बांध दिया। जब म्रालम को वह पगड़ी मिली भ्रौर उन्होंने दोहे की पूर्ति हुई देखी, तब उसी समय वे शेख के घर गये, भ्रौर उन्होंने उसे एक म्राना पगड़ो की रंगाई भ्रौर एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई दी। उसी दिन से दोनों में प्रेम हो गया। यहां तक कि म्रालम न मुसलमानी मत ग्रहण करके शेख से विवाह कर लिया। आलम भ्रौर शेख दोनों की किवताएं प्रेम के चमत्कार से पूर्ण हैं। शेख के गर्भ से म्रालम के एक पुत्र भी था, जिसका नाम जहान था। एक दिन मुग्रज्जम ने हंसी में शेख से पूछा—''वया म्रालम की भ्रौरत म्रापही हैं?'' शेख ने तुरन्त उत्तर दिया—हां, ''जहांपनाह, जहान की मा मैं ही हं''। मुग्रज्जम इससे बहुत लिज्जत हुम्रा।

कोई-कोई ऊपर के दोहे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे किवत्त के चतुर्थं चरण की पूर्ति होनी बतलाते हैं। तीन चरण ग्रालम ने बनाये थे, चौथं चरण की पूर्ति शेख ने की—

प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति जिंग जोर उमगत हैं। मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं भूमत हैं भूकि भूकि भंगि उघरत हैं।।। आलम सो नवल निकाई इन नैनिन की पांखुरी पदुम पै भंवर थिरकत हैं। चाहत हैं उड़िबे को देखत मयङ्कमुख जानत हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं।।

पंडित नकछेदी तिवारी ने इसी घटना-सम्बन्धी एक श्रौर ही कवित्त लिखा है। वह यह है—

घट जमानिका है कारे कारे केश निशि खुटिला जराय जरे दीपक

उजारी है। बाजत मधुर मृदबानी सो मृदङ्ग धृनि नैना नटनागर लकुट लट धारी है।। म्रालम सुकिन कहै रित निपरीत समे श्रम निन्दु स्रजुलि पुहुप भरि डारी है। स्रधर सु रङ्गभूमि नृपित स्रनग आगे नृत्य करें बसर की मोती नृत्यकारी है।।

इनमें से चाहे जिस छन्द की पूर्ति पर आलम री के हों, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दोनों बड़े प्रेमी जीव थे। इन दोनों प्रेमियों की जितनी कि विताए मिलती है, सब में बड़ा चमत्कार हैं। शेख के किवत्तों में श्री कृष्णचद्र के प्रति उसकी बड़ी भित्त झलकती है। आलम श्रीर शेख की किवताओं का एक सग्रह "श्रालमकेति" नाम से प्रकाशित हुआ है। इसके सिवा माधवानल-कामकदला नामक ग्रंथ भी इन्हीं को रचा हुआ कहा जाता है। इधर उधर पुस्तकों में कुछ फुटकर छन्द भी मिलते हैं। पाठकों के विनोदार्थ कुछ छन्द हम नीचे प्रकाशित करते हैं—

रित रन विषे जे रहे है पित सनमुख तिन्हें बकसीस बकसा है में बिहंसि कै। करन को ककन उरोजन को चन्द्रहार किट माहि किकिनी रही है श्रित लिस कै।। ''शेख'' कहैं श्रादर सो श्रानन को दीन्हो पान नैनन मे काजर बिराज मन बिस कै। एरे बैरी बार ये रहे है पीठि पाछे ताते बार बार बाधित हो बार-बार किस कै।। १।।

कैंधों मोर सोर तिज गये री धनत भाजि कैंधों उत दादुर न बोलत हैं ये दई। कैंधो पिक चातक बिधक काहू मारि डारे कैंधो वक पांति उत ग्रतगित ह्वैं गई।। "ग्रालम" कहत ग्राली ग्रजहू न ग्राये कत कैंधों उत रीति विपरीति विधि ने ठई। मदन महीप की दोहाई फिरिबे ते रही जुक्ति गये मेघ कैंधों बीजुरी सती भई।।२।।

जा थल कीन्हें बिहार ग्रनेकन ता थल काकरी बैठि चुन्यो करें। जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें।। ग्रालम जौत से कुंजन में करी केलि तहां ग्रब सीस घुन्यो करें। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें।।३॥ चंद को चकोर देखें निसि दिन को न लेखें, चद बिन दिन छवि लागत ग्रंघ्यारी है। "ग्रालम" कहत ग्राली अलि फूल हेत चलै, कांटे सी कटीली बेलि ऐसी प्रोति प्यारी है।। कारो कान्ह कहत गंवारी ऐसी लागित है, मोहि वाकी स्थामताई लागत उज्यारी है। मन की ग्रटक तहां रूप को बिचार कहां, रीझिबे को पैडों तहां बूफि कछु न्यारी है।।४

पैंडों सम सूधो बैडो कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहां सबल भगित है। ''शेख'' भिन तहां मेरे त्रिभुवन राय हैं जु दीनबंधु स्वामी सुरपितन को पित है।। बैरी को न बैर बिरयाई को न परबेस हीने का हटक नाही छोने को सकित है। हाथी की हंकार पल पाछे पहुँचन पावै चींटा की चिवार पहले ही पहुंचित है।। ४।।

#### लाल

लाल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। भूषण की तरह ये भी बड़े वीर-किव थे। इनका जन्म सं० १७१४ के लगभग माना जाता है। ये महाराजा छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे। वुन्देलखंड में प्रसिद्ध है कि महाराजा छत्रसाल के साथ किसी लड़ाई में गये थे, श्रौर वहीं लड़ कर मारे गये। इन्होंने छत्रप्रकाश, विष्णुविलास श्रौर राजविनोद नामक तीन ग्रथ रचे। "छत्रप्रकाश" में दोहा चौपाइयों में महाराज छत्रसाल की जीवनी बडी हा उत्तमता से लिखी गई है। यह पुस्तक काशी ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के समय में वुन्देलखण्ड में हुए थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते-बढ़ते बुन्देलखण्ड के राजा हो गये। इन्होंने पांच सवार श्रौर २५ पयादों को छेकर श्रौरगजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना किया श्रौर श्रपने साहस के बल पर यवनों का बुन्देलखण्ड से पैर उखाड़ दिया। लाल की कविता के कुछ नम्ने देखिये—

दान दया घमसान में , जाके हिये उछाह। सोई वीर बखानिये , ज्यों छत्ता छितिनाह।। जिन में छिति छत्री छवि जाये। चारिहु युगन होत जे ग्राये।। भूमि भार भुज दिं थम्भे । पूरन करे जु काज अपरम्भे।। गाय वेद द्विज के रखवारे। जुद्ध जीति जे देत नगारे॥ छत्रिन की यह वृत बनाई। सदा जग की खांय कमाई।। गाय वेद विप्रन प्रतिपालै । घाउ ऐंड्धारिन पर घाले ॥ उद्यम तें संपति घर ग्रावै। उद्यम करै सप्त कहावै।। उद्यम करै संग सब लागै। उद्यम ते जग मे जस जागै।। समुद उतरि उद्यम तें जैये। उद्यम तें परमेश्वर पैये।। जब यह सृष्टि प्रथम उपजाई। जग वृति क्षत्रिन तब पाई।। यह संसार कठिन रे भाई। सबल उमिंड निर्वल को खाई।। छनिक राजसंपति के काजै। बंधुन मारत बंधु न लाजै।। कछू कालगति जानि न जाई। सब में कठिन कालगति भाई।। सदा प्रबुद्धि बुद्धि है जाकी। तासों कैसे चले कजाकी।। साहस तजि उर म्रालस मांड़े। भाग भरोसे उद्यम छाडै।। ताहि तजै जग संपति ऐसे । तरुनी तजै वृद्धपति जैसे ।। बिपति मांह हिम्मत ठिक ठाने । बढ़ती भये छिमा उर ग्राने ॥ बचन सुदेस सभनि में भाखै। सुजस जोरिब मे रुचि राखै।। जुद्धनि जुरे अकेले जैसे। सहज सुभाय बड़ेन के ऐसे।। जाकी धरम रीति जग गावै। जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावै।। जाहि जोट भैयन की भावै। करत अनारबीन बनि स्राव।। लै अवतार बड़े कुल आवै। जृद्ध न जुरै जगत जस गावै॥ सत्य बचन जाके ठिक ठाये। प्रीति जोग ये सात गनाये।।

# गुरु गोविन्दसिंह

गुरु गोविन्दसिंह सिक्बों के दसवे गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ जेष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार को अर्द्धरात्रि के समय पटना नगर में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेगबहादुर श्रौर माता का गूजरी जी था। इनका विवाह सात ही वर्ष की अवस्था में लाहौर निवासी हरियश खत्री की कन्या से हुआ। किसी समय गुरु गोविन्दिंसिह हिन्दू जाति की ढाल हुए थे। इन्होंने पंजाब में, हिन्दू जाति ग्रौर धर्म की रक्षा के लिये एक वीर जाति ही उत्पन्न करवी। विद्वानों का ये बड़ा ग्रादर करते थे। स्वयं भी बड़े मेधावी, देशकालज्ञ ग्रौर रणिनपुण थे। भादों बदी ४ सं० १७६४ की ग्राधी रात मे सोते समय ग्रताजल्ला ग्रौर गूलखां नामक दो सगे भाई पठानों ने गोदावरी नदी के किनारे ग्रविचल नामक नगर में इनके पेट में कटार भोंक दी। क्योंकि उन पठानों के पिता को गुरु ने युद्ध में मार डाला था। गुरु साहब चीखकर जाग उठे, ग्रौर उन्होंने उसी समय तलवार उठाकर लपककर ऐसा हाथ भारा कि खां के दो टुकड़े हो गये। घाव से अधिक रक्त निकलने के कारण वहीं इनके भी प्राण गये।

गुरु गोविन्दिसिंह संस्कृत श्रौर फारसी के विद्वान् श्रौर हिन्दी के किव थे। इन्होंने जाप, सुनीतिप्रकाश, ज्ञानप्रबोध, प्रेम, सुमार्ग, बुद्धि सागर, विचित्र नाटक श्रौर ग्रथ साहब के कुछ श्रंश की रचना की। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

निरजुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन से भूप हो कि दाता महा दान हो। प्रान के बचंया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया किथों मानी महामान हो।। विद्या के विचार हो कि ग्रद्धैत ग्रवतार हो कि सिद्धता का सूर्त हो कि सिद्धता की सान हो। जोबन के जाल हो कि कालहू के गाल हो कि सन्नुन के सूल हो कि मित्रन के प्रान हो।।१।।

खूक मलहारी गज गदह विभूति धारी गिदुश्रा मसान बास करचोई करत हैं। घूघू मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन साधेई मरत है।। बिन्दु के सिधैया ताहि ताज की बड़ैया देत बन्दरा सदीव पाय नागे ही फिरत हैं। ग्रगना श्रधीन काम कोध में प्रवीन एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत हैं।।।।

भन्य जियो तिहं को जग मुख ते हरि चित्त में युद्ध बिचारे। देह ग्रनित्त न नित्त रहै जसु नाव चढ़े भवसागर तारे।। धीरज धाम बनाइ इहै तन बुद्धि सु दीपक ज्यों उजियारें। ज्ञानिह की बढ़नी मनो हाथ लें कायरता कतवार बुहारें।।३।। का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो। श्रीर कहा जुपै देश विदेसन माहि भले गज गाहि बंधायो।। जो मन जीतत हैं सब देस बहैं तुमरे नृप हाथ न आयो। लाज गई कछु काज सरचो निह लोक गयो परलोक गमायो।।४।।

### घनग्रानन्द

घनग्रानन्द जाति के कायस्थ ग्रौर निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव थे। दिल्ली में रहते थे ग्रौर मुहम्मदशाह के मुंशी थे। गानिवद्या ग्रौर काव्य-रचना में बड़े प्रवीण थे। सं० १७६६ में जब नादिरशाह ने मथुरा को लूटा, ये उसी समय मारे गये। इनका जन्म स० १७४६ के लगभग माना जाता है। ये नागरीदासजी के समकालीन थे। बृन्दावन में दोनों का सत्संग हुआ करता था।

श्रीकृष्णचन्द्र में इनका सच्चा प्रेम था।

मीरमुंशी की हालत में घनआनन्दजो सुजान नाम की एक वेश्या पर ग्रासक्त थे। एक दिन बादशाह ने इन्हें ध्रुपद गाने को कहा। इन्होंने इन्कार कर दिया, पर सुजान के कहने से भरे दरबार में गा दिया। गाते समय पीठ बादशाह की तरफ श्रीर मुंह सुजान की तरफ कर लिया था। गाने से बादशाह खुश तो बहुत हुआ, पर बेश्रदबी माफन कर सका। उसने घनग्रानन्द को दिल्लीसे निकाल दिया। चलते समय इन्होंने सुजान से साथ चलने को कहा। उसने ग्रस्वीकार किया। ये उसके विरह में व्याकुल बृन्दाबन पहुंचे, वहां राधाकुष्ण के रंग में रंग गये। इनके प्रायः सभी छन्दों में सुजान शब्द ग्राया है। इनके सवैये छन्द बड़े ही मनोहर हैं। इनके रचे हुए पन्थों के नाम ये हैं – सुजानसागर, घनानन्द कित्ता, रसकेलिबल्ली, कुपाकाण्ड निबन्ध, कोकसार, विरहलीला। इनकी कितता में प्रेम ग्रीर विरह का वर्णन बड़ा मनोहर हु ग्रा है। भितरस की कितता

भी इन्होंने ग्रच्छी की है। इनकी कुछ कविताग्रों का संग्रह भारतेन्दु हिर रचन्द्र ने ''सुजान-शतक'' नाम से किया है। उसमें सौ से ग्रधिक सबैया, कवित्त, छप्पय और दोहे हैं।

यहां इनकी कविता के कुछनमूने दिये जाते हैं-

#### ( १ )

पहिले ध्रपनाय सुजान सनेह सों क्यों फिर नेह को तोरियै जू। निरधार ध्राधार दै धार मक्कार दई गिह बांहन बोरियै जू।। घनधानंद भ्रापने चातक को गुन बांधि कै मोह न छोरियै जू। रस प्याय कै ज्याय बढ़ाय कै भ्रास बिसास में क्यों विष घोरियै जू।।

#### ( ? )

ग्रति सूधो सनेह को मारग है जहां नेको सयानप बांक नहीं। तहां सांचे चलें तिज ग्रापनपौ भिभकों कपटी जो निसांक नहीं।। घनग्रानंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तें दूसरों ग्रांक नहीं। तुम कौन धौंपाटी पढ़े हो लला मन लेह पै देह छटांक नहीं।।

### ( 3 )

पर कारज देह को धारे फिरौ परजन्य जथारथ है दरसो। निधि नीर सुधा समान करौ सब हो विधि सज्जनता सरसो।। घनग्रानंद जीवन दायक हो कछू मोरियौ पीर हिये परसो। कबहूं वा बिसासी सुजान के श्रांगन मो ग्रंसुवान को लै बरसौ।।

#### ( & )

तब तो दुरि दूरिह ते मुसकाय वचाय के श्रीर की दीठि हंसे। दरसाय मनोज की मूरित ऐसी रचाय के नैनन में सरसे।। श्रव तो उर माहि बसाय के मारत एजू बिसासा कहां धीं बसे। कछू नेह निबाहन जानत है तो सनेह की धार में काहे धंसे।।

#### ( 2 )

हमसौं हित के कित कौ नित ही चित बीच वियोगिह पोइ चले। सु म्रखेंबट बीज लौं फैलि परचो बनमाली कहां वौ समोइ चले।। धनआनंद छांह बितान तन्यो हमें ताप के स्रातप खोइ चले। कबहूं तेहि मूल तो बैठिये ग्राइ सुजान जो बीर्जीह बोइ चले।। ( ६ )

गुरिन बतायो राधामोहन हूगायो सदा सुखद सुहायो बृन्दावन गाढ़े गहुरे। श्रद्भृत श्रभूत मिह मंडन परे तो परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे।। श्रानद को घन छायो रहत निरन्तर ही सरस सुदेय सों पपीहा पन बहुरे। जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी पावन पुलिन पैपतित परि रहुरे।।

## देव

देव बड़े प्रेमी किव थे। इनका जन्म सं० १७३० वि० में इटावे में हुआ। ये सनाढच ब्राह्मण थे। ये ७२ ग्रंथों के रचयिता कहे जाते हैं। हिन्दी के पुराने किवयों में इतनी अधिक संख्या में ग्रंथिक सी ने नहीं रचे। भ्रबतक इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगा है—

(१) भाव विलास, (२) ब्रष्टियाम, (३) भवानी विलास, (४) सुन्दरी सिन्दूर, (५) सुजान विनोद, (६) प्रेम तरङ्ग, (७) राग रत्नाकर, (६) कुशल विलास, (९) देव चरित्र, (१०) प्रेम चिन्द्रका (११) जाति विलासं, (१२) रसविलास, (१३) काव्य रसायन, (१४) सुख सागर तरङ्ग, (१५) देव माया प्रपंच (नाटक) (१६) वृक्ष विलास, (१७) पावस विलास, (१८) ब्रह्मदर्शन पचीसी, (१९) तत्व दर्शन पचीसी, (२०) ग्रात्मदर्शन पचीसी, (२१) जगदर्शन पचीसी, (२२) रसानन्द लहरी, (२३) प्रेम दीपिका, (२४) सुमिल विनोद, (२५) राधिका विलास, (२६) नीति शतक, (२७) नखशिख।

इनके ग्रन्थ प्रायः सब शृङ्कार रस पर हैं। इतकी भाषा विशुद्ध बज़-भाषा है। इनकी रचना में प्रसाद, माधूर्य, ग्रर्थव्यक्तता ग्रौर ग्रोज ग्रादि गुणों का ग्रच्छा चमत्कार देखने में ग्राता है। इनकी कविता में कहीं-कहीं बहुत गूढ़-बारीक भाव ऐसे मिलते हैं जो पढ़ते ही समक्त में न ग्राने से कुछ रूखे से जान पड़ते हैं। परन्तु कुछ विचार करने से उनमें मंनोहर रहस्य भरा हुम्रा मिलता है। उर्दू किवयों में गालिब की किवता में भी ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती है। देव का म्रपनी भाषा पर पूरा म्रिध-कार दिखाई पड़ता है।

देव की कविता से ऐसा बोध होता है कि इन्होंने सारे भारतवर्ष की यात्रा की थी। क्योंकि इनकी कविता मे भारत की प्रत्येक जाति की—प्रत्येक प्रान्त की स्त्रियों का विलास वर्णित है, जो प्रत्यक्ष देखे बिना नहीं हो सकता।

इन्होंने सं० १७४६ के लगभग घौरगजेब के बड़े पुत्र आजमशाह को भाव विलास और अष्टयाम सुनाया था। आजमशाह ने इन ग्रन्थों की प्रशसा भी की थी। फिर ये कमशः भवानीदत्त वैश्य, कुशलिंसह (फफूंद इटावा निवासी) राजा उद्योतिसह, राजा भोगीलाल, पिहानी के अकबर- असली खां आदि के अश्रय मे रहे। परन्तु किसी आश्रयदाता ने इनका यथोचित सम्मान नहीं किया। मेरी राय मे आश्रयदाताओं से सम्मान न पाने के कारण इनकी कविता का जिटल होना ही है।

देव बड़े विलासी ग्रीर रिसक थे। शोभा और शृगार के बड़े चाहक थे। इसमें सन्देह नहीं कि इनकी प्रतिभा ऊचे दरजे की थो, परन्तु खंद है कि सिवा प्यारी ग्रीर प्यारे के हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियोग, हास-परिहास वर्णन के लोक-हित-साधन की चर्चा ये बहुत कम कर सके। इसी कारण से इनकी पुस्तकों का ग्रादर ग्रीर प्रचार भी हिन्दू समाज में कम हुग्रा। जीवन के ग्रन्त समय मे इन्होंने वैराग्य पर भी कुछ कविताएं लिखीं। परन्तु वे इन्द्रिय-शैथिल्य के कारण लिखी गई जान पड़ती है, समाज-हित की स्वाभाविक कामना से नहीं। देव की जीवनी का निचोड़ हमें यही जान पड़ता है कि ये विषयी ग्रीर श्रुगारी किव ये, परन्तु थे मूक्ष्मदर्शी। इनको गाने-बजाने का भी बड़ा शौक था। इनका मरणकाल सं० १८०२ के लगभग ग्रनुमान किया जाता है। नमूने के तौर पर इनके कुछ छन्द यहां लिखे जाते हैं—

कुल की सी करनी कुलीन की सी कोमलता सील की सी संपति

सुसील कुल कामिनी। दान को सो ग्रादर उदारताई सूर की सी, गुन की लुनाई गज गित गजगामिनी।। ग्रीषम को सिलल सिसिर कैसो घाम "देव" हेमत हंसत जलदागम की दामिनी। पूनो को सो चन्द्रमा प्रभात को सो सूरज सरद को सो बासुर बसन्त की सी जामिनी।। १।।

सूरजमुखी सों चन्द्रमुखी को बिराज मुख कंदकली दन्त नासा किंशुक सुधारी सी। मधुप से लोयन मधूक दल ऐसे श्रोठ श्रीफल से कुच कच बेलि तिमिरारी सी।। मोती बेल कैंसे फूली मोतिन में भूषण सुचीर गुल-चादनी सों चपक की डारी सी। केलि के महल फूलि रही फुलवारी "देव" ताही में उज्योरी प्यारी भूली फुलवारी सी।। ४।।

डार द्रुम पालन बिछौना नव-पल्लव के सुमन फगूला सोहे तन छिवि भारी दै। पवन फुलावें केकी कीर बतरावे ''देव'' को किल हलामे हुल-सावें करतारी दै।। पूरित पराग सों उतारा करें राई नोन कंज कली नायिका लतानि सिर सारी दै। मदन महीप जू को बालक बसन्त ताहि प्रात हिये लावत गुलाब चटकारी दै।। ३।।

नीलपट तन पर घन से घुमाय राखौ दन्तन की चमक छटा सी बिचरित हों। हीरन की किरन लगाइ राखौ जुगुनू सी कोकिला पपीहा पिक बानी सों भरित हो ।। कीच ग्रसुवान के मचाय कि ''देव'' कहें बालम बिदेश को पधारिबो हरित हों। इन्द्र कैसो धनु साज बेसर कसत श्राज रहुरे बसन्त तोहिं पाव्स करित हो ।। ४।।

आवत सुनो है मनभावन को भावती ने ग्रांखिन ग्रनन्द ग्रांसू ढरिक ढरिक उठे। ''देव'' दृग दोउ दौरि जात द्वार देहरी लों केहरी सी सांसें खरी खरिक खरिक उठे।। टहलें करित टहलें न हाथ पांय रंगमहलें निहारि तनी तरिक तरिक उठे। सरिक सरिक सारी दरिक दरिक ग्रांगी ग्रोचक उच्चे है कुच फरिक फरिक उठे।। १।।

प्रेम चरचा है ग्ररचा है कुल नेमन रचा है चित ग्रौर ग्ररचा है चित चारी को । छोड़चो परलोक नरलोक वरलोक कहा हरख न सोक ना भ्रलोक नरनारी को ।। घाम सित मेंह न बिचारै सुख देहहु को प्रीति ना सनेह उरु बन ना अंध्यारी को । भूलेहु न भोग बड़ी विपति वियोग व्यथा जाग हुते कठिन संयोग परनारी को ॥ ६ ॥

दुहूं मुख चंद श्रोर चितवें चकोर दोऊ चितै चितै चौगुनो चितैबो ललचात है। हांसनि हंसत बिन हांसी बिहंसत मिले गातिन सों गात बात बातिन में बात है।। प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन पियत न खात नेकहूं न श्रनखात हैं। देखि ना थकत देखि देखि ना सकत 'देव'' देखिबे की घात देखि देखि न श्रघात है।। ७।।

बहनी बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ कोये राते बसन भगोहै भेख रिखयां । बूड़ी जलही में दिन जामिनी रहित भौहें घूम शिर छायो बिरहानल बिलिखयां ।। ग्रांसू ज्यों फिटिक माल लाल डोरे सेल्ही सिज भई हैं ग्रिकेली तिज चेली संग सिखयां । दीजिये दरस "देव" लीजिये संजोगिन कै जोगिन ह्वें बैठी वा बियोगिन की ग्रंखियां ।। ८ ।।

सखी के सकोच गुरु सोच मृगलोचिन रिसानी पियसों जुउन नेकु हंसि छ्यो गात । देव वै सुभाय मुसुकाय उठि गये यहि सिसिक सिसिक निसि खोई रोय पायो प्रात ।। को जाने री बीर बिनु बिरही बिरह बिथा हाय हाय करि पिछताय न कछू सोहात । बड़े बड़े नेनन सों ग्रांसू भरि भरि ढिर गोरो गोरो मुख श्राजु श्रोरो सो बिलानो जात ।। ९ ।।

कोई कही कुलटा कुलीन श्रकुलीन कही कोई कही रेकिनी कलंकिनी कुनारी हौं। कैसो नर लोक परलोक बर्लोकिन में लीन्हीं में ग्रलोक लोक लोकिन तें न्यारी हौ ।। तन जाउ, मन जाउ, 'वेव'' गृहजन जाउ, प्रान किन जाउ, टेक टरित न टारी हों। वृन्दावन वारी बनवारी की मुकुट वारी पीतपट वारी वहि मुरित पे वारी हों।। १०।।

जब ते कुंवर कान्ह रावरी कलानिघान कान परी वाके कहूं सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसति सीरीफिति सी खीफिति सी रूठित रिसानी सी।। छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी छिन सी जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी। बींघी सी बंघी सी बिष बृड्ति बिमोहित सी बैठी वाल बकति बिलोकित विकानी सी।। ११।।

बालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि बरि बरि उठे ज्यों ज्यों बन्सै बरफ राति । बीजनी ढ्रावती सखी जन त्यो सीतह मै सौति के सराप तन तायनि तरफराति । देव कहै स्वासन ही असुवा सुखात मुख निक्से न बात ऐसी सिसकी सरफराति । लोटि लोटि परत करोट पट पाटी लै लै सुखे जल सफरी ज्यों सेज पै फरफराति ।। १२ ।। देव जुजौ चित चाहिये नाह तौ नेह निबाहिये देह हरचो पर । जी नमभाइ सुभाइये राह ग्रमारग मे पग धोखे धरघो परै।। नीके मैं फीके ह्वै ग्रासू भरो कत उचे उसास गरचो क्यों भरचो परै। रावरो रूप पियो ग्रिखियान भरची सो भरची उबरची सो ढरची परै ॥१३॥ चोट लगी इन नैनन की दिनह इन खोरिन सो कढ़ती है। देखन में मन मोहि लियो छिपि ओट भरोखन के भकती हौ।। ''देव'' कहै तुम हो कपटी तिरछी त्रखिया करि कै तकती हो। जानि पर न कछ मन की मिलिहौ कबहुं कि हमें ठगती हो।।१४॥ भेस भये विष भावते भूखन भूख न भोजन की कछ ईछी। मीच की साध न सोंधे की साध न दूध सुधा दिध माखन छीछी।। चदन तौ चितयो नहिं जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी। फुल ज्यों सुल सिलासम सेज बिछौननि बीच बिछी जन बीछी ।।१४॥ जाके न काम न कोध विरोध न लोभ छवै नहि छोभ को छाहौ। मोह न जाहि रहै जग बाहिर मोल जवाहिर ता अति चाहौ॥ बानी पूनीत त्यों देवधुनी रस आरद सारद के गन गाही। सील ससी सविता छविता कविता हि रचै कवि ताहि सराही ॥१६॥ कचन बेलि सी नौल बब् जमुनाजल केलि सहेलिनि स्रानी। रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी।। कान्ह प्रचानक बोलि उठे उर बाल के ब्यालबधु लपटानी। धाइ के धाइ गही ससवाइ दुहुं कर भारति ग्रंग ग्रयानी ॥१७॥ बारे बड़े उमड़े सब जैबे को तौन तुम्हें पठवो बलिहारी। मेरे तो जीवन देव यही घनु या ब्रज पाई मैं भीख तिहारी।।

जाने न रीति प्रथाइन की नित गाइनि में बन भूमि निहारी।
याहि कोऊ पहिचाने कहा कछ जाने कहा मेरो कुंजबिहारी।।१८॥
प्रेमपयोधि परो गिहरे ग्रिभमान को फेन रह्यो गिहरे मन।
कोप तरंगिन सों बिहरे पिछताय पुकारत क्यों बिहरे मन।।
देव जू लाज जहाज तें कूदि रह्यो मुख मूंदि, ग्रजौं रिहरे मन।
जोरत तोरत प्रीति तुही ग्रब तेरी धनीति तुही सिह रे मन।।१९॥

आई हुती अन्हवावन नाइनि सोंधे लिये वह सूधे सुभायनि।
कचुकी छोरी उते उपटैंबे को ईगुर से अंग की सुखदायिन।।
'देव' सरूप की रासि निहारित पाय ते सीस लौं सीस तेपायिन।
ह्वं रही ठौर ही ठाढ़ी ठगी सी, हंसे कर ठोड़ी घरे ठकुरायिन।।२०।।
ऐसो जो हौं जानतो कि जैहै तू विषे के संग एरे मन मेरे, हाथ पांव
तेरे तोरतो। आजू लौं हौं कत नरनाहन की नाही सुनि, नेह सों निहारि
हारि बदन निहारतो।। चलन न देतों 'देव' चचल अचल करि, चाबुक
चितावनीन मारि मुंह मोरतो। भारी प्रेम पायर नगारो है गरे सों बांधि
राधावर विरुद के बारिधि में बोरतो।। २१।।

## श्रीपति

श्रीपित कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका निवासस्थान काल्पी था। इन्होंने सं० १७७७ में काव्य सरोज' नामक ग्रंथ बनाया। इसके सिवा विक्रमिवलास, किव कल्पद्रुम, सरोज किलका, ग्रलंकार गंगा भ्रादि ग्रंथ भो इनके रचे हुये कहे जाते हैं। ये ग्रच्छे किव थे। इनकी किवता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

उर्द के पचाइबे को हींग ग्रह सोंठ जैसे केरा को पचाइबे को घिव निरधार है। गोरस पचाइबं को सरसों प्रबल दण्ड ग्राम के पचाइबे को नीबू को ग्रचार है।। श्रोपित कहत परधन के पचाइबे को कानन छुग्राय हाथ कहिबो नकार है। ग्राज के जमाने बीच राजा राव जाने सबै रीझि के पचाइबे को वाह वा डकार है।। १।। सारस के नादन को बाद न सुनात कहू नाहक की बकबाद दादुर महा करें। श्रीपित सुकिव जहां ग्रोज ना सरोजन की फूल ना फुलत जाहि चित दे चहा करें।। बकन की बानी की विराजत है राजधानी काई सो किलत पानी फेरत हहा करें। घोघन के जाल जामे नरई सेवाल व्याल ऐसे पापी ताल को मराल लैं कहा करें।।२।।

ताल फीको ग्रजल कमल बिन जल फीको कहत सकल किव हिन फीको रूम को । बिन गुन रूप फीको उत्तर को कूप फीको परम ग्रनूप भूप फीको बिन भूम को ।। श्रीपित सुकवि महावेग बिन तुरी फीको जानत जहान सदा जोह फीको धूम को । मेह फीको फागुन ग्रबालक को गेह फीको नेह फीको तिय को सनेह फीको सूम को ।।३।।

तेल नीको तिल को फुलेल अजमेर ही को साहब दलेल नीको सैल नीको चद को। विद्या को विवाद नीको रामगुण नाद नीको कोमल मधुर सदा स्वार नीको कद को।। गऊ नवनीति नीको ग्रीषम को शीत नीको श्रीपति जू मीत नीको बिना फरफद को। जातरूप घट नीको रेशम को पट नीको बसीवट नट नीको नन्द को।। ४॥

चोरी नीकी चोर की सुकवि की लबारी नीकी गारी नीकी लागती समुरपुर धाम की । नाही नीकी मान की सयान की जबान नीकी तान नीकी तिरछी कमान मुलतान की । तातहू की जीति नीकी निगम प्रतीति नीकी श्रीपति जू प्रीत नीकी लागे हरिनाम की । रेवा नीकी बानखेत मुदरी सुवा की नीकी मेवा नीकी काबुल की सेवा नीकी राम की ॥ । ।।

कीरित किशोरी गोरी तेरे गात की गुराई बीज सी सुहाई तेरे विधु-कर जाल सी। सहज सुवास सखी केसर सी केतकी सी कौल सी सुखद ग्रांत ग्रमल मराल सी। ''श्रीपित'' निदाघ नवनीति मखमल सम सर्व ऋतु गरम परम मिही साल सी। कनक प्रवाल सी नवीन दिनपाल सी कपूर की मसाल सी सलोनी लाल माल सी।।६।।

रोहिनी रमन की मरीची सी सुखद सीची सोहनी सरस महा मोहनी के थल सी। "श्रीपित" सुकवि छवि रिव वाल कर सी है मैन के मुक्कुर सो श्रमलगंग जल सी ।। गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई ग्रागे चपला निकाई ग्रति लागत सहल सी । माखन महल सी पराग के चहल सी गुलाब के पहल सी नरम मखमल सी ॥७॥

हारिजात बारिजात मालती बिदारि जात वारि जात पारिजात सोधन में करी सी। माखन सो मैन सी मुरारी मखमल सम कोमल सरस तन फूलन की छरी सी।। गहगही गहवी गूराई गोरी गोरे गात श्रीपति बिल्लौर सोसी ईगुर सौं भरीसी। विज्जु थिर धरी सी कनक रेख करी सी प्रवाल छविहरी सी लसत लाल लरी सी।।=।

कैसे रितरानी के सिंधोरे किव ''श्रीपित'' जू जैसे कलधौत के सरोष्ट्र सवारे हैं। कैसे कलधौत के सरोष्ट्र सवारे किह जैसे रूपनट के बटा से छिव ढारे हैं।। कैसे रूप नटके बटा से छिव ढारे कहु जैसे काम भूपित के उलटे नगारे हैं। कैसे काम भूपित के उलटे नगारे कहु जैसे प्राणप्यारी ऊंचे उरज तिहारे हैं।।९।।

### वुन्द

ृवृन्द श्रीरङ्गजेब के दरबारी कर्विथे। श्रीरङ्गजेब का पोता अजीमृश्शान बजभाषा और उर्दू का श्रच्छा किव श्रीर किवयों का श्राश्रयदाता था। उसने वृन्द को श्रीरङ्गजेब से मांग लिया था। वह बङ्गाल, बिहार श्रीर उड़ीसे का सूबेदार था, और ढाके में रहा करता था। वृन्द को भी वह अपने साथ ढाके ही में रखता था।

वृन्द ने सात सौ दोहों की दृष्टान्त सतसई या वृन्दिवनोद सतसई नाम की पुस्तक लिखा है। उसके अन्त मे किव ने स्वय लिखा है—

समय सार दोहानि कौ , सुनत होय मन मोद । प्रकट भई वह सतसई , भाषा बृन्दिविनोद ॥ ग्राति उदार, रिझवार जग , शाह ग्रजीमुश्शान । सतसैया सुनि बृन्द को , कीनी ग्राति सनमान ॥ संवत सिस रस बार सिस , कातिक सुदि सिसवार । सातैं ढाका सहर में , उपज्यो यहै विचार ॥

स्रान्तिम दोहे से सतसई का निर्माणकाल सं० १७६१, कार्तिक शुक्ला सप्तमी, सोमवार निकलता है। और यह भी पता चलता है कि सतसई ढाका शहर में लिखी गई।

वृन्दावनिवासी गोस्वामी किशोरीलाल जी ने वृन्द किव के विषय में कांकरौली-नरेश स्व० श्री गोस्वामी बालकृष्णलालजी सें सुनी हुई कुछ बातें प्रकाशित की हैं। उनमें से कुछ ये हैं—

'यह किव गौड़ ब्राह्मण कुल में मथुरा प्रांत के किसी गांव में पैदा हुआ था। इसने कहां और कितनी शिक्षा पाई, इसका कुछ पता नहीं। किसी तरह यह और ज्ञांबे के दरबार में पहुंच गया, और दरबारी किव बना लिया गया। एक दिन यह मथुरा के उस पार श्रीगोकुल जी के ठाकुर श्री गोकुलनाथ जी के दर्शनों को गया। श्रीर वहां के तत्कालीन गोस्वामीजी का शिष्य हो गया। इसीसे इसने अपनी सतसई के मञ्जला चरन में "श्री गृहताथ प्रभाव तें तें" इत्यादि कहकर वस्तु निर्देशात्मक मञ्जलाचरण किया है श्री गोकुलनाथ जी की गद्दी के श्रारंभ से लेकर श्राज तक जितने शिष्य हुये हैं, उन सब का संक्षिप्त इतिवृत वहां के बहीखातों में लिखा हुआ है। सिहोर के श्रीयुत गोविन्द गिल्लाभाई कहते हैं कि "वृन्द का जन्म मारवाड़ में जोधपुर तावा के मेड़ता गांव में हुआ है। उनके वंशज ग्राजकल मेड़ता में जयपुर में, श्रीर किसनगढ़ में रहते हैं।" उनहोंने वृन्द किव के बनाये सब ग्रन्थों के नाम श्रीर चित्र देकर उनका जीवनचरित्र छपाया है।

''वृन्द किव ने दृष्टान्त सतसई के अतिरिक्त और भी कोई काव्य-ग्रंथ बनाया होगा। कारण, उसकी छाप के किवत्त, सर्वये और पद आदि भी सुनने में आते हैं।"

सतसई के सिवा वृन्द-रिचत ''भाव पंचासिका" नाम की एक ग्रौर पुस्तक सुनी जाती है। इसका नाम हमें भारतजीवन प्रेस की पुस्तकों के सूचीपत्र में मिला था। पर पुस्तक हमारे देखने में नहीं श्राई। याद पड़ता है कि भारतजीवन के सूचीपत्र में यह भी जित्र था कि पुस्तक

सर्वया छन्दों में है। मिश्रबन्धुग्रों ने ग्रपने विनोद में वृन्द-रचित ''श्रृङ्गार-शिक्षा'' नाम की एक और पुस्तक का उल्लेख किया है।

वृन्द का जन्म-सवत् १७४२ के लगभग माना जाता है। क्योंकि वृन्द ने १७६१ में सतसई लिखी। १७४२ को जन्म-संवत् मानने से उस समय उनकी ग्रायु १९ वर्ष की हुई। सतसई लिखने के पहले वे शिक्षा पाकर ग्रौरंगजेब के दरबार में पहुंचे। वहां कुछ दिन रहकर ग्रपनी किवत्व-शिक्त का परिचय देकर ही वे ग्रजीमुश्शाम के कृपापात्र हुए होंगे। इतना सब १९ वर्ष की ग्रायु में किसी दैवी शिक्त ही से संभव है। दृष्टान्त-सतसई जैसा अनुभवपूर्ण ग्रंन्थ लिखने के समय वृन्द की ग्रायु ३० वर्ष से कम न रही होगी। ग्रतएव वृन्द का जन्म संवत् १७३० के लगभग मानना चाहिये।

वृन्द की किंवता नीति-विषयक है। हिन्दी में वृन्द के समान किसी किंव ने नीति पर सुदर दोहे नहीं लिखे। दोहों की भाषा बड़ी सरल है, ग्रौर बोलचाल में दृष्टान्त के ढङ्ग पर शहरों से लेकर गांवों तक उनका प्रचार भी बहुत है। दोहों के सिवा वृन्द की ग्रन्य किंवता भी बहुत सरस है। उनका एक प्रसिद्ध सवैया यहां लिखा जाता है—

जो कछु वेद पुरान कही सुनि लीनी सबै जुग कान पसारे।
लोकहु में यह ख्यात प्रथा छिन में खल कोटि अनेकन तारे।।
''बृन्द'' कहै गहि मौन रहै किमि हौं हठ के बहु बार पुकारे।
बाहर ही के नहीं सुनौ हे हिर ! भीतर हू ते अहौ तुम कारे।।
यह सबैया भावपंचासिका का जान पड़ता है। आगे दृष्टान्त-सतसई
से कुछ दोहे चुनकर लिखे जाते हैं—

नीकी पै फीकी लगै, बिन श्रवसर की बात। जैसे बरनत युद्ध में, रस श्रृंगार न सुहात।।१।। फीकी पै नीकी लगै, कहिये समय बिचारि। सब को मन हर्षित करै, ज्यौं विवाह में गारि।।२।।

जो जाको गुन जानही, सो तिहिं स्रादर देत। कोकिल ग्रंबहि लेत है, काग निबोरी हेत।। ३।। जाही ते कछ पाइये, करिये ताकी ग्रास। रीते सरवर पै गये, कैसे बुक्तत पियास ॥ ४॥ गुन हो तऊ मंगाइये, जो जीवन सुख भौन। म्राग जरावत नगर तऊ . आग न म्रानत कौन ॥ ५॥ रस ग्रनरस समभेन कछु, पढ़ै प्रेम की गाथ। बोछू मन्त्र न जानहीं , सांप पिटारे हाथ ।। ६ ।। कैसे निबहै निबल जन , कर सबलन सों गैर। जैसे बस सागर विषै , करत मगर सों बैर।। ७॥ दीबो भवसर को भलो , जासों सुधरै काम। खेती सूखे बरसिबो घन को कौने काम ॥ ८॥ श्रपनी पहुंच विचारि कै, करतब करिये दौर। तेते पांव पसारिये, जेती लांबी सौर ॥ ९॥ पिसुन छल्यो नर सुजन सों, कसत बिसास न चूिक । जैसे दाध्यो दूध को , पीवत छांछिह फूंकि ॥ १०॥ विद्याधन उद्यम बिना , कही ज पाव कौन। बिना बुलाये ना मिले, ज्यों पंखा की पौन ॥ ११॥ ओछे नर की प्रीति की दीनी रीति बताय। जैसे छीलर ताल जल , घटत घटत घट जाय।। १२॥ बुरे लगत सिख के बचन , हिये विचारो आप। करुवी भेषज बिन पिये, मिटैन तन की ताप।। १३॥ गुरुता लघुता पुरुष की , ग्राश्रय वशतें होय । करी वृन्द में विध्य सों , दर्पन में लघु सोय।। १४॥ रहे समीप बड़ेन के , होत बड़ो हित मेल। सबही जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बेल।। १५॥

होय बड़ेरु न हजिये, कठिन मिलन मुख रङ्ग । ឺ मर्दन बधन छत सहत कुच इन गुननि प्रसंग ।। १६।। कहं जाह नाहिं न मिटत . जो विधि लिख्यो लिलार। श्रकुश भय करि क्रुंभ कुच , भये तहां नख मार ॥ १७॥ फेरन ह्वं है कपटसों, जो कीजे ब्यौपार। जैसे हाडी काठ की , चढ़ैन दूजी बार ॥ १८॥ करिये सुख को होत दुख , यह कही कौन सयान। वा सोने को जारिये, जासों टूटे कान ।। १६।। नयना देय बताय सब , हिय कौ हेत ग्रहेत। जैसे निर्मल **ग्रारसी , भली बुरी** कहि देत ।। २०।। श्रति परचै ते होत है , श्रहचि श्रनादर भाय। मलयागिरि की भीलनी , चंदन देति जराय।। २१।। भले बुरे 'सब एक सो , जौ लौं बोलत नाहि। जानि परत् है काक पिक, ऋतु बसंत के माहि॥ २३॥ निष्फल श्रोता मूढ़ पै, कविता बचन विलास। हाव भाव ज्यों तीयके पित ग्रंघे के पास ॥२३॥ हितह की कहिये न तिहि, जो नर होय अबोध। ज्यों नक्टे को ग्रारसी , होत दिखाये कोघ ।। २४।। सबै सहायक सबल के , को उन निबल सहाय। पवन जगावत आग को वीपहिं देत बुकाय।। २५।। कछ बसाय नींह सबलसों . करै निबल पर जोर। चले न ग्रचल उखार तह , डारत पवन भकोर ॥ २६॥ रोष मिटे कैसे कहत , रिस उपजावन बात। ईघन डारे ग्रागमों , कैसे ग्राग बुभात ॥ २७ ॥ जो जेहि भावे सो भलौ, गुन को कछुन विचार। तज गजमुकता भीलनी , पहिरति गुंज्जा हार ॥ २८ ॥ दुष्ट न छांड़े दुष्टता, कैसे हूं सुख देत। धोये हं सौ बेर के , काजर होत न सेत ।। २९॥ कहुं स्रवगुन सोइ होत गुन , कहुं गुन स्रवगुन होत। कुच कठोर त्यो है भले, कोमल बुरे उदोत ।। ३०॥ जाको जैसो उचित तिहिं , करिये सोइ विचारि। गीदर कैसे ल्याइ है , गजम्क्ता गज मारि ॥ ३१॥ जैसे बंधन प्रेम को , तैसो बंध न श्रीर। काठिह भेदै कमल को , छेद न निकरै भीर।। ३२॥ जे चेतन ते क्यों तर्जें, जाकों जासों मोह। चुबक के पीछे लग्यो , फिरत अचेतन लोह ।। ३३ ॥ जो पावै अति उच्च पद ताकौ पतन निदान। ज्यों तिप तिप मध्याह्मलीं , अस्त होत् है भान ॥ ३४॥ जिहि प्रसंग दूषन लगे , तजिये ताको । साथ । मदिरा मानत है जगत , दूध कलाली हाथ।। ३४॥ जाके संग दूषण दुरै, करिये तिहि पहिचानि । जैसे समभे दूध सब , सुरा ग्रहीरी पानि ॥ ३६॥ मुरख गुन समभ नहीं , तौ न गुनी में चूक। कहा घटचो दिन को विभी , देखें जी न उल्का। ३७॥ करै बुर।ई सुख चहै, कैसे पावै कोइ। रोपै बिरवा आक की, आम कहां ते होइ।। ३८॥ बहुत निबल मिल बल करें, करें जु चाहें सोय। तिनकन की रसरी करी, करी निबन्धन होय।। ३९॥ सांच भुंठ निर्णय करैं , नीति निपुन जो होय। राजहंस बिन को करै, छीर नीर को दोय।। ४०॥ दोषहिं को उमहै गहै, गुन न गहै खललोक। पियै रुधिर पय ना पियै , लागि पयोधर जोंक ॥ ४.१ ॥

कारज घीरै होतु है, काहै होत ग्रधीर। समय पाय तरुवर फलैं, केतक सींचो नीर॥४२॥ क्यों की जै ऐसी जतन , जाते काज न होय। परबत पर खोदै कुंग्रा , कैसे निकसै तोय ॥ ४३॥ वीर पराक्रम ना करे, तासों डरत न कोइ। बालकह को चित्र को बाघ खिलौना होइ।। ४४।। उत्तम जन सों मिलत ही , अवगुन सो गुन होय। घनसंग खरो उदिधि मिलि , बरसै मीठो तोय।। ४५॥ करत करत अभ्यास के , जड्मित होत स्जान। रसरी भ्रावत जात ते . सिल पर परत निसान ।। ४६ ।। भली करत लागति बिलम , बिलम न बुरे बिचार। भवन बनावत दिन लगै, ढाहत लगत न बार ॥ ४७॥ कुल सपूत जान्यो पर , लिख सुभ लच्छन गात। होनहार बिरवान के , होत चीकने पात ॥ ४८॥ छोटे मन मे श्राय है, कैसे मोटी बात। छेरी के मुंह में दियौ , ज्यों पेठा न समात ।। ४९।। होत निबाह न ग्रापनो , लीने फिरे समाज। चुहा बिल न समात है, पूछ बांधिये छाज।। ५०।। श्रपनी प्रभुता को सबै , बोलत झुंठ बनाय। वेश्या बरस घटावहीं , योगी बरस बढाय। १ ५१।। कछ कहि नीच न छेड़िये , भलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में उछिर बिगारै अंग।। ५२।। ऊपर दरसै सुमिल सा , ग्रन्तर ग्रनमिल ग्रांक। कपटी जन की प्रीति है, खीरा की सी फांक ।। ५३।। सब सों ग्रागे होय कै, कबहुं न करिये बात। सुधरे काज समाज फल , बिगरे गारी खात ॥ ५४॥

बुरौ तऊ लागत भलौ , भली ठौर पर लीन। तिय नैननि नीकौ लगे , काजर जदिप मलीन ।। ५५।। गुरुमुख पढ़चो न कहतु है , पोथी अर्थ विचारि। सो शोभा पावै नहीं , जार-गर्भ-यूत नारि ॥ ५६ ॥ छमा खड्ग लीने रहैं, खल को कहा बसाय। ग्रागिन परी तुनरहित थल , श्रापिह ते बुिफ जाय ॥ ५७॥ ग्रोछ, नर के पेट में , रहै न मोटी बात। ग्राघ सेर के पात्र में , कैसे सेर समात ॥ ५८॥ बचन रचन का पुरुष के , कहै न छिन ठहराय। ज्यों कर पद मख कछप के , निकसि निकसि दूर जाय।। ५९॥ /जूवा खेले होतु है, सुख सम्पति को नास। राजकाज नल ते छुट्यो , पांडव किय बनवास ॥ ६०॥ सरस्वित के भंडार की , बड़ी अपूरब बात। ज्यों खरचै त्यों त्यों बढ़ै, बिन खरचै घट जात।। ६१॥ बिरह पीर ब्याकुल भए , आयो पीतम गेह। जैसे त्रावत भाग ते , आग लगे पर मेह।। ६२॥ भले बंस को पुरुष सो निहुरै बहु धन पाय। नवै धनुष सदबंश को , जिहि द्वै कोटि दिखाय।। ६३॥ लोकन के अपवाद को , डर करिये दिन रैन। रघुपति सीता परिहरी , सुनत रजक के बैन ।। ६४ ।। कहा कहीं विधि को अविधि , भूले परे प्रबीन। म्रख को सम्पति दई , पंडित संपतिहीन ॥ ६५ ॥ वह संपति केहि काम की , जिन काहू पै होउ। नित्य कमावै कष्ट करि, बिलसे श्रीरहि कोउ।। ६६।। तुनहुं ते ग्रर तूलते, हरुवो याचक आहि। जानतु है कछ मांगि है , पवन उड़ावत नाहि।। ६७।।

सेइय नृप गुरुतिय स्रनिल , मध्य भाग जग माहिं। 🛒 हैं विनाश स्रति निकट ते , दूर रहे फल नाहिं।। ६८।।

# बैताल

बैताल किव का जन्म सं०१७३४ में हुग्रा। ये विक्रमशाह के दरबार मे रहते थे। इन्होंने ग्रपने छन्द प्रायः विक्रम को सम्बोधन करके बनाये हैं। ये नीति-विषयक बड़ी ग्रच्छी किवता करते थे। इनका रचा हुआ कोई ग्रंथ नहीं मिलता। केवल थोड़े-से स्फुट छन्द मिलते हैं। उनमें से कुछ छन्दों को हम नीचे प्रकाशित करते हैं—

जीभि जोग ग्ररु मोग जीभि बह रोग बढावै। जीभि करै उद्योग जीभि लै कैंद करावै।। जीभि स्वर्ग लै जाय जीभि सब नरक दिखावै। जीभि मिलावै राम जीभि सब देह धरावै।। निज जीभि ग्रोठ एकग्र करि बाट सहारे तोलिये। बैताल कहै विकम सुनो जीमि संभारे बोलिये।।१॥ टका करै कूलहेल टका मिरदङ्ग बजावै। टका चढे स्खपाल टका सिर छत्र घरावै।। टका माय ग्रह बाप टका भैयन को भैया। टका सास अरु ससूर टका सिर लाड़ लड़ैया।। ग्रब एक टके बिनु टकटका रहत लगाये रात दिन। बैताल कहै विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके बिन ॥२॥ मरै बैल गरियार मरै वह श्रड़ियल टट्टू। मरै करकसा नारि मरै वह खसम निखट्टू ॥ बाभन सो मरि जाय हाथ लै मदिरा प्यावै। पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावै।। अरु बे नियाब राजा मरै तबै नीद भरि सोइये। बैताल कहै विक्रम सुनो एते मरे न रोइये ॥ ३॥

गज सूनो इक दंत ललित बिन सायर सूनो। बिप्र सून बिन वेद ग्रीर बिन पुहुप बिहुनो।। हरिनाम भजन बिन संत ग्ररु घटा सून बिन दामिनी। बैताल कहै विक्रम सुनो पति बिन सुनी कामिनी।। ५ । बुधि बिन करे बेपार दुष्टि बिन नाव चलावे। सुर बिन गावे गीत ग्रथं बिन नाच नचावे।। गुन बिन जाय विदेश स्रकल बिन चतुर कहावे। बल बिन बांधे युद्ध हौंस बिन हेत जनावे।। अनइच्छा इच्छा करे अनदीठी बातां कहे। बैताल कहै विक्रम सुनो , यह मूरख की जात है।। ९ ॥ पग बिन कटे न पंथ बाहु बिन हटे न दुर्जन। तप बिन मिले न राज्य भाग्य बिन मिले न सज्जन ॥ गुरु बिन मिले न ज्ञान द्रव्य बिन मिले न स्रादर। बिना पुरुष सिंगार मेघ बिन कैसे दाद्र ॥ बैताल कहै विकम सूनो , बोल बोल बोली हटे। धिक्क धिक्क ये पुरुष को मन मिलाइ अन्तर कटे।। १०।।

# उद्यनाथ [कवीन्द्र]

कवीन्द्र उदयनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। इनका जन्म सं० १७३६ के लगभग हुआ। ये अमेठी के राजा हिम्मतिसिंह और उनके पुत्र गुरुदत्तिसिंह के पास रहा करते थे। ये भगवन्त राय खीची और बूंदी के राव बुद्धिसंह के यहां भी गये थे, और वहां इन्हें बड़ा सम्मान भी मिला था। इनका रस चन्द्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कविता बजभाषा में प्रांगार विषयक अच्छी है।

इनके कुछ छन्द यहां उद्घृत किये जाते हैं— कुंजन ते मग आवत गावत राग बनावत देवगिरी को । सो सुनि कै वृषभानृसुता तलफै जिमि पंजर जीव चिरी को ।। तार थकै निहं नैनन तें सजनी श्रंसुआन की धार फिरी को। मार मनोहर नन्दकुमार के हार हिये लिख मौलसिरी को।।

छिति छमता की परिमिति मृदुता की कैंघों ताकी है स्रनीति सौति जनता की देह की। सत्य की सता है, सील तरु की लता है रसता है कै विनीत परनीत निज नेह की।। भनत किवन्द सुर नर नाग नारिन की सिच्छा है कि इच्छा रूप रच्छन स्रछेह की। पितन्नत पारावार बारी कमला है साधता की कै सिला है कै कला है कुल गेह की।। २।।

कैसी ही लगन जामे लगन लगाई तुम प्रेम की पगिन के परेखे हिये कसके। केतिको छपाय के उपाय उपजाय प्यारे तुमते मिलाप के बढ़ाये चोप चसके।। भनत किनन्द हमें कुंज में बुलाय कर बसे कित जाय दुख देकर ग्रबस के। पगिन में छाले परे नांघिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के। ३।।

ऐसे मैं न मैन के न देख ऐन सैन के जितैया सौति सीन के। कमल कलीन मुकलित जु करनहार कानन की कोरन लौ कोरन रंगीन के।। भनत कविन्द भावती के नैन चायक से देखें मैन पायक से नायक नवीन के। सांचे हैं श्रमीन के श्रमीन मानो मीन के बखान को मृगीन के खगीन पन्नगीन के।। ४।।

राजै रस मैं री तैसी बरसा समें री चढ़ी चंचला नचेरी चकचौंधा कौंधा वारे री। ब्रती ब्रत हारे हिये परत फुहारे कछू छोरे कछू धारे जलधर जलधारें री।। भनत 'कविन्द'' कुंज भौन पौन सौरभ सों काके न कंपाय प्रान परहथ पारे री। काम के तुका से फूल डोलि डोलि डारें मन श्रौरे किये डारें ये कदम्बन की डारें री।। ५।।

सहर मक्षारत पहर एक लाग जैहें छोर में नगर के सराय है उतारे की। कहत कविन्द मृग मांक्षि ही परेंगी सांक्ष्य खबर उड़ानी है बटोही द्वैक मारे की।। घर के हमारे परदेस को सिघारे याते दया के बिचारे हम रीति राह बारे की। उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम चौंको जिन चौंकी तहां पाहरू हमारे की।। ६।।

# नेवाज

नेवाज नाम के दो-तीन किव पाये जाते हैं। एक नेवाज महाराज छत्रसाल बुंदेला के यहां थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। दूसरे नेवाज बिलग्राम के जुलाहे थे। तीसरे नेवाज शिविसह के कथनानुसार गाजीपुर के भगवंत राय खीची के यहां थे। दूसरे ग्रौर तीसरे नेवाज साधारण किव थे। ग्रतएव हम यहां प्रथम नेवाज ही की चर्चा करते है।

ठाकुर शिवसिंह ने इनका जन्म सं० १७३९ माना है और जन्मस्थान म्रंतर्वेद बतलाया है। ये छत्रसाल के समय में थे, इसके प्रमाण में ठाकुर साहब ने एक दोहा लिखा है—

तुम्है न ऐसी चाहिये , छत्रसाल महराज। जहंभगवत गीतापढ़ी , तहं कवि पढ़त नेवाज।।

यह दोहा मालूम होता है, भगवत के स्थान पर नेवाज के नियत हो जाने पर बना था।

नेवाज ब्राह्मण थे। शकुन्तला नाटक के सिवा इनका रचा हुम्रा कोई ग्रंथ नहीं मिलता। कहीं-कही पुस्तकों में इनके फुटकर छंद मिलते हैं। नेवाज बड़े रसिक कवि थे। कहीं-कहीं भावों में इन्होंने बड़ी ग्रश्लीलता भर दी है। इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं—

देखि हमें सब ग्रापस में जो कुछ मन भावे सोई कहती है।
ए घरहाई लोगाई सबै निसि द्योस नेवाज हमें दहती है।।
बातें चबाव भरी सुनि कै रिसि ग्रावत पै चुप ह्वै रहती हैं।
कान्ह पियारे तिहारे लिए सिगरे बज को हंसिबो सहती हैं।। १।।
पीठि दै पौढ़ि दुराय कपोल को मानै न कोटि पिया उत पोढ़त।
बांहन बीच हिये कुच दोऊ गहे रसना मन ही मन सोचत।।
सोवत जानि निवाज पिया कर सों कर दै निज ग्रोर करोटत।
नीबा विमोचत चौंकि परी मृगछौना सी बाल बिछौना पै लोटत।।२
पारथ समान कीन्हों भारत मही मैं ग्रानि बांधि सिर बाना ठान्यो

सरम सपूती को । कोर कोर किट गयो हिट कै न पग दयो लयो रन जीति किरवान करतूती को ।। भनत ''नेवाज" दिल्लीपित सों सहादत खां करत बखान एती मान मजबूती को । कतल मरइ नइ सोनित सों भिर गयो किर गयो हह भगवन्त रजपूती को ।। ३।।

ग्रागे तौ कीन्हीं लगाली लोयन कैसे छिपे अजहू जौ छिपावित । तू ग्रनुराग कौ सोध कियो बज की बिनता सब यों ठहरावित ।। कौन सकोच रह्यो है ''नेवाज'' जौ तू तरसै उनहूं तरसावित । बवरी जो पै कलंक लग्यो तौ निसंक ृह्वै क्यो निहं ग्रंक लगावित ॥४

### रसलीन

सैयद गुलाम नबी बिलग्रामी का उपनाम रसलीन था। बिलग्राम जिला हरदोई में एक मशहूर कस्वा है। वहा बहुत दिनों से बड़े-बड़े विद्वान मुसलमान होते ग्राये है, श्रौर ग्रब भी वर्तमान है। रसलीन वहीं के रहने वाले थे। इनका जन्म अनुमान से सं० १७४६ के लगभग हुग्रा था। इनके रचे हुए दो ग्रथ मिलते है, ग्रंग-दर्पण श्रौर रस-प्रबोध। ग्रंग-दर्पण में नखिख का वर्णन है श्रौर रस-प्रबोध में रसों का। मुसलमान होकर ब्रजभाषा में ऐसी सुन्दर रचना करने के लिए रसलीन धन्यवाद के पात्र है। शिवसिंह ने इनको ग्ररबी-फारसी का ग्रालम फाजिल ग्रौर भाषा कविता में बड़ा निपुण बताया है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

मुखसिस निरिख चकोर ग्रह , तन पानिप लिख मीन । पद पंकज देखत भंवर , होत नयन रसलीन ॥ १ ॥ धरित न चौकी नग जरी , यातें उर में लाइ । छांह परे पर पुरुष की , जिन तिय धरम नसाइ ॥ २ ॥ चख चिल श्रवन मिल्यो चहत , कच बिढ़ छुवन छवानि । किट निज दरब धरघो चहत , वक्षस्थल में ग्रानि ॥ ३ ॥ सौतिन मुख निसि कमल भो , पिय चख भये चकोर । गुरुजन मन सागर भये , लिख दुलहिनि मुख ग्रोर ॥ ४ ॥

रमनी मन पावत नहीं , लाज प्रीति को ग्रंत।

दुहूं ग्रोर ऐचो रहैं , ज्यों बिबि तिय को कत।। ५।।

लिखी बिरंचि राख्यो हुतौ , यह संयोग इक संग।

कुच उतंग तिय उर चढ़ें , पिय उर चढें ग्रनग।। ६।।

यों तिय नैननि लाज ज्यों , लसत काम के भाय।

मिल्यो स्लिल मे नेह ज्यों , ऊपर ही दरसाय।। ७।।

मुकुत भये घर खोय कें , कानन बैठे जाय।

घर खोवत हैं ग्रौर को , कीजै कौन उपाय।। ६।।

#### वाघ

घाघ कन्नौज निवासी थे। इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता है। ये कब तक जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है, और न इनका या इनके कुटुम्ब ही का कुछ हाल मालूम है। इन्होंने किवता का कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं, यह भी अभी तक श्रज्ञात है। पर इनके सामियक नीति-सम्बन्धी छंद इतने लोक-प्रिय है कि गांवों मे बातचीत करते समय लोग उन्हें कहावतों की तरह प्रयोग करते है। किसानों में खेतीबारी के बहुत-से काम इनके छंदों के श्राधार पर ही होते है। इनसे यह जान पड़ता है कि ये बड़े श्रनुभवी और प्रतिभावान् किव थे।

कहते हैं कि घाघ का गांव गंगा जी के जिस किनारे पर था, ठीक उसके सामने दूसरे किनारे पर लालबुभक्कड़ का गांव था।

घाघ बुद्धिमान्, अनुभवी और प्रत्युत्पन्नमित थे। उनके गांव वाले उनका म्रादर भी बहुत करते थे। घाघ ने भी लोगों की साधारण बोल-चाल में छंद रचकर उनमें ज्ञान का विकास किया था। घाघ की प्रतिष्ठा और यश देखकर लाल बुभक्कड़ से न रहा गया। वे भी उनके समान ग्रपने ज्ञान की घाक जमाने के लिए उद्योग करने लगे। पर उनमें घाघ की-सी प्रतिभा नहीं थी। संयोग से उनके गांव वाले भी वैसे ही समभ-बूभ के थे। उन्हें कोई भी नई बात देखकर म्रास्वर्य होता था भीर वे

### कविता-कौमुदी, पहला भाग

लालबुभनकड़ के पास यह बूभने के लिए दौड़े जाते थे कि 'यह क्या है?'' लालबुभनकड़ का अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ बूभना ही पड़ता था; इसलिये उनके नाम के साथ बुभनकड़ उपाधि जुड़ गई। लाल उनका असली नाम था,

एक बार लालबुभनकड़ के गांव वाले को राह में हाथी के पैर के चिह्न मिले। वह चकराया कि 'यह क्या है, जो लगातार दूर तक चला गया है?'' इतनी बड़ी शंका का समाधान लालबुभनकड़ के सिवा श्रीर कौन कर सकता था? वह श्रपना कामकाज छोड़कर इस शंका की निवृत्ति के लिए लालबुभनकड़ के पास पहुंचा। लालबुभनकड़ ने शङ्का सुनते ही हंसते हुए तत्काल उत्तर दिया—

लालबुभनकड़ बूभते, श्रौर न बूभै कोय।
पैर में चक्की बांध के, हरिना कूदा होय।।
इस तरह उन्होंने श्रपनी प्रखर-बुद्धि से गांव वाले का समाधान
कर दिया।

एक दिन एक गांव वाले को कहीं राह में एक कोल्हू पड़ा हुम्रा मिला। कोल्हू पुराना होकर काम का न रहा होगा और किसी ने उसे लापरवाही से फेंक दिया होगा। गांव वाले की समक्ष में यह बात न ग्राई कि यह क्या पदार्थ है। वह लालबुक्तककड़ के घर पहुंचा। लाल-बुझक्कड़ ने सर्वज्ञ की तरह मुसकुराते हुए कहा—

लालबुभनकड़ बूभते , वे तों हैं गुरु ज्ञानी। पुरानी होकर गिर पड़ी , खुदा की सुर्मादानी।।

इसी तरह लालबुभन्कड़ ने ग्रपनी ग्राशु कविता का चमत्कार दिखा कर घाघ को परास्त करने का प्रयत्न किया। पर ग्राज हम घाघ को जहां किसानों में एक मित्र की भांति सम्मित देते हुए पाते है, वहां लालबुभन्कड़ को विदूषक की तरह ग्रपना बेसिर-पैर की बातों से हंसा-हंसाकर उनकी थकावट मिटाते ग्रीर जी बहलाते हुए देखते हैं।

पर कविता की भाषा से घाघ कन्नीज के निवासी नहीं जान पड़ते।

कुछ लोग इन्हें फतहपुर जिले के किसी गांव का निवासी बतलाते हैं, उनका यह भी कहना है कि घाघ की पुत्र-बधू कन्नौज की थी । उसने भी कुछ रचनाएं की हैं, ग्रौर घाघ की बातों का मजाक उड़ाते हुये खंडन किया है। कहा जाता है कि उससे ही भेंपकर घाघ घर छोड़ कर कन्नौज जा बसे । यहां घाघ के कूछ छन्द लिखे जाते हैं---बनियक सखरज ठकुरक हीन । बयदक पूत व्याधि नहिं चीन । पंडित चुपचुप बेसवा मइल । कहे घाघ पांचों घर गइल ॥ १॥ नसकट खटिया दुलकन घोर । कहे घाघ यह बिपत क स्रोर ।। बाछा बैल पतुरिया जोय । ना घर रहे न खेती होय।।२॥ भुइयां खेड़ हर है चार। घर है गिहिथिन गऊ दुधार।। श्ररहर की दाल जड़हन का भात । गागल निबुधा ध्रौ घिव तात ।। सहरस खंड दही जो होय। बांके नैन परोसै जोय।। कहे घाघ तब सब ही भुंठा। उहां छांडि इहवें बैकूंठा।। ३।। कुच कट पनहीं बतकट जोय । जो पहलौंठी बिटिया होय ।। पातरि कृषी बौरहा भाय। घाघ कहैं दूख कहां समाय।।४॥ मुये चाम से चाम कटावे, भुइं संकरी मां सोवैं। घाघ कहैं ये तीनों भक्का , उड़रि गये पर रोवैं।। ५।। सुथना पहिरे हर जोतें, ग्रौ पौला पहिरि निरावें। र्घाघ कहैं ये तीनों भक्ता, सिर बोभा ग्रौ गावैं।। ६॥ उधारि काढि व्यौहार चलावें, छप्पर डारें तारो। सारे के संग बहिनी पठवें, तीनिउ का मुंह कारो।।७।। आलस नींद किसाने नासे , चोरे नासे खांसी । ग्रंखियां लीबर बेसवै नासै . तिरिमर नासै पासी ॥ ५॥ ना ग्रति बरखा ना अति घृप । ना ग्रति बकता ना ग्रति चूप ॥ लरिका ठाकूर बढ़ दिवान , मिमला बिगरे सांभ बिहान । १९।। माघ क ऊखम जेठ क जाड़। पहिले बरिखे भरिगै गाड़।। कहैं घाघ हम होब वियोगी । कुंग्रा खोदि के घोइहैं घोबी ।।१०॥

सावन सुकला सत्तमी, जो गरजे अधरात। त पिय जैहो मालवा , हों जैहों गुजरात ।। ११।। सावन सुकला सत्तमी चन्दा उगे तुरन्त। की जल मिले समुद्र में , की नागरि कृप भरन्त ।। १२ ॥ सावन सुकला सत्तमी , छिपि के ऊगे भानु। तब लगि देव बरीसिहै , जब लगि देव उठान ॥ १३ ॥ सावन कृष्ण एकादसी , जेतो रोहिन होय। तेतो समया जानियो , खरी घसै जिनि कोय ।। १४ ॥ बहु बजार बनिहार बनि , बारी बेटा बैल। व्योहर बढ़ई बन बबुर , बात सुनो यह छैल ॥ १५॥ जो बकार बारह बसैं , सौं पूरन गिरहस्त। ग्रौरन को सुख दैसदा , ग्राप रहै ग्रलमस्तं॥ १६॥ सावन पछिवां भादों पुरवा , श्रासिन बहै 'इसान। कातिक कन्ता सीक न डोले, गाजें सबै किसान ॥ १७॥ गया पेड़ जब बकुला बैठा । गया गेह जब मुड़िया पैठा ॥ गया राज जहं राजा लोभी । गया खेत जहं जामी गोभी ॥१८॥ घर घोड़ा पैदल चलै , तीर चलावे बीन। थाती धरै दमाम घर , जग में भकुत्रा तीन ॥ १९॥ सदां न बागां बुलबुल बोलें , सदां न बाग बहारां। सदां न ज्वानी रहती यारो , सदां न सोहबत यारां ॥ २०॥ नीचे स्रोद अपर बदराई, कहें घाघ सब गेरुई खाई।। पिछवां हवा स्रोसाव जोई , घाघ कहे घुन कबहुं न होई ॥२१॥ सावन केरे प्रथम दिन , उगत न दीखै भान। चार महीना बरसै पानी , याको है परमान ॥ २२ ॥ जेठ मास जो तपें निरासा , तो जानो बरसा की ग्रासा ।। दिवस बादरा रात को तारे, चलो कन्त जहं जीवें वारे।।२३॥ ताका भैंसा मादर वैज । नारिकुलच्छिनि बालक छैल ।।
इनसे बाचें चातुर लोग । राज छोड़ के साध जोग ।।२४।।
सावन घोड़ी भादों साय , मान्न मास जो भैंस बिझाय ।।
कहें थान्न यह सांची बात , आपी मरे कि मिलके खाय ।।२४।।
बिन बेलन खेती करें , बिन भैंगन को रार ।
बिन मेहरारू घर करें , चौदह साख लबार ।। २६ ।।
बूढ़ा बैल विसाहे , भीना कपड़ा छेयं ।
श्रापुत करें नसौनी , देवें दूषण देय ॥ २७ ।।
बेल चौँकना जोत में , औ चमकीली नार ।
ये बेरी हैं जान के , कुशल करें करतार ॥ २८ ॥

#### दाम

दास का पूरा नाम भिलारीदास का। जि॰ प्रतापगढ़ के ट्योंगा गांव में सं॰ १७५५ के लगभग इनका जन्म हुमा था। ये जाति के कामस्थ थे। इनके पिता का नाम कुपालदास और पितामह का वीरभान था। इनके रचे हुए काव्य निर्णय, रससारांश, विष्णुपुराण, वामप्रकाश, छन्दो-णंव और श्रुङ्कारनिर्णय काव्य के उत्तम प्रन्थ हैं। इनकी कविता के कुछ नमूने हम नीचे उद्धृत करते हैं—

सुजस जनावै भगतनहीं से प्रेम कर विस्त अति ऊजरे भजति हिरि ग्राम हैं। दीन के दुखन देखें आपनो सुखन लेखें विप्र पापरत तन मैन मोहै धाम हैं।। जग पर जाहिर है धरम निबाहि रहै देव दरसन ते जहत बिसराम हैं। दास जूगनाये जे असज्जन के काम हैं समुक्ति देखों एई सब सज्जन के काम हैं।। १।।

धूरि चढ़ नभ पौन प्रसंग तें कीच भई जल संगति पाई।
फूल मिलै नृप पै पहुंचै कृमि-कीटिन संग ग्रनेक विधाई!!
चन्दन संग कुदारु सुगन्ध ह्वं नीच प्रसंग लहै करुग्राई!
दास जूदेख्यो सही सब ठौरिन संगति को गुन-दोषन जाई!! २!।
पंडित पंडित सों सुखमंडित सायर सायर कै मन मानै।

संतहिं संत भनंत भलौ गुनवंतिन को गुनवंत बखानै।। जा पहं जा सह हेत् नहीं कहिये सु कहा तिहि की गति जानै। सूर को सूर सती को सती अरु दास जती को जती पहचाने ॥ ॥३॥ प्रानिबहीन के पाइ पलोटि अकेले ह्वै जाइ घने बन रोयो। म्रारसी म्रंघके मागे घरचो बहिरे को मतौ करि उत्तर जोयो।। उत्सर में बरस्यो बहु बारि पखान के ऊपर पङ्काज बोयो। दास ब्या जिन साहब सूम की सेविन में अपनी दिन खोयो ॥४॥ इग नासा न तो तप जाल खगी,न सुगंध सनेह के ख्याल खगी। स्रति जीहा बिरागै न रागै पगी मित रामै रंगी स्रौ न कामै रंगी॥ तप में बत नेम न पूरन प्रेम न भूति जगी न विभूति जगी। जग जन्म वृथा तिनको जिनके गरे सेली लगी न नवेली लगी ॥ ।।।। कंज सकोच गड़े रहे कीच में मीनन बोरि दियो वह नीरन। दास कहै मगह को उदास कै बास दियो है अरन्य गंभीरन ॥ भ्रापुस में उपमा उपमेय ह्वं नैन ये निन्दित हैं कवि घीरन। खंजनहं को उड़ाय दियो हल्के करि डारे ग्रनङ्ग के तीरन ।। ६ ॥ नैनन को तरसैय कहां लौं कहां लौं हिये बिरहागि में तैये। एक घरी न कहूं कल पैये कहां लिंग प्रानन को कलपैये।। ग्रावै यही ग्रब जी में विचार सखी चल सौतिहं के घर जैये। मान घटे ते कहा घटिहै जु पै प्रानिपयारे को देखन पैये।। ७॥

## रसनिधि

रसनिधि का असली नाम पृथ्वीसिंह था। ये दितया राज्य के अन्तर्गत जागीरदार थे। इनके जन्म-मरण का ठीक समय निश्चित नहीं है; परन्तु सं० १७६० में इनका होना माना जाता है।

इनका रचा हुआ रतनहजारा भ्रद्भुत ग्रंथ है। हजारा में कुल दोहें ही दोहे हैं। भावों को भलकोने में इन्होंने बड़ी बारीक बुद्धि से काम लिया है। इनके दोहे बिहारी के दोहों से टक्कर लेते है। नीचे इनके कुछ दोहे लिखे जाते हैं। देखिये कैसे लुभावने हैं— रसनिधि वाको कहत हैं, याही तें करतार। रहत निरन्तर जगतको , वाही के कर तार।। १।। ग्राये इसक लपेट में , लागी चसम चपेट। सोई ग्राया जगत में , ग्रौर भरे सब पेट।। २।। सज्जन पास न कहु ग्ररे , ये ग्रनसमभी बात। मोम रदन कहुं लोह के , चना चबाये जात ॥ ३ ॥ हित करियत यहि भांति सों , मिलियत है वहि भांत। छीर नीर ते पूंछलै, हित करिबे की बात ॥ ४॥ पस् पच्छीह जानहीं , अपनी ग्रपनी पीर। तब सुजान जानौं तुम्हें, जब जानौ पर पीर।। ५।। रूप नगर बस मदन नृप , दुग जासूस लगाइ। नेहिन मन कौ भेद उन , लीनौ तुरत मंगाइ।। ६।। १ सुन्दर जोबन रूप जो , बसुधा में न समाइ। दग तारन तिल बिच तिन्हें , नेही धरत लुकाइ।। ७।। सरस रूप को भार पल , सहि न सकै सुकूमार। याही तैं ये पलक जनु, भूकि ग्रावै हर बार।। पा सुनियत मीननि मुखलगे, बंसी ग्रबै सुजान। तेरी ये बंसी लगै, मीनकेत कौ बान।। ९।। जिहि मगदौरत निरदई , तेरे ंनैन कजाक। तिहि मग फिरत सनेहिया , किये गरेबां चाक ।। १०।। चतुर चितेरे तुव सबी , लिखत न हिय ठहराइ। कलम छ्वत कर भ्रांगुरी, कटी कटाछन जाइ।। ११।। मन गयंद छवि मद छके , तोर जंजीरन जात। हित के भीने तार सों , सहजै ही बंधि जात ।। १२।। उड़ी फिरत जो तूल सम , जहां तहां बेकाम। ऐसे हरूये कौ धरचो , कहा जान मन नामा। १३॥

लेउ न मजनू गोर ढिग, कोऊ लै लै नाम। दरदवन्त की नेक तो लैन देउ बिसराम ।। १४॥ चसमन चुसमा प्रेम की , पहिले लेह लगाइ। सुन्दर मुख वह मीत कौ , तब अवलोकी जाइ।। १५।। अद्भुत गति यह प्रेम की , बैनन कही न जाइ। दरस भूख लागे दुगन , भूखहि देह भगाइ।। १६॥ प्रेम नगर में दृग बया , नोखे प्रगटे ग्राइ। दो मन को करि एक मन , भाव देत ठहराइ।। १७।। न्यारौ पेड़ो प्रेम की, सहसा धरौ न पाव। सिर के पेंड़े भावते, चली जाय तौ जाव।। १८।। श्रद्भुत गति यह प्रेम की , लम्बौ सनेही आइ। जुरै कहू टूटै कहूं, कहू गाठि पर जाइ।। १९॥ अद्भुत बात सनेह की , सुनौ सनेही आइ। जाकी सुध आवै हिये, सबही सुध बुध जाइ।। २०।। कहनावत में यह सुनी , पोषत तनु को नेह। नेह लगाये ग्रब लगी, सूखन सिगरी देह।। २१।। बोलन चितवन चलन मे , सहज जनाई देत। खिपत चतुरई कर कहं, भ्रारे हिये को हेत ॥ २२ ॥ यह बुभन को नैन ये, लग लग कानन जात। काह के मुख तुम सुनी , पिय आवन की बात ।। २३।। 'कञ्चन से तन में यहां, भरो सुहाग बनाइ। विरह भांच वापै कहो , सहो कौन विधि जाइ।। २४।।

# नागरीदास श्रोर बनीठनोजी

नागरीदास नाम के ब्रजभाषा के चार कि हुए है। पहले नागरी-दास श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे। दूसरे नागरीदास स्वामी हरिदास की शिष्य-परम्परा में थे। तीसरे नागरीदास गोस्वामी हितहरि- वंश वा श्रोकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सम्प्रदाय मे हुए। और चौथे नागरी-दास कृष्णगढ़ (राज्यताना) के राजा थे। इनके पितां का नाम राजिसह था। इनका असली नाम सावतिसह था। ये किवता में अपना उपनाम नागर, नागरिया अथवा नागरीदास रखते थे। इनकी रचना कृष्णगढ़ में अभी तक सुरक्षित हैं। ये राठौर क्षत्रिय थे। इनकी जन्म पौष कृष्ण १२ सं० १७५६ को हुआ। कृषि होने के सिवा ये वीर भी थे। इन्होंने दस वर्ष ही की अवस्था में एक उन्मत्त हाथी को विचलित कर दिया था, और तेरह वर्ष की अवस्था में यूक उन्मत्त हाथी को विचलित कर दिया था, और तेरह वर्ष की अवस्था में बूंदी के राव जैतिसह का समर में वब किया था। बीस वर्ष की अवस्था में अकेले ही एक सिंह को मारा था। कई घराऊ अगड़ों के कारण सं० १८१४ में ये राजपाट छोड़कर वृन्दावन चले गये और दहीं रहने लगे। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य सम्प्रदाय के शिष्य थे। स १८२१ में भादव सुदी३ को वृन्दावन में इन्होंने शरीर छोड़ा। वहां इनकी छतरी है, जिसमें लेख भी है।

वृन्दावन इन्हें बहुत प्रिय था। वहां इनका सम्मान भी बहुत था। वहाँ के भक्तों में इनकी किवता का ग्रादर इनके जीवनकाल ही में बहुत होगया था। इन्होंने ७५ ग्रन्थों की रचना की। इनमें से ग्रन्त के दो ग्रब नहीं मिलते। ग्रन्थों के नाम ये है—

(१) सिङ्गारसार, (२) गोपी प्रेमप्रकाश, (३) पद प्रसङ्गमाला, (४) ब्रजबैकुण्ठ तुला, (४) ब्रजसार, (६) भोरलीला, (७) प्रात्तरसम्ब्रुक्तरी, (६) विहारचिद्रका, (६) भोजनानन्दाष्ट्रक, (१०) जुगलरसम्बर्जरी, (११) फूलविलास, (१२) गोधन ग्रागमन, (१३) दोहनआनन्द, (१४) लग्नाष्ट्रक (१४) फागविलास, (१६) ग्रीष्ट्रमिवहार, (१७) पावस पचीसी, (१८) गोपी बैनविलास, (१९) रासरसलता, (२०)रैनरूपरस, (२१) शीतसार, (२४) इश्कचमन, (२३) मजलिस मंडन, (२४) अरि लाष्ट्रक, (२४) सदा की मांभ, (२६) वर्षाश्रहतु की मांभ, (२७) होरी की मांभ, (२८) कृष्णजन्मोत्सव किंद्रत, (२९) प्रिया जन्मोत्सव किंद्रत, (३०) सांभी के किंद्रत (३१) रास के किंद्रत, (३२)चांदनी के किंद्रत,

(३३)दिवारी के किबत्त, (३४)गोवर्द्धनधारन के किबत्त, (३५)होरी के किबत्त, (३६)फाग गोकुलाष्टक, (३७)हिंडोरा के किबत्त, (३८)वर्षों के किबत्त, (३६)फाग गोकुलाष्टक, (३७)हिंडोरा के किबत्त, (३८) पागं मगदीपिका, (४०) तीर्थानन्द, (४१) फागिबहार, (४२) बालिवनोद, (४३) सुजनानन्द, (४४) बनिवनोद (४५) भितत्तसार, (४६) देहदसा, (४७) वैरागवल्ली, (४८) रिसक रत्नावली, (४९) किल वैराग बल्लरी, (५०) ग्रिरल्ल पचीसी (५१) छूटकिविष, (५२) पारायण विषि प्रकाश (५३) सिखनख, (५४) नखिसख, (५५) छूटक किबत्त, (५६) चरचिर्या, (५७) रेखता, (५८) मनोरथ मञ्जरी, (५९) रामचिरत्र माला, (६०) पद प्रबोधमाला, (६१) जुगल भित्त बिनोद, (६२) रसानुकम के दोहे, (६३) शरद की मांफ, (६४) सांभी फूल बीनन समेत सम्बाद, (६५) बसन्त वर्णन, (६६) फाग खेलन समेतानुकम कित्त, (६७) रसानुकम किवत्त, (६०) रसानुकम किवत्त, (६०) छूटक दोहा, (७२) उत्सव माला, (७३) पद मुक्तावली, (७४) बैन-विलास, (७५) गुप्तरस प्रकाश।

अन्त की दो पुस्तकों अब नहीं मिलतीं। इनकी पुस्तकों का एक संग्रह 'नागर समुच्चय' नाम से ज्ञानसागर छापाखाना बम्बई ने प्रकाशित किया है। पर वह बहुत अशुद्ध है। उसमें अन्य कवियों के भी बहुत-से छन्द मिल गये हैं।

ये वल्लभ-सम्प्रदाय के थे। इनकी किवता बड़ी सरस, भिक्तरस-पूर्ण होती थी। हिन्दी काव्य के रिसकों को इनकी पुस्तके अवश्य पढ़नी चाहिए। इनकी किवता के कुछ नमूने देखिये—

उज्जल पख की रैन चैन उज्जल रस दैनी।
उदित भयौ उड़राज अरुन दुति मन हर लैनी।।
महा कुपित ह्वै काम ब्रह्म अस्त्रिहि छोड़ियो मनु।
प्राची दिसिते प्रजुलित आविति अगिनि उठी जनु॥
इह्नं मानपुरं भये मिलन को मन हुलसावत।
छावत छपा अमन्द चन्द ज्यो ज्यों नभ आवत॥

जगमगाति बन जोति सोत ग्रम्तधारा से। नवदुम किसलय दलनि चारु चमकत तारा से।। स्वेत रजत की रैन चैन चित मैन उमहनी। तैसी मन्द स्गन्ध पौन दिन मनि दुख दहनी।। मधि नायक गिरिराज पदिक बन्दावन भषन। फटिक सिला मनि श्रुङ्क जगमगति दृति निर्देषन ॥ सिला सिला प्रति चन्द चमिक किरननि छबि छाई। बिच बिच ग्रम्ब कदम्ब भम्ब भूकि पायनि ग्राई।। ठीर ठीर चहं फेर ढेर फलन के सोहत। करत सुगन्धित पवन सहज मन मोहत जोहत।। बिमल नीर निर्भरत कहं भरना सूख करना। महा स्गन्धित सहज बास कूमकूम मद हरना।। कहं कहं हीरन खचित रचित मण्डल सुरासि के। जटित नगन कहं जुगल खम्भ भूलनि विलास के।। ठौर ठौर लखि ठौर रहत मनमथ सो भारी। बिहरत विविध बिहार तहां गिरि पर गिरधारी।। १।। इरक चमन महबुब का जहां न जावे कोय। जावे सो जीवे नहीं, जिये सो बौरा होय।। २।। जामें रस सोई हरचो यह जानत सब कोय। गौर स्याम द्वे रंग बिन , हरचो रंग निंह होय।। ३ ॥ ऐतबीब उठि जाहु घर , श्रवस छुवै का हाथ। चढ़ी इश्क की कैफ यह , उतरै सिर के साथ।। ४।। अरे पियारे का करीं जाहि रही है लाग। क्यों करिदिल बारूद में, छिपै इश्क की आग।। १।। फूले फूलिन स्वेत बिच , ग्रिल बैठे मधु लैन। दम्पति हित बुन्दा विपिन , धारे अगणित नैन ॥ ६ ॥ कलह कलपना काम कलेस निवारनी।
परिनन्दा परद्रोह न कबहुं विचारनी।।
जग प्रपंच चटसार न चित्त चढ़ाइये।
ब्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाइये॥ ७॥
अन्तर कुटिल कठोर भरे अभिमान सों।
तिनके गृह निहं रहें सन्त सनमान सों॥
उनकी संगति भूलि न कबहू जाइये।
ब्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाइये॥ ५॥
कहू न कबहूं चंन जगत दुखकूप है।
हिर भक्तन को संग सटा सुखरूप है।
इनके ढिग श्रानन्दित समै बिताइये।
ब्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाइये॥ ९॥

महाराजा नागरीदास की दासी बनीठनीजी भी कविता करती थीं श्रीर किवता में श्रपना उपनाम रसिकबिहारी रखती थीं। ये सदा नागरी दासजी की सेवा,में रहती थीं। इनका देहान्त सं०१ ५२२ में हुआ। इनके बनाये कुछ पद नीचे लिखे जाते हैं—

रतनारी हो थारी आंखड़ियां।

प्रेम छकी रस बस ग्रनसाणी जाणि कमल की पांखड़ियां।। सुन्दर रूप लुभाई गति मति हों गई ज्यूं मधु मांखड़ियां। रसिकबिहारी वारी प्यारी कौन बसी निस कांखड़िया।। १॥

हो भालो दे छे रिसया नागर पनां। सासां देखें लाज मरां छां ग्रावां किण जतनां।। छैल ग्रनोखो कयो न माने लोभी रूप सनां। रिसर्काबहारी नणद बुरी छै हो लाग्यो म्हारो मनां।। २।।

पावस रितु वृन्दाबन की दुर्ति दिन दिन दूरी दरसै है, छिब सरसै है। लूम भूम सावन घनो घन बरसै है।।

हरिया तरवर सरवर भरिया जमुना नीर कलोले है, मन मोले है। प्यारी जो रो बाग सुहावणो मोर बोले है।

स्राभा स्राया बीज चिमंकै जलधर गहरो गाजै है, रितुराजे है। स्यामा सुन्दर मुरली रली बन बाजे है।।

रसिकबिहारीजी रो भीज्यों पीताम्बर प्यारी जी री चूनर सारी है, सुखकारी है। कुंजा कुंजा भूल रया पिय प्यारी है।।

### चरनदास

चरनदास जी दूसर बिनया थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला तृतीया मगलवार सं० १७६० वि० में राजपूताना के देहरा नामी गांव में हुआ। इन्होंने ७९ वर्ष की अवस्था में, सवत् १८३९ में, दिल्ली म शरीर छोड़ा। इनका पहले का नाम रनजीतिसह था। इनके पिता का नाम मुरलीघर, माता का कुंजो और गुरु का शुक्देव था। चरनदासजी ने सात वर्ष की अवस्था में घर छोडा। घर से ये दिल्ली चले आये और वहाँ अपने नाना के घर रहने लगे। वहीं १९ वर्ष की अवस्था में इन्हे वैराग्य हुआ। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म स० १५३७ और जन्मस्थान पंडितपुर, जिला फैजाबाद लिखा है; और उसी के आधार पर मिश्रबन्धुओं ने भी वैसा ही लिखा है जो नितान्त अशुद्ध है। हमने सहजोबाई की बानी और जान स्वरोदय से इनके जीवन चरित्र का सग्रह किया है!

ज़्स समध इतके ५२ किया थे, जिनकी ५२ गिह्या ग्रलग-ग्रलग श्राजकल वर्तमान हैं, श्रीर उनके हजारों ग्रनुयाथी है। इनकी चेलियों में सहजोबाई श्रीर क्याबाई बडी प्रेमिणी थी। वे बरावर इनकी सेवा में लगी रहती थीं। इन दोनों चेलियों ने भी किवता की है, जो उनकी बानी के नाम से प्रसिद्ध है।

चरनदास के दो ग्रंथ मिलते हैं, एक ज्ञानस्वरोदय श्रौर दूसरा चरनदास की बानी। यहां इनके दोनों ग्रन्थों में से कुछ पद्य चुनकर लिखे जाते हैं—

### दोहा

चार वेद का भेद हैं, गीता का है जीव।

चरनदास लखु श्रापकों, तो में तेरा पीव।। १।।

सब योगन को योग हैं, सब ज्ञानन को ज्ञान।

सब सिद्धि को सिद्धि हैं, तत्व सुरन को घ्यान।, २।।

इंगला पिंगला सुखमणा, नाड़ी तीन बिचार।

दिहने बायें स्वर चलैं, लखैं घारना घार।। ३।।

पिंगला दिहने श्रंग हैं, इड़ा सु बायें होय।

सुषुमण इनके बीच हैं, जब स्वर चालैं दोय।। ४।।

जब स्वर चालैं पिंगला, मध्य सूर्य तहं बास।

इड़ा सु बायें श्रंग हैं, चंद्र करत परकास।। ४।।

चित्त अपनो स्थिर करैं, नासा श्रागे नैन।

स्वांसा देखैं दृष्टि सों, जब पावै स्वर बैन।। ६।।

भोरहिं जो सुषुमण चलैं, राज होय उत्पात।

देखनवालो बिनसिहैं, श्रौर काल पर नात।। ७।।

#### चौपाई

बिवाह दान तीरथ जो कहै। बस्तर भूषण घर पग धरै।
बायें स्वर में यह सब कीजै। पोथी पुस्तक जो लिख लीजै॥ ६॥
योगाभ्यास अरु कीजै प्रीति। ग्रोषध नाड़ी कीजै मीत।
दीक्षा मन्त्र बोवे नाज। चन्द्रयोग थिर बैठे राज॥ ९॥
चन्द्रयोग में स्थिर पुनि जानो। थिर कारज सबही पहिचानो।
करै हवेली छप्पर छावै। बाग बगीचा गुफा बनावै॥ १०॥
हाकिम जाय कोट में बरै। चन्द्रयोग ग्रासन पग धरै।
चरणदास शुकदेव बतावै। चन्द्रयोग थिर काज कहावै॥ १९॥
जो खांड़ी कर लीयो चाहै। जाकर बिरी ऊपर बाहै।
युद्ध बाद रण जीते सोई। दिहने स्वर म चालै कोई॥ १२॥

भोजन करें करें ग्रस्नान । मैथुन कर्म भानु परधान । बही लिखें कीजें व्योहारा । गज घोडा बाहन हथियारा ॥ १३ ॥ विद्या पढ़ें नई जो साधें । मन्त्रसिद्धि औध्यान ग्रराधे । बैरी भवन गवन जो कीजें । अरुकाह को ऋण जो दीजें ॥ १४ ॥ ऋण काहू पै तू जो मागे । विष ग्रौ भूत उतारन लागे । चरनदास शुकदेव विचारी । ये चर कर्म भानु की नारी ॥ १५ ॥ दोहा

गांव परगने खेत पूनि , इधर उधर मै मीत। सुषुमण चलत न चालिये , बरजत है रणजीत ॥ १६॥ छिन बांए छिन दाहिने , सोई सुषुमण जानि ।' ढील लग कै ना मिलै, कै कारज की हानि।। १७॥ होय क्लेश पीड़ा कछु, जो कोई कींह जाय। सुषुमण चलत न चालिये, दीन्हों तोहि बताय।। १८।। पूरबं उत्तर मत चलौ , बाये स्वर परकाश। हानि होय बहुरे नहीं , ग्रावन की नहिं श्राश ॥ १९ ॥ दिहने चलत न चालिये, दक्षिण पश्चिम जानि। जो रै जाय बहरे नहीं , श्री होवे कछ हानि ॥ २०॥ दिहने स्वर मे जाइये, पूरव उत्तर राज। सुख सम्पति ग्रानंद करैं सभी होय सुख काज।। २१।। बायें स्वर में जाइये, दक्षिण पश्चिम देश। सुख ग्रानंद मंगल कर, जो रे जाय परदेश।। २२॥ दहिने सेती ग्रायकर बाएं पूछे कोय। जो बाये स्वर बन्द है, सफल कांज नहिं होय।। २३॥ बाये सेती ग्रायकर ,दहिने पूछै घाय। जो दहिने स्वर बन्द है, कारज ग्रफल बताय।। २४।। जब स्वर भीतर को चलै, कारज पुंछै कोय। पैज बांघ वासों कहो , मनसा पूरण होय।। २५।।

जब स्वर बाहिर को चलै, तब कोई पृद्धं तोर। ऐसै भाषिये, नहि कारज विधि कोर॥ २६॥ बाई करवट सोइये, जल बाये स्वर पीव। दिहने स्वर भोजन करैं, तो सुख पावै जीव।। २७॥ बाये स्वर भोजन करैं, दहिने पीवं नीर। दस दिन भूला यो करैं, पार्व रोग शरीर ॥ २६॥ दहिने स्वर भाड़े फिरे, बाये लघु शकाय। युक्ती ऐसी साधिये , तीनों भेद बताय ॥ २९॥ श्राठ पहर दहिनों चलै, बदलै नहि जो पौन। तीन वर्ष काया रहै, जीव करं फिर गौने।। ३०॥ दिन को तो चन्दा चलै, चलै रात को सूर। यह निश्चय करि जानिये , प्रान गमन बहु दूर ।। ३१॥ राति चले स्वर चन्द्र मे , दिन को सूरज बाल। एक महीना यों चलैं छठं महीना काल ॥ ३२॥ जब साध ऐसी लखै, छठे महीना काल। श्रागेही साधन करें, बैठ गुफा तत्काल ॥ ३३॥ ऊपर खैचि अपान कों , प्राण ग्रपान मिलाय। उत्तम करै समाधि कों, ताकों काल न खाय।। ३४॥ पवन पिये ज्वाला पचे , नाभि तलै कर राह। मेरुदण्ड को फोरि के, बसे अमरपूर मांह।। ३५॥ जहां काल पहुचे नहीं, यम की होय न त्रास। नभ मण्डल को जायकर, उनमे करै निवास ॥ ३६॥ जहां काल नहिं ज्वाल है , छुटै सकल सन्ताप। होय उनमनी लीन मन , बिसरै श्रापा श्राप।। ३७॥ तीनों बध लगाय के या बायें को साधा। योग सुषुमणा ह्वै चले , देखें खेल ग्रगाध।। ३८॥

शक्ति जाय शिव सों मिलै, जहां होय मन लीन। महा खेचरी जो लगै, जाने जान प्रबीन।।३९॥ म्रासन पद्म लगाय कर मूल बन्ध को बांघ। मेरुदण्ड सीधो करैं , सुरन गगन को साघ ॥ ४० ॥ चन्द्र सूर्यं दो उ सम करैं, ठोढ़ी हिये लगाय। षटचक्कर को बेधकर, झून्य शिखर को जाय॥ ४१॥ इड़ा पिंगला साधकर , सुखुमण मे करैं बास । परमज्योति भिलमिलि वहां , पूर्जं मन विश्वास ।। ४२ ।। सूर्य उत्तरायन लखे, शुक्ल पक्ष क माहि। योगी काया त्यागिये, यामे संशय नाहि ॥ ४३ ॥ मुक्त होय बहुरै नहीं , जीव खोज मिटि जाय। बुन्द समुन्दर मिलि रहै , दुनिया ना ठहराय ॥ ४४ ॥ जो रण ऊपर जाइये, दहिने स्वर परकास। जीत होय हारै नहीं, करै शत्रु को नाश ॥ ४५॥ सूक्षम भोजन कीजिये, रहिये ना पड़ सोय। जल थोरा सा पीजिये , बहुत बोल मत खोय ॥ ४६ ॥ पावक पानी वायु है, घरती आरोर अकाश। पांच तत्व के कोट में , ग्राय कियो ते वास ॥ ४७ ॥ सतगुरु मेरा स्रमा, करै शब्द की चोट। मारे गोला फ्रेम का, ढहै भरम का कोट।। ४८॥ मैं मिरुगा गुरु पारश्री , शब्द लगायो बान । बरनदास घायल गिरे, तन मन बीधे प्रान ॥ ४९॥ धन नगरी धन देस हैं, धन पुर पट्टन गांव। जहंसाधू जन उपजियो , ताकी बिल बिल जांव ।। ५०।। जग माहीं ऐसे रहीं, ज्यों ग्रम्बुज सर माहि। रहै नीर के ग्रासरे, पैंजल छूवत नाहि।। ५१।।

दीनता . छिमा सील सन्तोष। दया नम्रता इन कु लै सुमिरन करें, निहचै पावै मोख।। ५२।। चरनदास यो कहत है, सुनियो सन्त सूजान। मुल अभिमान ॥ ५३॥ मुल ग्राधीनता नरक पहिले पहरे सब जगें , दूज भोगी मान । चोरही , चौथे तीजे पहरे जोगी जान ॥ ५४॥

## तोष

तोष का पूरा नाम तोषिनिधि है। य सिगरौर, जिला इलाहाबाद के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। स० १७९१ में इन्होने सुधानिधि नामक नायिका-भेद का एक ग्रथ रचा। इनके जन्ममरण के ठीक ठीक सवत् का पता नहीं चलता। इनके रचे हुए विनय शतक और नखशिल नामक दो ग्रथों का और भी नाम सुना जाता है। इनकी कविता कही-कहीं बड़ी सरस हुई है। हम नीचे कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं—

एक कहै हिस ऊधवजी ब्रज की जुवती तिज चन्द्र प्रभा सी।
जाइ कियो किह तोष प्रभू एक प्रानिप्रया लिह कस की दासी।।
जो हुते कान्ह प्रवीन महा सो हहा मथुरा में कहा मित नासी।
जीव नहीं उिब जात जब ढिंग पौढित है कुबजा कछुहा सी।।१॥
शीहिर को छिव देखिब को अखिया प्रति रोमन में किर देतो।
बैनन के सुनिब कह श्रौन जिते तित सो करतो किर हेतो।।
मो ढिंग छोडि न काम कछ्कहि तोष यहैं लिखितो विधि एतो।
तौ करतार इती करनी किर कै किल में कलकीरित लेतो।।२॥
भूषण भूषित दूषणहीन प्रबीन महा रस में छिब छाई।
पूरी अनेक पदारथ ते जिहि में परमारथ स्वारथ पाई।।
भ्रौ उकते मुकते उलही किव तोष अनोख भरी चतुराई।
होति सब सुख की जिता बिन आवित जो बिनता किवताई।।३॥

## रघुनाथ

रघुनाथ बन्दीजन महाराज काशिराज बरिबंड सिंह के राजकिव थे। महाराज ने इनको काशी के समीप चौरा गांव दिया था, उसी में ये सकुटुम्ब रहते थे।

इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते है—काव्य-कलाधर, रसिक-मोहन श्रौर इश्कमहोत्सव । काव्य-कलाधर की रचना सं०१००२ में हुई। ठाकुर शिवसिंह ने लिखा है कि इन्होंने सतसई की टीका भी बनाई है।

रघुनाथ ब्रजभाषा में किवता करते थे,परन्तु इश्कमहोत्सव में इन्होंने आजकल की सी हिन्दी भाषा में किवता लिखी है।

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं -

देख हे देख या ग्वालिन की मग नेकु नही थिरता गहती है। आनंद सों "रघुनाथ" पगी पगी रंगन सों फिरतै रहती है।। छोर को छोर तरौना को छवै कर ऐसी बड़ी छिव को लहती है। जोबन ग्राइबे की महिमा ग्रंखियां मनों कानन सों कहती है।।१॥ सूखित जाति सुनी जब सों कछु खात न पीवित कैसे धौं रहै। जाकी है ऐसी दसा ग्रबही "रघुनाथ"सो ग्रौधि ग्रधार क्यों पेहै।। ताते न की जिए गौन बलाइ ल्यों गौन करे यह सीस बिसैहै। जानित हों दृग ग्रोट भये तिय ग्रान उ सासिह के संग जैहै।।२॥

सम्पति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़ बाढ़ सोच कह रघुनाथ ताके राखि के रख को । मन मांगे स्वादिन लपेटि पेट परघो तासों अप्रक्ष में अपार सङ्ग प्रगटो कलुष को ।। दारा मुत सखा को सनेह सों संतापकारी भारी है बचन यह बड़न के मुख को । जगत को जितनो प्रपंच तितनो है दुख सुख इतनो जो सुख मानि लेनो दुख को ।।३।।

देखिबो को दुति पूनो के चंद की हे रघुनाथ श्री राधिका रानी। श्राई बुलाय के चौतरा ऊपर ठाढ़ी भई सुख सौरभ सानी।।

ऐसी गई मिलि जोन्ह की जोति में रूप की रासिन जाति बखानी । बारन ते कछु भौहन तें कछु नैनन की छिब त पहिचानी ॥४॥ ग्वालन सग जैबो बज गायन चरैंबो ऐबो अब कहा दाहिने ये नैन फरकत हैं। मोतिन की माल वारि डारौं गुज माल पर कुंजिन की सुधि आपे हियो धरकत हैं।। गोंबर को गारो "रघुनाथ" कछू याते मारो कहा भयो पहलन मिन मरकन हैं। मन्दिर हैं मन्दर ते ऊंचे मेरे द्वारिका के बज के खरिक तऊ हिये खरकत है।।।।

सुधरे सिलाह राखें, वायु बेगी बाह राखें, रसद की राह राखें, राखें रहें बन को। चोर को समाज राखें, बजा श्रों नजर राखें, खबरि को काज बहुरूपी हरफन को।। ध्रगम भखेंया राखें, सकुन लेवेया राखें, कहें रघुनाथ औ विचार बीच मन को। बाजी राखें कबहू न धौसर के परे जौन ताजी राखें प्रजन को राजी सुभटन को।।६॥

फूलि उठे कमल से अमल हितू के नैन कहें रघुनाथ भरे चैन रस सियरे। दौरि आये भौर से करत गुनी गुन गान सिद्ध से सुजान सुख सागर सों नियरे।। सुरभी सीं खुलन सुक्रिव की सुमित लागी चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के हियरे। धनुष पै ठाढ़े राम रिव से लसत आजु भोर कैसे नखत निरन्द भये पियरे।।७।।

ग्राप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं दरियाव पास नदी होयगी सो घावैगी। दरखत बेलि ग्रासरे को कभी राखत ना दरखत ही के ग्रासरे को बेलि पावैगी। मेरे लायक जो था कहना सो कहा मैने रघुनाथ मेरी मित न्यावहीं को गावैगी। बह मोहता ग्रापकी है ग्राप उसके न ग्राप कैसे चली वह श्रासपास ग्रावैगी।।दा।

## गुमान मिश्र

गुमान मिश्र के जन्म-मरण का समय प्रभी तक ठीक-ठीक निश्चित नहीं हो सका। इनके विषय में केवल इतना ही पता चलताहै कि इन्होंने सं० १८०१ में विहासी के मोहमदी अधिपति ग्रली अकबस्खां की ग्राह्म से श्रीहर्ष कृत नैषध काव्य का विविध छन्दों में ग्रनुवाद किया। इन बातों का पता इनके ग्रनुवादित ग्रन्थ से ही चलता है। ग्रब इनके रचे हुए ग्रलंकार, नायिका-भेद, काव्य-रीति ग्रादि विषयों के कई ग्रन्थ तथा कृष्णचन्द्रिका का पता लगा है, परन्तु नैषध काव्य के सिवा ग्रीर सब ग्रन्थ भ्रमकाशित है।

इसमें सन्देह नहीं कि गुमान संस्कृत भाषा काव्य के अच्छे ज्ञाता थे, परन्तु नैषधका अनुवाद उनसे अच्छा नहीं हो सका। कहीं-कहीं तो मूल से भी अधिक जटिल होगया है। आजकल जो वेंकटेश्वर प्रेस का छपा हुआ गुमानकृत नैषधकाव्य मिलता है, वह तो नितान्त अशुद्ध है। संभवतः गुमान ने ऐसी अशुद्ध रचना न की होगा।

नैषध में से इनकी किवता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हैं—
नल के यश तेज विराजत हैं। शिश भानु वृथा छिव छाजत हैं।।
जब ही जब यों विधि चिन्न धरै। तब छेकन को परिवेश करैं।।१।।
विधिभाल दिरद्र लिख्यो जेहि के। निहं कीजत ग्रंक वृथा तेहि के।।
नल येतिकु ताहि तुरन्त दियो। जिमि टारि दिरद्र को दूरि कियो।।२।।

## दूलह

दूलह कवीन्द्र के पुत्र और कालिदास त्रिवेदी के पौत्र थे। इनके जन्म-मरण के ठीक-ठीक समय का ग्रभी तक पता नहीं चला। अनुमान से इनका जन्मकाल विक्रम सं० १९६१ के लगभग ठहरता है। दूलह का "किवकुल कंठाभरण" नामक केवल एक ही ग्रन्थ मिलता है। उसमें कुल एक्यासी छन्द हैं। इनके सिवा कुछ स्फुट छन्द भी मिलते हैं। दूलह का काव्य-गुण पैतृक है। कालिदास से कवीन्द्र की कविता अच्छी हैं और कवीन्द्र से दूलह की।

दूलह की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते है-

फल बिपरीत को जतन सो "विचित्र" हरि ऊंचे हेत बामन मे बिल के सदन में। ग्राधार बड़े ते बड़ो ग्राधेय "अधिक" जानो चरन समाना नाहिं चौदहो भुवन मैं।। श्राधेय अधिक तें आधार की अधिकताई दूसरो अधिक आयो ऐसो गणनन मैं। तीनो लोक तन में अमान्यो ना गगन मैं बसे ते संत मन मैं कितेक कही मन मैं।।१।।

उत्तर उत्तर उत्तकरष बखानो ''मार'' दीरघ ते दीरघ लघू तें लघू भारी को । सब तें मधुर ऊख ऊख ते पियूष ना पियूष हूं ते मधुर है ग्रधर पियारी को ।। जहां किमकन को कमें तें यथा कम ''यथा संख्य'' बैन, नैन, नैनकोन ऐसे धारी को । कोकिल तें कल, कंजदल तें ग्रदल भाव जीत्यो जिन काम की कटारी नोकवारी को ॥२॥

घरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं पाइ दियौ पिलकाही नाहीं कै सुहाई हो। बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं किव दूलह उछाही लाख भांतिन लहाई हो।। चुम्बन में नाहीं पिररम्भन में नाहीं सब श्रासन विलासन में नाहीं ठीक ठाई हो। मेलि गलबाहीं केलि कीन्ही चित चाही यह हां से भली नाहीं सो कहां ते सीख श्राई हो।।३।।

माने सनमाने तेई माने सनमाने सनमाने सनमाने सनमान पाइबतु है। कहें किव दूलह अजाने अपमान अपमान मों सदन तिनहीं को छाइयतु है। जानत हैं जेऊ तेऊ-जात है बिराने द्वार जान बूझ भूले तिनको सुनाइयतु है। काम बस परे कोऊ गहत गरूर तो वा अपनी जरूर जाजरूर जाइयतु है।।४॥

## गिरिधर कविराय

गिरिधर किवराय का जन्म सं० १७७० में हुमा कहा जाता है। इन्होंने बहुत-सी कुण्डिलयां बनाई हैं, जो बड़ी लोकप्रिय हैं। इनकी किवता की भाषा से इनका जन्म-स्थान कहीं म्रवध में जान पड़ता है। इनके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक बार इनके पड़ोस में एक बढ़ई मा बसा। उसने एक ऐसा पलङ्ग बताया, जिसके चारों पावों पर पंखें लगे थे। जब कोई उस पलङ्ग पर लेटता, तो पंखे म्राप से म्राप चलने लगते थे। बढ़ई ने वह पलङ्ग ले जाकर राजा को दिया। राजा ने उससे

वैसे ही और भी कई पर्लंझ बना लाने को कहा। गिरिधर के ग्रांगन में बर का एक बड़ा सुन्दर वृक्ष था। बढ़ई ग्रौर गिरिधर से कुछ खटपट होगई थी। इसलिए बढ़ई ने राजा से वही बर का पेड़ लकड़ी के लिए मांगा। राजा ने ग्राज्ञा देदी। गिरिधर ने राजा से बहुत प्रार्थना की, कि वह पेड़ न दिया जाय, परन्तु राजा ने नहीं सुनी। इससे रुष्ट होकर गिरिधर उस राज्य को त्यागकर भ्रमण करने लगे। उसी भ्रमण के समय में स्त्री-पुरुष ने मिलकर कुंडलियों की रचना की। कहा जाता है कि जिन कुंडलियोंके प्रारम्भ में साई" शब्द है, वे सब गिरिधर की स्त्री की बनाई हुई हैं। गिरिधर की कुंडलियां नाम से इनकी कुंडलियों का संग्रह छपा हुग्रा मिलता है।

हम गिरिधर की कुछ कविता यहां उद्घृत करते हैं-साईं बिटा बाप के बिगरे भयो ग्रकाज। हरिनाकस्यप कंस को , गयउ ,दुहुन को राज ॥ गयउ दुहुन को राज बाप बेटा मे बिगरी। दुस्मन दावागीर , हंसै महिमंडल नगरी।। कह गिरिधर कविराय , युगन याही चलि म्राई। पिता पुत्र के बैर , नफा कहु कौने पाई ।। १ ।। बेटा बिगरे बाप सों , करि तिरियन सों नेह। लटापटी होने लगी मोंहि जुदा करि देहु ।। मोंहि जुदा करि देह, घरीमा माया मेरी। लेहीं घर ग्रह द्वार , करों में फजिहत तेरी।। कह गिरिधर कविराय, सूनो गदहा के लेटा । परयो है आय , बाप से भगरत बेटा ।। २ ।। साईं ऐसे पूत्र से, बांझ रहे बरु नारि। बिगरी बेटे बाप से जाय रहे ससुरारि।। जाय रहै ससुरारि नारि के नाम बिकाने। कूल के धर्म नसायं, ग्रीर परिवार नसाने॥

कह गिरिधर कविराय मात्र भंखे वहि ठाई। ग्रसि पुत्रनि नहिं होय , बाभ रहित उं बर साई ॥ ३ ॥ काची रोटी कुचकुची, परती माछी बार। फहर वही सराहिये, परसत टपके लार।। परसत उपकै लार , भपटि लरिका सींचावै। चतर पोंछै हाथ दोउ कर मिर खजुवावै।। कह गिरिधर कविराय फ़हर के याही घेना। कजरौटा बरु होइ लुकाठन आंजे नेना।। ४॥ श्क ने कह्यो सदेस , सेमर के पग लागिही। पग न परै वहि देस , जब सूधि श्रावै फलन की ।। १ ॥ साईं बैर न कीजिये , गरु पंडित किन यार। बेटा बनिता पवरिया यज्ञ करावनहार।। करावनहार , राजमन्त्री जो होई। यज विप्र परोसी वैद्य, भ्राप को तप रसोई।। कह गिरिधर कविराय , युगन ते यह चिल आई। इन तेरह सो तरह, दिये बनि ग्राव साई।। ६।। सीना लादन पिय गर्से, सूना करि गये देश। सोना मिले न पिय मिले , रूपा ह्वै गये केश ।। रूपा है गये केश, रोय रंग रूप गंबाबा। सेजन को बिसराम, पिया बिन कबहुं न पावा।। कह गिरिधर कविराय , लोन बिन सबै भ्रलोना। ुबहुरि पिया घर श्राव , कहा करिहौं लै सोना ॥ ७ ॥ जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग। जो चाहै लेतो बनै तो करि डारु निपञ्ज ।। तो करि डारु निपङ्ग , भूलि परतीति न कीजै। सौ सौगन्दे खाय, चित्त में एक न दीजै॥

कह गिरिधर कविराय खटक जैहै नहिं ताकी। श्ररि समान परिहरिय , हरी वन घरती जाकी ॥ = ॥ दौलत पाय न की जिये , सपने में अभिमान। चंचल जल दिन चारिको , ठांउ न रहत निदान ॥ ठांड न रहत निदान , जियत जगमें यश लीजै। मीठे बचन सुनाय , विनय सबही की की जै।। कह गिरिधर कविराय , अरे यह सब घट तौलत। पाहुन निशिदिन चारि , रहत सबही के दौलत ।। ९ ।। गुन के गाहक सहस नर , बिनु गुन लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय।। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भये ग्रपावन।। कह गिरिधर कविराय, सूनो हो ठाकूर मन के। बिन गुन लहै न कोय सहस नर गाहक गुन के ।। १०॥ सांई सब संसार मे , मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तबलग ताको यार।। तबलग ताको यार, यार संगही संग, डोले। पैसा रहा न पास , यार मुखसे नहिं बोले।। कह गिरिधर कविराय , जगत यहि लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई सांई।। ११॥ रहिये लटपट काटि दिन , बक् घामे मां सोय। छांह न वाकी बैठिये जो तरु पतरो होय।। जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखा देहै। जा दिन बहै बयारि, टूटि तब जर से जैहै।। कह गिरिघर कविराय, छांह मोटे की गहिये। पाता सब भारि जाय , तऊ छाया में रहिये।। १२॥ साईं घोड़े ब्राछतिह , गदहन पायो राज। कौग्रा लीजै हाथ में , दूरि कीजिये बाज।। दूरि कीजिये बाज , राज पुनि ऐसी ग्रायो ॥ .. सिंह कीजिये कैंद, स्यार गजराज चढ़ायो।। गिरिधर कविराय , जहा यह बुभि बधाई। कह तहा न कीजै भोर साम उठि चलिये साई ॥ १३॥ साई ग्रवसर के पड़े, को न सहै दुख द्वन्द। जाय बिकाने डोम घर , वै राजा हरिचन्द।! वै राजा हरिचन्द, करे मरघट रखवारी। धरे तपस्वी वेष फिरे अर्जुन बलधारी।। कह गिरिधर कविराय, तपै वह भीम रसोई। को न करै घटि काम , परे अवसर के साई।। १४॥ साई ये न विरोधिये, छोट बडे सब भाय। ऐसे भारी वक्ष को, कुल्हरी देत गिराय।। कुल्हरी देत गिराय, मारके जमी गिराई। ट्क ट्क कै काटि, समुद में देत बहाई।। कह गिरिधर कविराय , फूटजेहि के घर आई। हिरणाकश्यप कंस गये बलि रावण सांई ॥ १५॥ लाठी मे गुण बहुत है, सदा राखिये सग। गहिर नदी नारा जहा , तहां बचावें अंग।। तहां बचावे ग्रंग, भापटि कृत्ता कह मारै। दुश्मन , दावागीर , होयं तिनहं को भारै।। कह गिरिधर कविराय , सूनो हो घुर के बाठी। सब हथियारन छांडि , हाथ महं लीजै लाठी ॥ १६ !! कमरी थोरे दाम की , बहुते आवै काम। खासा मलमल बाफता , उनकर राखे मान ॥

उनपर राखे मान बन्द जहं ग्राडे ग्रावै। बकुचा बांधै मोट राति को झारि बिछावै ॥ कह गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी। सब दिन राखें साथ , बड़ी मर्यादा कमरी।। १७॥ बिना बिचारे जो करें, सो पीछे पछिताय। काम बिगारै ग्रापनो , जग में होत हंसाय।। जग मे होत हंसाय, चित्त मे चैन न पावै। खान पान सन्मान , राग रंग मनिहं न भावै ॥ कह गिरिधर कविराय दुःख कछ टरत न टारे। खटकत है जिय मांहि कियो जो बिना बिचारे।। १८॥ बीती ताहि बिसारि दे , ग्रागे की सुधि लेइ। जो बनि ग्रावै सहज में , ताही में चित देइ।। ताही मे चित देइ बात जोई बनि श्रावै। दुर्जन हंसै न कोइ, चित्त में खता न पावै।। कह गिरिधर कविराय यहै करु मन परतीती। म्रागे को सुख सम्भि होइ बीती सो बीती।। १९॥ साई अपने चित्त की , भूलि न कहिये कोइ। तब लग मन में राखिये, जबलग कारज होइ॥ जबलग कारज होइ मूलि कबहुँ नहिं कहिये। दूरजन हंसे न कोय , ग्राप ितयरे ह्वै रहिये।। कहै गिरिधर कविराय, बात चतुरन के ताई। करतूती कहि देत , आप कहिये नहिं साई ॥ २०॥ साई ग्रपने भ्रात को कबहं न दीजे त्रास । पलक दूर नींह कीजिये, सदा राखिये पास।। सदा राखिये पास , त्रास कबहूं न दीजै। त्रासि दियो लंकेश , ताहि की गति सुनि लीजै ॥

कह गिरिधर कविराय , रामसो मिलियो जाई। पाय विभीषण राज लंकपति बाज्यो साई ॥ २१॥ साईं समय न चुिकये , यथाशनित सन्मान। को जाने को आइ है, तेरी पौरि प्रमान ॥ तेरी पौरि प्रमान, समय ग्रसमय तिक ग्रावै। ताको तु मन खोलि, अक भरि हृदय लगावै।। कह गिरिवर कविराय, सबै यामे सिध आई। शीतल जल फल फूल , समय जिन चूको साई ॥ २२॥ पानी बाढ़ो नाव में , घर में बाढो दाम। दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम।। यही सयानो काम , राम को सुमिरन की जै। काज , शीश स्रागे धरि दीजे।। परस्वारथ के कह गिरिघर कविराय , बडेन की याही बानी। बिलये चाल सुचाल , राखिये ग्रपनो पानी ॥ २३॥ राजा के दरबार में , जैये समया साईं तहां न बैठिये, जह कोड देय उद्घाय।। जह कोउ देय उठाय , बोल भनबोले रहिये। हसिये नही हहाय , बात पूछे ते कहिये।। कह गिरिधर कविराय समय सो कीजे काजा। म्रति भातुर नहिं होय , बहुरि अनर्खें है राजा ।। २४ ।। कृतघन कबह न मानही , कोटि करें जो कोय। सर्वस ग्रागे राष्ट्रिये, तऊ न ग्रपनो होय।। तऊ न प्रपनो होय , भले की भली न मानै। काढि चुप रहै , फोरि तिहि नहिं पहिचानै । कह गिरिधर कविराय , रहत नितही निर्भय मन । मित्र शत्रु सब एक, दाम के लालच कृतवन।। २५॥

## सूदन

सूदन मथुरा निवासी माथुर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम बसन्त था। ये भरतपुर के महाराज सूरजमल के आश्रय में रहा करते थे। इनके जन्म-मरण के ठीक ठीक समय का पता नहीं है। इन्होंने २३४ पृष्ठों के सुजान चिरत्र नामक एक ग्रन्थ की रचना की है। उसमें सं० १८०२ से १८१० तक सूरजमल के युद्धों का श्रीर विविध घटनाश्रों का वर्णन है। सूदन की किवता वीररस से पूर्ण है। प्राचीन किवयों में भूषण श्रीर लाल के पश्चात् वीररस की किवता रचने में सूदन ही सफल हुए हैं। इनका युद्ध की तैयारी का वर्णन उत्तम है। इनकी भाषा मे ब्रजभाषा श्रीर खड़ी बोली का मिश्रण है। इनकी किवता के कुछ नमून नीचे दिये जाते हैं—

सेलनु धकेला तें पठान मुख मैला होत केते भट मेला हैं भजाये भुव भंग मैं। तंग के कसे ते तुरकानी सब तंग कीनी दंग कीनी दिली ग्री दुहाई देत बंग मैं।। सूदन सराहत सुजान किरवान गिह धायो घीर घारि वीरताई की उमङ्क मैं। दिक्खिनी पछेला करि खेला तें ग्रजब खेल हेला मारि गङ्क मैं रहेला मारे जङ्क मैं।। १।।

एक एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे लाज भारे स्वामिकाज अतिपाल के। चक्क लों उड़ायो जिन दिली की वजीर भीर मारी बहु मीरन किये हैं बे हवाल के।। सिंह बदनेस के सपूत श्री सुजानसिंह सिंह लीं अपिट नख दीन्हें करवाल के। वेई पटनेट सेल सांगन खखेटे भूरि धूरि सीं लपेटे लेटे भेटे महाकाल के।।२।।

बङ्गन के लाज मऊ खेत की अवाज यह सुने बजराज ते पठान वीर बबके। भाई ग्रहमदखान सरन निदान जानि आयो मनसूर तौ रहैं न ग्रब दबके। चलना मुफे तौ उठ खड़ा होना देर क्या है? बार बार कहे ते दराज सीने सब के। चंड भुजदंडवारे हयन उदंडवारे कारे कारे डीलन सवारे होत रब के।।३।। महल सराय से रवाने बुआ बूबू करो, मुक्ते श्रफसोस बड़ा बड़ी बीबी जानी का। ग्रालम में माजुम चकत्ता का घराना यारो जिसका हवाल है तनैया जैसा तानी का।। खने खाने बीच से ग्रमाने लोग जाने लगे आफत ही जाने हुग्रा ग्रौल दहकानी का। रब की रजा है हमें सहना बजा है वक्त हिन्दू का गजा है ग्राया छोर तुरकानी का।।४।।

श्राप बिस चालें भैया षटमुख राखें देखि श्रामन में राखें बस बास जाको अचलें। भूतन के छैया श्रासपास के रखेंया श्रीर काली के नथैया हूं के ध्यान हूं ते न चलें।। बेल बाघ बाहन बसन को गयन्द खाल भांग को धतूरे को पसारि देत श्रंचलें। घर को हवाल यहें संकर की बाल कहें लाज रहें कैसे पूत मोदक को मचलें।।।।।

पूत मजबूत बानी सुनि कै सुजान मानी सोई बात जानी जासों उर में छमा रहै। जुद्ध रीति जानौ मत भारत को मानौ जैसो होय पुठवार ताते ऊन अगमा रहै।। बाम श्रौर दिन्छन समान बलवान जान कहत पुरान लाकरीति मों रमा रहै। सूदन समर घर दोउन की एकै विधि घर में जमा रहै तो खातिर जमा रहै।।६।।

## सोतल

सीतल स्वामी हरिदास की टट्टी-सम्प्रदाय के महंतं थे। इनका समय इस सम्प्रदाय के लोग स० १७०० के लगभग बतलाते हैं, मरणकाल का कुछ पता नही चलता। सीतल ने चार भागों में गुलजार चमन नामक प्रथ की रचना की थी। उसके तीन भाग मिलते हैं, जिनके नाम गुल-जार चमन, ग्रानन्द चमन ग्रीर विहार चमन हैं। इनके विषय में यह किम्वदन्ती सुनी जाती है कि ये शाहाबाद जिला हरदोई के समीप किसी ग्राम के निवासी थे, ग्रीर लालबिहारी नाम के एक लड़के पर श्रासक्त थे। इनकी किवता प्रेमरस से सराबोर है। कुछ छन्दों का भाव सांसारिक प्रेम ग्रीर भगवन्त्रेम दोनों ओर लगाया जा सकता है। लालबिहारी का नाम इनके छन्दों में प्रायः ग्रधिक ग्राया है। सम्भव है, इसी भ्रम में ग्राकर लोगों ने उपर्युक्त कल्पना की हो।

सीतल हिन्दी के सिवा संस्कृत ग्रौर फारसी भी जानते थे। इनकी किवता वर्तमान हिन्दी के ढंग की है। नीचे इनके कुछ छंद लिखे जाते हैं—

शिव विष्णु ईश बहु रूप तुई नभ तारा चारु सुधाकर है। श्रम्बा धारानल शक्ति स्वधा स्वाहा जल पौन दिवाकर है।। हम श्रंशाश्रंश समभते हैं सब खाक जाल से पाक रहै। सुन लाल बिहारी ललित ललन हम तो तेरे ही चाकर है।।१।। कारन कारज ले न्याय कहै जोतिस मत रिव गुरु ससी कहा। जाहिद ने हक्क हसन युसुफ ग्ररहंत जैन छिब बसी कहा।। रितराज रूप रस प्रेम इश्क जानी छिब शोभा लसी कहा। लाला हम तुमको वह जाना जो ब्रह्म तत्व त्वम असी कहा ॥२॥ मुख सरद चन्द्र पर ठहर गया जानो के बुद पसीने का। या कुन्दन कमल कली ऊपर भनकाहट रक्खा मीने का।। देखें से होश कहा रहवें जो पिदर बृ ग्राली सीने का। या लाल बदख्शां पर खींचा चौका इल्मास नगीने का ।।३।। हम खुब तरह से जान गये जैसा आनन्द का कद किया। सब रूप सील गुन तेज पुञ्ज तेरे ही तन में बन्द किया।। तुभ हस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया। चम्पकदल सोनजुही नरगिस चामीकर चपला चंद किया ॥४॥ मुख सरद चन्द्र पर स्नम सीकर जगमगै नखत गन जोती से। कै दल गुलाब पर शबनम के है कनके रूप उदोती से ॥ हीरे की किनयां मंद लगे है सुधा किरन की गोती से। भ्राया है मदन भ्रारती को घर कनक थार मे मोती से ॥५॥ बरनन करने को क्या बरनू बरन्गा जेती बानी हैं। ग्रह तीन उच्च के पड़े हुये जानी यह यूसुफ सानी है।। ससि भवन जीव सफरी मे गूर कन्या बुध जोतिम ज्ञानी है। इस लाल बिहारी की सीतल क्या श्रर्ड चन्द्र पेशानी है।।६।। चन्दन की चौकी चारु पड़ी सोता था सब गुन जटा हुआ। वौके की चमक अघर विहंसन मानो एक दाड़िम फटा हुआ। ऐसे मे ग्रहन समै सीतल एक ख्याल बड़ा अप्टपटा हुआ। भूतल ते नम, नभ ते अवनी, अंग उछलै नट का बटा हुआ। ॥७॥

# ब्रजबासीदास

ब्रजबासीदास का जन्म सं०१७९० के ग्रासपास हुन्ना । ये वत्लभ सम्प्रदाय के थे। इन्होने स०१८२७, माघ शुक्ला पचमी सोमवार को ब्रजविलास प्रारम्भ किया था। इस ग्रन्थ में कुल इतने छन्द है—दोहा ८८९, सोरठा ८८९, चौपाई १०६००, हरिगीतिका १०६। इस ग्रन्थ में भगवान कृष्ण की ब्रजलीला का वर्णन है। तुलसीदास के रामायण के ढग पर यह लिखा गया है। इसकी कविता कृष्ण-भक्तों को विशेष प्रिय है। इन्होंने प्रबोध चद्रोदय का भी विविध छन्दों में ग्रनुवाद किया है। यहा ब्रजविलास से चन्द्रमा के लिए कृष्ण के मचलने की कथा उद्धृत की जाती है—

ठाड़ी ग्रजिर जसोदा रानी। गोदी लिये श्याम सुखदानी॥ उदय भयो सिस सरद सुहावन। लागी सुत को मात दिखावन॥ देखहु श्याम चद यह ग्रावत। ग्रित सीतल दृग ताप नसावत॥ चित्तै रहे हिर इकटक ताही। करते निकट बुलावत ताही॥ मैया यह मीठो है खारो। देखत लगत मोहि यह प्यारो॥ देखि मगाय निकट में लैहों। लागी भूख चंद में खैहों॥ देहि बेगि में बहुत भुखानों। मागत ही मागत बिरुफानो॥ जसुमित हंसत करत पछतायो। काहे को में चन्द दिखायो॥ रोवत है हिर बिनहीं जाने। अब धों कैसे करिके माने॥ विविध भाति करि हिरिह भुलावै। ग्रान बतावै ग्रान दिखावै॥

कहत जसोदा कौन विधि , समभाऊ अब कान्ह। भूलि दिखायो चंदमें , ताहि कहत हरि खान।। अनहोनी कहुं होय , तात सुनी यह बात कहुं।
याहि खात निंह कोय , चंद खिलौना जगत को ।।
यही देत नित माखन मोको । छिन छिन देत तात सो तोको ।।
जो तुम श्याम चन्द को खेहो । बहुरो फिरि माखन कहं पैहो ॥,
देखत रहौ खिलौना चन्दा । हठ निंह कीजै बाल गोबिन्दा ।।
मधु मेवा पकवान मिठाई । जो भावै सो लेहु कन्हाई ॥
पालागों हठ अधिक न कीजै । मैं बिल रिस ही रिस तन छीजै ॥
खिस खिस कान्ह परत किनयां तें । दै सिस कहत नन्द रिनयां तें ॥
जसुमित कहत कहा घों कीजै । मांगत चन्द कहां तें दीजै ॥
तब जसुमित इक जलपुट लीनो । कर में लै तेहि उंचो कीनो ॥
ऐसे किह श्यामिह बहकावै । श्राव चन्द तोहि लाल बुलावै ॥
याही में तू तन धिर आवै । तोहिं देखि लालन सुख पावै ॥
हाथ लिये तोहिं खेलत रिहये । नेक नहीं धरनी पर धरिये ॥
जलपुट श्रानि धरनि पर राख्यो । गहि ग्रानहु सिस जननी भाख्यो ॥

लेहु लाल यह चन्द्र मैं , लीनों निकट बुलाय। रोवें इतने के लिए , तेरी श्याम बलाय॥ देखहु श्याम निहारि , या भाजन में निकट सिस। करी इती तुम ग्रारि , जा कारण सुन्दर सुवन॥

ताहि देखि मुसुकाय मनोहर । बार बार डारत दोऊ कर ।।
चन्दा पकरत जल के मांही । ग्रावत कछ हाथ में नाहीं ॥
तब जलपुद के नीचे देखे । तहं चन्दा प्रतिबिम्ब न पेखे ॥
देखत हंसी सकल ब्रजनारी । मगन बालछि लिख महतारी ॥
तबिंह त्याम कुछ हंसि मुसुकाने । बहुरो माता सों बिरुकाने ॥
लउंगौ री मा चन्दा लउंगौ । बाहि ग्रापने हाथ गहूंगौ ॥
यह तौ कलमलात जर्ल माहीं । मेरे कर में ग्रावत नाहीं ॥
बाहर निकट देखियत माहीं । कहौ तो में गहि लावों ताही ॥
कहत जसोमित सुनहु कन्हाई । तुब मृख लिख सकुचत उडुराई ॥

ना सुख दारा सुख महल , ना सुख भूप भये। साधु सुखी सहजो कहै, तृश्ना रोग गये।। ४।। साधु वृक्ष बानी कली , चर्चा फुले फुल। सहजो संगत बाग में , नाना फल रहे झूल।। ६।। बैठ बैठ बहुतक गये, जग तरवर की छाहि। सहज बटाऊ बाट के मिलिमिलिबिछ्डतजाहि।। ७।। श्रिभमानी नाहर बड़ो भरमत फिरत उजार। सहजो नन्ही बाकरी, प्यार करै संसार।। ५।। सीस कान मुख नासिका , अंचे अंचे ठांव। सहजो नीचे कारने सब कोउ पूजै पांव।। ९।। भली गरीबी नवनता, सकै न कोई मार। सहजो रुई कपास की, काटै ना तरवार।। १०॥ प्रेम दिवाने जो भये, पलट गयो सब रूप। सहजो दृष्टि न ग्रावई, कहा रंक कह भूप।। ११।। में प्रखण्ड व्यापक सकल , सहज रहा भरपूर। ज्ञानी पावे निकट ही , मूरख जानै दूर ।। १२ ।। जोगी पावै जोग सूं, ज्ञानी लहै विचार सहजो पार्वे भिक्त सूं, जाके प्रेम ग्रधार ॥ १३।। सील छिमा सन्तोष गहि, पांची इन्द्री जीत। राम नाम ले सहजिया : मनित होन की रीत ।। १४।। जब लग चावल धान में , तब लग उपजै आय। जब खिलके कूं तजि निकस , मुक्ति रूप ह्वं जाय।। १४।।

# द्याबाई

दयाबाई भी साधु चरनदास की शिष्या और सहजोबाई की गुरु-बहन थीं। ये चरनदासजी की सजातीय अर्थात् दूसर जाति की थीं। चरन-दासजी के जन्मस्थान मेवाड़ के डेहरा नामक गांव मे. इनका भी जन्म हुआ था। वहासे ये अपने गुरूजी के साथ दिल्ली आकर भिक्त कमाती रही। दिल्ली ही में इन्होने बारीर छोडा।

स० १८१८ में इन्होंने ग्रापना पहला ग्रथ दयाबोध रचा। सहजोबाई की तरह इन्होंने भी गुरु चरनदासजी की मिहमा खूब गाई है। इनकी किवता बडी मधुर ग्रौर प्रेम से युक्त है। हम यहा दयाबोध से कुछ दोहे उद्धृत करते हैं —

जौ पग धरत सो दढ धरत , पग पाछे नहि देत । अहङ्कार कू मार करि, राम रूप जस लेता। १।। बौरी है चितवत फिरू, हिर ग्रावे केहि ग्रोर। छिन उट्ठू छिन गिरि परू , राम दूखी मन मोर ॥ २ ॥ प्रेम पुञ्ज प्रकटै जहा, तहा प्रकट हरि होय। करि देत है , श्रीहरि दर्शन सोय।। ३॥ ''दया क्वर'' या जगत मे , नही रह्यो थिर कोय। जैसो बास सराय को , तैसो यह जग होय ।। ४ ।। तात मात तुम्हरे गये, तुम भी भये तयार। म्राज काल मे तुम चली , दया होहु हुसयार ॥ ५ ॥ बडो पेट है काल को , नेक न कह ग्राचाय। छत्रपति , सब कुं लीले जाय ॥ ६ ॥ दुख तजि सुख की चाह नहिं , नहिं 'बैकुण्ठ बेवान। चरन कमल चित चहत हों , मोहि तुम्हारी ग्रान ।। ७ ॥ साध सग मे सुख बडो , जो करि जाने कोय। आधो छिन सतसग को , कलमख डारे खोय।। ५ ॥

ठाकुर ग्रसनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। इनका जन्म सं० १७९२ के लगभग कहा जाता है। इनकी कविता इतनी लोकप्रिय है कि कभी-कभी उसका उपयोग कहावतो की तरह किया जाता है। ठाकुर नाम के कई विदुर, पर तु सब से प्रसिद्ध इस्नी बासे ही है। प्रेम का इस्न

ठाकुर

इनकी कविता का मुख्य गुण है। नीचे हम कुछ कविताएं उद्घृत करते हैं; उनसे ठाकुर के हृदय का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है।

वैर प्रीति करिबे की मन में न राखें संक राजा राव देखि कै न छाती धकधाकरी। प्रपनी उमंग की निबाहिबे की चाह जिन्हें एक सो दिखात तिन्हें बाघ प्रौर बाकरी।। ठाकुर कहत मैं विचार कै विचार देखो यहै मरदानन की टेक बात ग्राकरी। गही जौन गही जौन छोड़ दई करी तौन करी बात मा करी सो ना करी।। १।।

सामिल में पार में सरीर में न भेद राखै हिम्मत कपट को उघारैती उघरि जाय। ऐसे ठान ठानै तौ बिनाहू जन्त्र मन्त्र किये सांप के जहर को उतारैतौ उतिर जाय। ठाकुर कहत कछ कठिन न जानौ अब, हिम्मत किये तें कहो कहा न सुधरि जाय। चारि जने चारिहू दिसा तें चारो कोन गहि मेरु को हिलाय कै उखारैं तौ उखरि जाय।। २।।

अन्तर निरन्तर के कपट कपाट खोलि प्रेम को झलाभल हिये में छाइयतु है। लटी भई आप सो भई है करतूत जौन विरह विथा की कथा को सुनाइयतु है। ठाकुर कहत वाहि परम सनेही जानि दुख सुख आपने विधि सों गाइयतु है। कैसों उतसाह होत कहत मते की बात जब कोऊ सुघर सुनैया पाइयतु है।।। ३।।

जौलों कोऊपारखी सों होन निह पाई भेंट तब ही लों तनक गरीब लों सरीरा हैं। पारखी सों भेंट होत मोल बढ़े लाखन को, गुनन के भागर सुबुद्धिके गंभीरा है।। ठाकुर कहत निह निन्दो गुनवारन को देखिबे को दीन ये सपूत सूरबीरा हैं। ईश्वर के ग्रानस तें होत ऐसे मानस जे मानस सहूरवारे घूर भरे हीरा हैं।। ४।।

सुकिव सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध वीरता में नेकहू न सुरके। जस के करैया है मही के महिपालन के हिये के बिशुद्ध हैं सनेही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं ग्रदे-नियां ससुर के। चोजन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के।। ५॥ हिलिमिलि लीजिये प्रबीनन ते आठों जाम कीजिये अराम जासों जिय को अराम है। दीजिये दरस जाको देखिबे को हौस होय कीजिये न काम जासों नाम बदनाम है। ठाकुर कहन यह मन मे विचारि देखो जस अपजस को करैया सब राम है। रूप से रतन पाय चातुरी से धन पाय नाहक गंवाडवो गंवारन को काम है।

कोमलता कंज ते गुलाब ते सुगन्ध लैंके चन्द ते प्रकाश कियो उदित उजेरो है। रूप रित ग्रानन तें चातुरी सुजानन तें नीर लैं निवानन ते कौतुक निबेरो है।। ठाकुर कहत यों मसीलौ विधि कारीगर रचना निहारि जन होत चित चेरो है। कंचन को रंग लें सवाद लैं सुधा को बसुधा को सुख लूटि कै बनायौ मुख तेरो हैं।। ९।।

ग्वारन को यार है सिगार सुख सोभन को सांची सरदार तीन लोक रजधानी को। गाइन के संग देख ग्रापनो बखत लेख ग्रानन्द विशेष रूप ग्रकह कहानी को।। ठाकुर कहत सांचो प्रेम को प्रसंगवारो जा लख ग्रनंग रग दंग दिध दानी को। पुण्य नंदजू का ग्रनुराग ब्रजवासिन को भाग जसु-मित को सुहाग राधारानी को।। ८।।

श्रापने बनाइबे को श्रौर को बिगारिबे को सावधान ह्रौं के सीखे द्रोह से हुनर है। भूल गये करुनानिधान स्याम मेरे जान जिनको बनायो यह विक्रव को बितर है।। ठाकुर कहत पगे सबै मोह माया मध्य जानत या जीवन को ग्रजर ग्रमर है। हाय! इन लोगन को कौन सो उपाय जिन्हें लोक को न डर परलोक को न डर है।। ९।।

लगी अन्तर में करें बाहिरि को बिन जाहिर कोऊ न मानतु है। दुल श्रो सुख हानि श्रो लाभ सबै घर की कोउ बाहर भानतु है। किव ठाकुर आपनी चातुरी सों सबहीं सब भांति बखानतु है। पर बीर मिले बिछ्रे की विथा मिलि कै बिछ्रे सोई जानतु है।।१०॥ वा निरमोहिनी रूप की रासि जो ऊपर कै उर आनत हूं है। बाहर बार बिलोकि घरी घरी सूरति तो पहिचानति हूं है।

ठाकुर या मन की परतीति है जो पै सनेह न मानति है है। श्रावत हैं नित मेरे लिए इतनो तो बिसेसह जानति ह्वै है।।११।। यह प्रेम कथा कहिये किहि सों सो कहेसों कहा कोऊ मानत है। पर ऊपरी धीर बंधायो चहै तन रोग न वा पहिचानत है।। कहि ठाकुर जाहि लगी कसकै सुतो को कसकै उर ग्रानत है। बिन म्रापने पाय बेवाय गये कोऊ पीर पराई न जानत है ॥१२॥ को नहें ते भले कहिबो करें मान सही सौ सबै सहि लीजै। ते बिक स्रापृहि ते चुप होयंगी काहे को काहुवै उत्तर दीजै।। ठाक्र मेरे मते की यह धनि मान कै जोबन रूप पतीजै। या जग में जनमें को जिये को यह फल है हरि सों हित कीजै।।१३॥ एक ही सों चित चाहिये और लीं बीच दगा को पर नींह टांको। मानिक सों चित बेंचि कै जु अब फीर कहां परखावनो ताको।। ठाकूर काम नहीं सब को इक लाखन में परबीन है जाको। प्रीति कहा करिबे में लगै करिकै इक स्रोर निबाहनो वाको।।१४॥ √वह कंज सो कोमल श्रंग गपाल को सोऊ सबै पूनि जानती हौ। बिल नेक रुखाई धरे कुम्हलात इतौऊ नही पहिचानती हौ।। किव ठाकुर या कर जोरि कह्यो इतने पै बनै निह मानती हो। द्ग बान ये भौंह कमान कही ग्रब कान लौं कौन पै तानती ही ।।१५।।

# बोधा

• बोधा का पहला नाम बुद्धिसेन था। ये सरविरया ब्राह्मण थे। कोई कोई इनका निवास-स्थान राजापुर (जिला बांदा) और कोई कोई फिरोजाबाद (जिला ग्रागरा) बतलाते हैं। परन्तु फीरोजाबादी बोधा एक भिन्न किव हुए हैं। पन्ना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। उनके वंशज ग्रब तक फीरोजाबाद में वर्तमान हैं। उन्होंने 'बागिवलास" नामक काव्य-ग्रन्थ की रचना की थी, जो ग्रब दुष्प्राप्य हो रहा है। जान पड़ता है कि पन्ना दरबार से सम्बन्ध रख़ने वाले बोधा राजापुर ही के

रहने बाले थे। इनके जन्म-मरण का ठीक समय अभी निश्चित नहीं हो सका है। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म-संवत् १८०४ लिखा है। अनुमान से यही ठीक जान पड़ता है।

पन्ना दरबार में इनके सम्बन्धियों की ग्रच्छी प्रतिष्ठा थी। बालक-पन में ये उन्हीं के पास जाकर रहने लगे। ये हिन्दी के ग्रितिरिक्त संस्कृत और फारसी के ग्रच्छे पंडित थे। इनके गुणों से प्रसन्न होकर पन्ना-नरेश इन्हें बहुत चाहने लगे। प्यार के कारण उन्होंने ही इनका नाम बुद्धिसेन से बोधा रख दिया। दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या थी। बोधा ने उससे कुछ सम्बन्ध स्थापित कर लिया। जब इसका समाचार राजा साहब को मालूम हुग्रा. तब उन्होंने बोधा को छ: महीने के लिए अपने राज से निकाल दिया। इस अवसर में इन्होंने इस वेश्या के विरह में ''विरह वारीश'' नामक ग्रन्थ की रचना की। छ: मास के उपरान्त जब ये फिर दरबार में गये, ग्रौर राजा साहब को इन्होंने ग्रपना ''विरह वारीश'' सुनाया, तब राजा ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। इन्होंने कहा 'सुभान ग्रव्लाह''। राजा ने प्रसन्न होकर सुभान वेश्या इन्हों समर्पित की। ग्रपने ''इश्कनामा'' में इन्होंने सुभान की बड़ी प्रशंसा की है। पन्ना ही में इनका देहान्त हुग्रा।

बोधा प्रेमी किव थे। प्रेम के उपासक थे। प्रेम के मर्मज्ञ थे। इनकी किवता-तरंगिणी में प्रेम ही की लहर लहराती है। यहां हम इनके कुछ छन्द उद्घृत करते हैं:—

ग्रित खीन मृनाल के तारह ते तेहि ऊपर पांव दे ग्रावनो है।
सुइ बेह ते द्वार सकी न तहां परतीति को टांडो लदावनो है।।
किव बोधा ग्रनी घनी नेजह ते चिह तापे न चित्त डरावनो है।
यह प्रेम को पन्थ कराल महा तरवारि की घार पै घावनो है।।
एक सुभान के आनन पै कुरबान जहां लिंग रूप जहां को।
कैयो सतऋतु की पदवी लुटिये लिख के मुसुकाहद ताको।।

सोक जरा गुजरा न जहां किव बोधा जहां उजरा न तहां को।

र्जान मिलै तो जहान मिलै निहं जान मिलै तो जहान कहां को।। २।।
लोक की लाज औ सोक प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊ।
गांव को गेह को देह को नातो सनेह में हांतो करें पुनि सोऊ।।
बोधा सुनीति निबाह करें घर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ।
लोक की भीति डेरात जो मीत तौ प्रीति के पेंड़े परे जिन कोऊ।। ३।।
बोधा किसू सो कहा किहये सो बिधा सुनि पूरि रहे धरगाइ कै।
याते भले मुख मौन घरें उपचार करें कहूं धौसर पाइ कै।।
ऐसो न कोऊ मिल्यो कबहूं जो कहै कछु रंच दया उर लाइ कै।।
धावतु है मुख लौं बिह कै फिरि पीर रहे या सरीर समाइ कै।। ४॥
कबहूं मिलिबो कबहूं मिलिबो यह घीरज ही में घरेंबो करें।।
उर ते किह आवै गरे ते फिरें मन की मनहीं में सिरेंबो करें।।
सहते ही बनै कहते न बनै मन ही मन पीर पिरेंबो करें।।
सहते ही बनै कहते न बनै मन ही मन पीर पिरेंबो करें।।
बिछरें दरद न होत, खर सकर ककुरन को।

बिछुरे दरद न होत , खर सूकर क्कुरन को । हंस मयूर कपोत , सुघर नरन बिछुरन कठिन ॥६॥ बोधा सब जग ढूंढचो फिरि फिरि घाइ । जेहि मनहीं मन चाहत सो न लखाइ ॥७॥

हिलि मिलि जाने तासों मिलि के जनावे हेत हित को न जाने ताको हितू न बिसाहिये। होय मगरूर तापै दूनी मगरूरी की जे लघु हैं चलें जो तासों लघुता निबाहिये।। बोधा किन नीति को निबेरो यही भांति ग्रहें ग्रापको सराहै ताहि आपहू सराहिये। दाता कहा सूर कहा सुन्दर सजान कहा ग्रापको न चाहै ताके बाप को न चाहिए।।।। वह प्रीति की रीति को जानत थो तब ही तौ बच्यो गिरि ढाहन तें। गजाज चिकारि के प्रान तज्या न जरचौ संग होलिका दाहन तें।। किन बोधा कछून ग्रामोखी यह का बनै नहीं प्रीति निबाहन तें। प्रहलाद की ऐसी प्रतीति करें तब क्योन कढ़ें प्रभु पाहन तें।। प्रहलाद की ऐसी प्रतीति करें तब क्योन कढ़ें प्रभु पाहन तें।। प्रा

### पद्माकर

पदमाकर का जन्म सं० १८१० में बांदा में हुन्ना, श्रौर सं० १८९० में ये कानपुर में गङ्गातट पर स्वर्गवासी हुए। ये तैलङ्ग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पदमाकर सस्कृत श्रौर प्राकृत के अच्छे पंडित थे। ये कुछ दिनों तक जयपुर के महाराज जगतसिह के पास भी रहे थे, श्रौर उन्हीं के नाम पर इन्होंने जगदिनोद नामक बड़ा रोचक काव्य ग्रंथ बनाया। इनके रचे हुए जगदिनोद, गङ्गालहरी, हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्मामरण, श्रालीजाप्रकाश, भाषा हितोपदेश श्रौर प्रबोधपचासा ग्रन्थ हैं; पर सब प्रकाशित नहीं हैं। इन्होंने राम रसायन नाम से बाल्मीिक रामायण का पद्मानुवाद भी किया था। इनके प्रायः सब ग्रंथ भारत जीवन प्रेस बनारस में छप चुके हैं। कविता द्वारा इन्होंने बड़ा धन प्राप्त किया था। ये सदैव राजा महाराजाग्रों की तरह रहा करते थे। इनकी कविता में ग्रनुप्रास का ग्रानंद खूब मिलता है। हम यहा इनकी कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत करते हैं—

जाहिरै जागत सी जमुना जब बूड़े वह उमहै वह बेनी।
त्यों पदमाकर हीरा के हारन गङ्ग तरङ्गन सी सुखदेनी॥
पायन के रंग सों रिंग जात सी भाति सरस्वित सेनी।
पैरें जहांई जहां वह बाल तहां तहां ताल में होत त्रिवेनी॥ १॥
में ग्रिल या बिल के श्रधरानि में श्रानि चढ़ी कछु माधुरईसी।
ज्यों पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोउन की चढ़ती उनईसी॥
ज्यों पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोउन की चढ़ती उनईसी॥
ज्यों कुच त्योंही नितम्ब चढ़े कछु ज्योंही नितम्ब त्यों चातुरईसी।
जानि न ऐसी चढ़ाचिढ़ में किहि घो किट बीच ही लूटि लईसी॥ २॥
चौक में चौकी जराय जरी तिहि पे खरी बार बगारत सौघे।
छोरि परी है सुकंचुकी न्हान को ग्रंगन तेज मे ज्योंत के कोंघे॥
छाइ उरोजन की छिब ज्यों पदमाकर देखत ही चकचौधे।
भागि गई लिरकाई मनो लिरकै दुहु दुन्दुभि ग्रोंघे॥ ३ ॥

जाहि न चाह कहूं रित की सुकछू पित की पितिय न लगी है।
त्यों पदमाकर ग्रानन में रिच कानन भौंहें कमान लगी है।
देत तिया न छुवै छितियां बितयान में तो मुसकान लगी है।
प्रीतम पान खवाइबे को परयङ्क के पास लों जान लगी है।
प्रीतम पान खवाइबे को परयङ्क के पास लों जान लगी है।। ४॥
प्राई जु चालि गुपाल घरें ब्रजवाल विशाल मृणाल सों बाहीं।
त्यों पदमाकर मूरित में रित छून सकें कितहूं परछाहीं।।
शोभित शम्भु मनो उर ऊपर मौज मनोभव की मनमाहीं।
लाज बिराज रही ग्रंखियान में प्रान में कान्ह जबान में नाहीं।। ४॥
सोरह श्रुंगार कें नवेली के सहेलिन हूं कीन्हीं केलि मन्दिर में
कलिपत केरे हैं। कहै पदमाकर सुपास ही गुलाब पास खासे खसखास
खसबोईन के ढेरे हैं।। त्यों गुलाब नीरन सों हीरन के हौज भरे दम्पित
मिलाप हित श्रारती उजेरे हैं। चोखी चांदनीन पर चौरस चमेलिन के
चन्दन की चौकी चार चांदी के चंगेरे हैं।। ६॥

चहचही चहल चहूंघा चारु चन्दन की चन्द्रन चमीन चौक चौकन चढ़ों है आब । कहै पदमाकर फराकत फरसबन्द फहिर फुहारन की फरस फबी है फाब ।। मोद मदमाती मनमोहन मिले के काज साजि मन मन्दिर मनोज कैसी महताब । गोल गुल गादी गुल गोल में गुलाब गुल गजक गुलाबी गुल गिन्दुक गले गुलाब ।। ७।।

कौन है तू कित जाति चली बिल बीती निशा अधराति प्रमाने । हौं पदमाकर भावित हौं निज भावत पै अबहीं मुहि जाने ।। तो अलबेली अकेली डरै किन क्यों डरौं मेरी सहाय के लाने । है सिख संग मनोभव सो भट कान लों बान सरासन ताने ।। ५ ।। भाकितिहै का भरोखा लगी लग लागिबेको यहां भेल नहीं फिर । त्यों पदमाकर ताखे कटाक्षन कीसर कौंसर सेल नहीं फिर ।। नैन नहीं कि घलाघल के घन घावन को कछु तेल नहीं फिर । प्रीति प्योनिधि में धंसिकै हिसकै कि इबी हंसी खेल नहीं फिर ।। ९ ।। बैन मुधा के सुधा हैंसी हसी बसुधा में सुधा की सटा करती हैं।
त्यो पदमाकर बार्राह बार मुबार बगारि लटा करती हैं।।
बीर बिचारे बटोहिन पैं इक काज ही तौ यो लटा करती हैं।।
बिज्ज छटासी ग्रटा पैं चढी सु कटाछिन घालि कटा करती हैं।। १०।।
अक्लन में केलि में कछारन में कुजन में क्यारिन में किलन कलीन किलकत हैं। कहैं पदमाकर परागन में पानह में पानन में पीक में पलाशन पगत हैं।। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखों दीप दीपन में दीपत दिगत हैं। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरों बसंत हैं।। ११।।

पात बिन कीन्हे ऐसी भाति गन बेलिन के परत न चीन्हे जे ये लर-जत लुङ्ज है। कहै पदमाकर बिसासी या बसत के सु ऐसे उभपात गात गोपिन के भुङ्ज है।। ऊक्षो यह सूधो सो सदेसौ कहि दीजो भलो हरि सों हमारे ह्या न फूळे वन कुज है। किशुक गुलाब कचनार श्रौ स्रनारन की डारन पै डोलत स्रगारन के पुज है।। १२।।

ये ब्रजचन्द्र चलो किन वा ब्रज लूक बसत की ऊकन लागी।
त्यों पदमाकर पेखो पलासन पावक सी मनो फूकन लागी।।
वै ब्रजनारी बिचारी बधू बन बावरी लौ हिये हुकन लागी।
कारी कुरूप कसाइन पै सु कुहू कुहू क्वैलिया कूकन लागा।। १३।।

फहरै फुहारे नीर नहरै नदी सो बहै छहरै छबीन छाम छीटिन की छाटी है। कहै पदमाकर त्यो जेठ की जलाके तहा पावे क्यो प्रबेस बेस बेलिन की बाटी है।। बारहू दरीन बीच चारहू तरफ तैसी बरफ बिछाई तापै शीतल सुपाटी है। गजक अगूर की अगूर से उचो है कुच आसव अगूर को अगूर ही की टाटी है।। १४।।

मिलकान मजुल मिलन्द मतवारे मिले मद मद मास्त मुहीम मनसा की है। कहै पदमाकर त्यो नादत नदीन नित नागर नबेलिन की नजर निशा की है।। दौरत दरेरे देत दादुर सुद्दै दीह दासिनी दसकिन दिसनि में दशा की है। बद्दलिन बुन्दिन बिलोको बगुलानि बाग बंगलिन बेलिन बहार बरसा की है।। १४।।

तालन पै ताल पै तमालन पै मालन पै बृन्दाबन बीथिन बहार बंसीबट पै। कहैं पदमाकर अखंड रासमंडल पै मण्डित उमिंड महा कालिन्दी के तट पै। छिति पर छान पर छाजत छतान पर लितत लतान पर लाड़िली के लट पै। अर्डि भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि पाई. छिब आजु ही कन्हाई के मुकट पै। १६॥

श्रगर की घूप मृगमद को सुगन्घ वर बसन बिशाल जाल श्रंग ढार्कि-यतु हैं। कहैं पदमाकर सु पोन को न गौन जहं ऐसे भौन उमंगि उमंगि छाकियतु हैं।। भोग श्रौ संयोग हित सुरित हिमंत ही में एते श्रौर सुखद सहाय वाकियतु हैं। तान की तरंग तरुणापन तर्राण तेज तेल तूल तरुणि तमाल ताकियतु है।। १७।।

गुलगुली भिल में गलीचा हैं ग़ुनी जन है चांदनी है चिक हैं चिरागन की माला है। कहै पदमावर त्यों गजक गिजा हैं सजी सेज हैं सुराही हैं सुरा है और प्याला हैं।। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्हें जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं। ताम तुकताला हैं बिनोद के रसाला हैं सुबाला है दुशाला हैं विशाला चित्रशाला हैं।। १८।।

जात हती नित गोकुल में हिर स्रावें तहां लिखके मन सूना।
तासों कहीं पदमाकर यों स्ररे सांवरे बावरे तें हमे छूना।।
स्राजधौं कैसी भई सजनी उत वा विधि बोल कढ़चोई कहूं ना।
स्रानि लगायो हियोसों हियोभिर स्रायो गरो किह स्रायो कछूना ॥१९॥
शोभित सुमनवारी सुमना सुमनवारी कौनहूं सुमनवारी को नहीं
निहारी हैं। कहै पदमाकर त्यों बांधनू बसनवारी वा ब्रज्बसनवारी हयो
हरन हारी है। सुबरनवारी रूप सुबरनवारी सजै सुबरनवारी काम कर
कौ संवारी है। सीकरनवारी स्वेद सीकरनवारी रित सीकरनवारी सो
बसीकरनवारी है।।२०॥

भ्रांचल के ऐंचे चल करत दृगंचल को चंचला तैं चंचल चलैन

भजि द्वारे को । कहैं पदमाकर परै सी चौक चुम्बन में छलनि छपावै कुच कुंभनि किनारे को ।। छाती के छुवे पै परी राती सी रिसाय गलबांही किये करें नाहिं नाहिं पै उचारे का । ही करति शीतल तमासे तुंग ती क्रिति सी करति रित में बसीकरित प्यारे को ।। २१ '।

फाग के भीर स्रभीरिन त्यों गहि गोविन्द लैं गई भीतर गोरी। भाय करी मन की पदमाकर ऊपर नाय अबीर की भोरी।। छीन पितम्मर कम्मर ते सु बिदा दई मीड़ कपोलन रोरी। नैन नचाय कही मुसुक्याय लला फिर म्राइयो खेलन होरी ॥२२॥ कै रतिरग थकी थिर ह्वै परयंक पै प्यारी परी मुख बाय कै। त्यो पदमाकर स्वेद के बुन्द रहे मुकताहल से तन छाय कै।। बिन्दू रचे मेहंदी के लसे कर तापर यों रह्यो ग्रानन ग्राय कै। इन्दु मनों ग्ररविन्द पै राजत इन्द्रबधून से वृन्य बिछाय कै।।२३॥ रे मन साहसी साहस राख सु साहस सों सब जेर फिरेंगे। त्यो पदमाकर या सुख मे दुख त्यों दुख मे सुख सेर फिरेंगे।। वैसे ही वेण बजावत स्थाम सुनाम हमारो हु टेर फिरैंगे। एक दिना नहिं एक दिना कबहु किर वे दिन फेर फिरैंगे।।२४॥ जैसो तैन मोसों वह नेकह डरात हुतो तैसो ग्रब हौह नेकह न तोसी डरिहौ। कहै पदमाकर प्रचड जो परेगो तो उमंड करि तोसों भजदड ठोंकि लरिहौ ॥ चलो चलु चलो चलु बिचलु न बीच ही ते कीच बीच नीच तो क्रूटुम्ब को कचरिहा । येरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि गगा के कछार में पछार छार करिहा ।। २५ ।।

जगजीवन को फल जानि परघो घनि नैनिन को ठहरैयतु है।
पदमाकर ह्यो हुलसै पुलकै तनु सिन्धु सुधा के अन्हैयतु है।।
मन पैरत सो रस के नद मे अति आनन्द मे मिलि जैयतु है।
अब ऊचे उरांज लखे तिय के सुरराज के राज सों पैयतु है।।२६।।
पाली पैंज पन की प्रवेश किर पावक मे पौन से सिताव सहगौन की
गती भई। कहैं पदमाकर पताका प्रेम पूरण की प्रकट पतिब्रत की सौगुनी

रती भई ।। भूमिहू अकाशहू पतालहू सराहैं सब जाको यश गावत पिवत्र मो मती भई । सुनत पयान श्री प्रताप को पुरन्दर पै धन्य पटरानी जोधपुर में सती भई ।।२७।।

चोरन गोरिन में मिलि कै इतै आई है हाल गुवाल कहांकी।
कौन बिलोकि रह्यो पदमाकर वा तिय की अवलोकिन बांकी।।
धीर अबीर की धूंधुरि में कछु फेर सों के मुख फेरिके कांकी।
कै गई काटि करेजिन के कतरे कतरे पतरे करिहां की।।२८।।
धेर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हू बाग ना सुहात जो खुशाल खुशबोही सों। कहै पदमाकर घनेरे घन घाम त्योंहीं चैन ना सुहात चांदनी हूं योग जोही सों। सांक हूं सुहात ना सुहात दिन मांक कछु ब्यापी यह बात सो बखानत हों तोही सों। रातिहु सुहात ना सुहात परभात श्राली जब मन लागि जात काहु निरमोही सों।।२९।।

बगिस वितुण्ड दिये भुण्डन के भुण्ड रिपु मुंडन की मालिका दई ज्यों त्रिपुरारी को। कहैं पदमाकर करोरन को कोष दये षोड़सहू दीन्हें महादान अधिकारी को।। ग्राम दय धाम दये श्रमित ग्रास दये श्रन्त जल दीने जगती के जीवधारी को। ,दाता जयसिंह दोय बात तौ न दीनी कहूं बैरिन को पीठि ग्रौर दीठि परनारी को।।३०॥

सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावै ताहि तुरत लुटावत बिलम्ब उर धारै ना । कहै पदमाकर सुहेम हय हाथिन के हलके हजारन के बितर बिचारै ना ।। दीन्हे गज बकस महीप रघुनाथ राय याहि गज बोखे कहूं काहू देइ डारै ना । याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही गिरितें गरेतें निज गोद तें उतारै ना ॥३१॥

देव नर किन्नर कितेक गुन गावत पै पावत न पार जा अनन्त गुन पूरे को । कहै पदमाकर सु गाल के बजावत ही काज किर देत जन जाचक जरूरे को ।। चन्द की छटान जुन पन्नग फटान जुत मुकुट बिराजे जटा जूटन के जूरे को । देखो त्रिपुरारिकी उदारता अपार जहां पैये फल चार फूल एक दै धतूरे को ॥३२॥

श्रानद के कन्द जग ज्यावत जगतबन्द्य दसरथनन्द के निबाहेई निबहिये कहैं पदमाकर पवित्र पन पालिबे को चौर चक्रपानि के चरित्रन को चहिये।। श्रवधिबहारी के बिनोदन में बीधि बीधि गीधा गृह गोधे के गुनानुवाद गहिये। रैन दिन श्राठो जाम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम कहिये।।३३।।

हानि ग्रह लाभ ज्यान जीवन ग्रजीवनहू भोगहू वियोगहू सयोगहू अपार है। कहें पदमाकर इते पै श्रीर केते कहो तिनको लख्यो न बेदहू में निरधार है।। जानियत याते रघुराय की कला को कहू काहू पार पायो कोऊ पावत न पार है। कौन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठौर कौन जाने कौन को कहा घो होनहार है।।३४।।

व्याधहू ते बिहद ग्रसाधु है। ग्रजामिल लो ग्राह ते गुनाही कहाँ तिनमे गिनाग्रोगे। स्योरी हौ न स्द्र हौ न केवट कहू को त्यो न गोतमी तिया हौ जापै पग घरि ग्राग्रोगे।। राम सो कहत पदमाकर पुकारि तुम मेरे महापापन को पारहू न पाओगे। भूठोही कलक सुनि सीता ऐसी सती तजी हौ तो साचोहू कलकी ताहि कैसे ग्रपनाग्रोगे।। ३४।।

# लल्लूजीलाल

लल्लूजील।ल गुजराता ब्राह्मण, ग्रागरे में रहते थे। ये स० १८६० में वर्तमान थे। कुछ दिनो तक ये कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में नौकर थे। वही इन्होंने ब्रजभाषा मिश्रित वर्तमान बोलचाल की भाषा में भागवत दशम स्कध की कथा के ग्राधार पर प्रेमसागर नामक एक ग्रथ लिखा। कथा गद्य में हैं। कहीं कहीं हिन्दी के कुछ दोहें, चौपाइया भी हैं। वर्तमान गद्य के जन्मदाता ये ही कहें जाते हैं। प्रेमसागर के सिवा इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रथ हैं— लतायफ हिन्दी भाषा हितोपदेश, सभाविलास, माधविलास, सतसई की टीका, भाषा व्याकरण, मसादिरे भाषा, सिहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी माधवानल श्रीर शकुतला। इनके रचे पद्यों के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

वृक कळू बालकसो परें । साधुन कबहू मन मे धरें ।।
घट घट माहि ज्योति ह्वै रहें । ताही सों जग निर्मुण कहें ।।
ग्रापित सिरजें ग्रापित हरें । रहें मिल्यों बाध्यों निह परें ।।
भू श्राकाश वायु जल जोति । पचतत्व ते देह जो होति ।।
प्रभु को शिवत सबिन मे रहें । वेद माहि विधि ऐसे कहें ।।
महसब ग्राहुति बली बखान्यों । परशुराम ताको बल भान्यों ।।
बेणु रूप रावण हो भयों । गर्व ग्रापने सोऊ गयों ।।
भौमासुर बाणासुर कस । भये गर्व ते ते बिघ्वस ।।
श्रीमद गर्व करो जिन कोय । त्यागे गर्व सो निर्भय होय ।।
सुनौ मुनीस सोई बड भागी । जो सुर घेनु विष्ठ ग्रनुरागी ।।
जा घर चरन साधु के परें । ते नर सुख सम्पित श्रनुसरें ।।
याचक कहा न मागई , दाता कहा न देय ।
गृहसुत सुन्दिर लोभ निहं , तन धन दे जस लेय ।।

# जयसिंह

जयिसह रीवा के महाराज थे। इनका जन्म स० १८२१ में हुआ। १८९१ तक इन्होंने राज्य किया। ग्रपने जीवनकाल ही में इन्होंने राज्या-धिकार ग्रपने पुत्र विश्वनाथिसह को सौप दिया था। ये लगभग १०० वर्ष तक जीवित रहे।

जयसिंह बडे भक्त और सच्चे वैष्णव थे, यह इनकी रचना से ग्रच्ची तरह बोध होता है। इन्होंने १८ ग्रथों की रचना की थी। उनमें से कुछ के नाम ये हैं — कृष्णतरिङ्गणी, हरे चरितामृत, त्रयवेदान्त प्रकाश, निर्ण्य सिखान्त, गङ्गालहरी, हरिचरित्रचित्रका। इनकी रचना सरस ग्रीर ग्रलकारपूर्ण होती थी। इनके ग्रथों में हरिचरित्रचित्रका इस समय हमारे सामने हैं। हम उसी में से कुछ छद उदृष्त करके पाठ्कों के सामने रखते हैं —

वर्षा गई सरद ऋतु ग्राई। नवल बध सम सुखद सोहाई ॥ कमल बदन खञ्जन चस छाजे। सुरग सुमन बर बसन बिराजे॥

कल मराल नव मूपुर बाजत । सूनि मुनि मानस मान विभाजत ॥
फूली कास सु दुति धरि धाई । पतिव्रता कीरति जिमि पाई ॥
बरसर लसिंह सरोरुह फूले । मुकृती भूप प्रजागन तूले ॥
मिह जल सूखो प्रगटी मिह इमि । नसत पखड लसत श्रुति पथ जिमि ॥
सिरसर जल इमि निर्मेल छाजत । जिमि तिज विषय विरागी राजत ॥
ककुभ कुटज ग्रादिक बिना , विकसे कुसुम निकाय । •

जिमि खल मद मिथि नृप नगर , राख्यो सुजन बसाय ।।
जल बिन जलद सेत छिव छाजत । सब धन दै जिमि दाता राजत ।।
निर्मेल भयो गगन धन फूटे । जिमि हिय विषय बासना छूटे ॥
लसत इंदु उड़गन मिलि ऐसो । नृप नय निपुन प्रजा जुत जैसो ॥
परिस चांदनी यों छिति सोही । सती सो सौति पाइ जिमि जोही ॥
जनमनरंजन खजन कैसे । पूरब पुण्य समय फल जैसे ॥
जलचर नित जल घटत न जानिह । श्रायु कमत जिमि जन निह मानिहं ॥
रिव संताप शरद शिश नाशत । मोह नसत जिमिज्ञान प्रकाशत ॥
छन छिब छिब निह गगन प्रकासै । तोषित हिय जिमि तृष्णा नासै ॥

परिस कमल कुबलय बहत , वायु ताप निस जाइ ।

सुनत बात हरि गुनिन जुत , जिमि जन पाप पराइ।।
कहुं कहुं बंधक सुमन सुहाये। जनु अनुरागी जन मन भाये।।
मदन मराल मिलो निज मोरिन । ग्रिल तिज चित्र कुसुम जिन कोलिन।।
बाल मराल मजु धुनि करही। सामवेद मुनिवर उच्चरही।।
प्रफूलित उपवन जूही जाती। मनुनभ उडु पांती दरसाती॥
घन समीप सुरधनुन देखाही। जिमि न सुजन ढिग दुर्जन जाही॥
क्षुद्र नदी घटि चनी बनाई। जिमि खल विभव नसे नै जाई॥
सुद्री कीचं महीतल माही। ज्यों सत हिय कामादि सुखाही॥
पूरण ग्रन्न सहित छिति छाजै। जिमि धनयुत दाता मित राजै॥

बन बाटिका उपवन मनोहर फूल फल तरु मूल से। सर सरित कमल कलाप कुबलय कुमुद बन बिकसे गसे।। सुख लहत यों फल चखत मनुपीयत मधुप सो नीति सों।
मनु मगन ब्रह्मानन्द रस जोगीस मुनिगन प्रोति सों।।
कूजि रहे खग कुल मधुप, गुञ्जि रहे चहु ओर।
तेहि बन शिशु गोगन सकल, प्रविशे नन्दिकशोर।।

# रामसहाय दास

रामसहायदास के पिता का नाम भवानीदास था। इनका जन्म श्रीर मरण किस सवत् में हुश्रा, इसका श्रभी तक कुछ पता नहीं चला है। भारतजीवन प्रेस, काशी में इनका एक ग्रथ "प्रृंगार सतसई" नाम से छपा है। वह प्रकाशक को सं० १८६२ का हस्तलिखित मिला था। इनका कविताकाल सं० १८७७ माना जातो है। इन्होंने अपने विषय में अपने पिता के नाम के सिवा श्रीर कुछ नहीं लिखा। प्रृंगारसतसई के सिवा वृत्त तरंगिनी, ककहरा, राम सप्तसतिका श्रीर वाणी भूषन नामक ग्रन्थ भी रामसहायदास के रचे हुए सूने जाते हैं।

श्रृंगारसतसई में सात सौ तीहे बिहारी सतसई के टक्कर के हैं। वास्तव में ये बिहारी के दोहों को लक्ष्य करके बनाये गये मालूम होते हैं।

श्रृंगारसतसई से यहां कुछ दोहे उद्धृत किये जाते हैं —

सतरोहें मुख रख किये, कहैं रुखौंहें बैन।
रैन जगे के नैन ये, सने सनेहु दुरें न।। १।।
खंजन कंज न सरि लहें, बिल ग्रिल को न बखानि।
एनी की ग्रंखियान तें, ये नीकी ग्रंखियानि।। २।।
गुलुफन लौं ज्यों त्यों गयो किर किर साहस जोर।
फिरन फिरचो मूरवानि चिप, चित ग्रित खात मरोर।। ३।।
पीखि चन्दचूड़ि ग्रली, रही भली विधि सेइ।
खिन खोटतिनखनछद, न खनहुं सूखन देइ।। ४।।
सीस भरोखे डारि कैं, भांकी घूंघुट टारि।
कैंबर सी कसकैं हिये, बांकी चितवनि नारि।। ४।।

बेलि कमान प्रसून सर , गिंह कमनैत बसंत।
मारि मारि बिरहीन के , प्रान करें री अन्त ॥ ६ ॥
मनरंजन तव नाम को , कहत निरंजन लोग।
जदिप ग्रधर ग्रजन लगे , तदिप न नीदन जोग॥ ७ ॥
सिख संग जात हुती सुती , भट भेरो भो जानि।
सतरौंही भौंहन करी , बतरौंही ग्रिखियानि॥ ५ ॥
भौंह उचे ग्रंखिया नचे , चाहि कुचे सकुचाय।
दरपन में मुख लिख खरी , दरप भरी मुसुकाय॥ ६ ॥
ल्याई लाल निहारिये , यह सुकुमारि बिभाति।
कुचके उचके भात तें , लचिक लचिक कटि जाति॥ १०॥

#### ग्वाल

ग्वाल मथुरा निवासी ब्रह्मभट्ट सेवाराम के पुत्र थे। इनका जन्म सं० १८४८ में ऋौर मरण १९२८ वि० में सुना जाता है। ये जगदम्बाके उपासक थे ऋौर शिवजी की भी आराधना किया करते थे। मं० १८७९ में इन्होंने एक शिवमंदिर बनवाया था, जो मथुरा में स्रब तक है।

ग्वाल बालकपन में जब ध्रपने गुरु दयालजी के पास पढ रहे थे, तब एक बार ये गुरुजी से प्रणाम करना भूल गये। गुरुजी ने इन्हें घमंडी कहकर निकाल दिया। इन्होंने बहुत अनुनय विनय की, पर गुरुजी प्रसन्त न हुए, तब ये यमुनातट के निकट गाय चराने लगे। कहा जाता है कि बन में इन्हें एक तपस्वी मिले, जिनकी ये तन मन से सेवा करने लगे। उनके लिए ये घर से भोजन भी ले जाया करते थे। एक दिन यमुना बहुत बढी थी, तब भी उसके प्रबल प्रवाह को पार करते हुए ये भोजन लेकर तपस्वी महाराज की सेवा में जा उपस्थित हुए। इनकी, भिक्त से तपस्वी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से इनकी बद्धिमें अपूर्व विकास हुआ और किवत्व-शिक्त जागृत हुई। इनकी प्रतिभा यहां तक बढ़ चली थी कि एक समय में ये आठ काम कर लेते थे। जैसे ग्रन्थ रचना, किवता

बनाना, शिष्यों को पढ़ाना, जगदम्बा, जगदम्बा कहते रहना, शतरंज खेलना, ग्रदृष्ट कथन करना, आगत पुरुषों से बात-चीत का सिलसिला कायम रखना, समस्यापूर्ति करना ग्रादि। ये शतरंज के ग्रन्छे खिलाडी थे।

इनके दो पुत्र थे, खेमचन्द और रूपचन्द । दोनों पिता के समान ही किविता करते थे। ग्वाल का स्थाना जाना पंजाब में बहुत रहता था। पंजाब के सिवा अन्य प्रान्तों में भी इन्होंने भ्रमण किया होगा, इसी से प्रान्ताय भाषाओं में भी इनके छंद मिलते हैं। कहा जाता है कि महाराजा रणजीतिसह के दरबार में भी इनकी पहुंच थी और महाराजा ने इनको कुछ जमान जायदाद भी दी थी, जो इनकी मृत्यु के बाद ले ली गई। ये कभी महाराज के साथ भ्रमण में भी जाया करते थे।

इनके रचित ग्रन्थों की संख्या ६०, ७० तक कही जाती है। जिनमें से निम्नलिखित ग्रन्थ कहीं न कहीं से प्रकाशित हो चुके हैं—

१—रसरंग, २— भक्त भावन, ३—नेह निबाहन, ४ —कुब्जाब्टक, ५—कुब्णाब्टक, ६—रामाब्टक, ७—गणेशाब्टक, ६—गणेशाब्टक (दूसरा), ९—राधिकाब्टक, १०—गोपी पचीसी, ११—दृंगशतक, १२—श्रीकृष्ण जी का नखशिख, १३—यमुना लहरी, १४—हमीरहठ, १५—कवि हृदय विनोद ।

अप्रकाशित पुस्तकों में कुछ के नाम ये हैं—रिसकानन्द, साहित्यानंद, किविदर्पण, साहित्यदर्पण, साहित्यद्षण,श्यंगार दोहा, श्यंगार किवत्त, किवत्त ग्रन्थ माला, वंशी बीसा।

इनकी कविता चमत्कारपूर्ण होतीं थी। यहां इनकी कविता के कुछ नम्ने उद्धृत किये जाते हैं—

गीधे गीध तारि कै सुतारि कै उतारि कै जूधारि कै हिये मैं निज बात जिट जायगी। तारि कै अविध करी अविध सुतारिबे की विपति विदारिबे की फांस किट जायगी।। ग्वाल किव सहज न तारिबो हमारो गिनो किठन परैगी पाप पांति पिट जायगी। यातें जो न तारिहौ तुम्हारी सौंह रघुनाथ अधम उधारिबे की साख घटि जायगी।। १।। राम घनस्याम के न नाम ते उचारे कभू कामवश ह्वै के बाम गरे बांह ढाली है। एक एक स्वास ये ग्रमोल कढे जात हाय लोल चित यहै ढोल फोरत उताली है। ग्वाल किव कहै तू विचारे वर्ष बढे मेरे एरे! घटे छिन छिन ग्रायु की बहाली है। जैसे घार दीखत फुहारे की बढ़त ग्राछे पाछे जल घटे हौज होत ग्रावे खाली है।।२।।

### पूर्वी भाषा

मोरपखा सिर ऊपर सोहै श्रधर बसुरिया राजत बाय।
गाय बजाय नचावे श्रखियन करिया कमरी साजत बाय।।
ग्वाल लिये सग घाट बाट मे छरा छूइ मोर भाजत बाय।
हाय ननदिया का करिहों में कहत बाद जिय लाजत बाय।।३॥

#### गुजराती भाषा

तुम तौ कहो छो छैया मोटो ऊधमी छै म्हारी मटकी मठानी ढुरकावा नो निदान छै। सो तो म्हने जानयू तमे सगली जुभाषों भूठ दीधी म्हने सीख मस्ती मोटी पहचान छै।। ग्वाल किव साने एवा चरित रचो छौ तमे सगली थई छौ गेली ग्रडको मा ग्रान छै। घेर मा रमे छे हवणा तौ दीकरान माहे तमते सुदोस मोकलावा वाला जान छै।।४।।

#### पंजाबी भाषा

जेडी थ्वांड़े चित्त बिच्च भांउदी है ग्रांउदी है ग्रोहो तुसां करणाधि-गाणे कानू कस्स दे । साडी खुशी ये हो ग्राप ग्रारां दी खुशी दे बिच्च जेही चाहो तेही करो नेही कानू नस्स दे ॥ ग्वाल किव होउ करमा दा लिख्या लेख जेड़ा साडी बल्ल नैना नू पियारे रख्यो हंस्स दे । छल्लरल्ली गल्ला थ्वांडी सोंहणी नहूं दी श्याम सिद्धी गल्ल साड्डे नाल क्यू कर न दस्स दे ॥५॥

## षट्ऋतु वर्णत

सरसों के खेत की बिछायत बसंती बनी तामे खड़ी चांदनी बसंती रित कत की। साने के पलंग पर बसन बसंती साज सोनजुही मालै हालै हिय हुलसतं की।। ग्वाल किव प्यारो पुखराजन को प्याला पूर प्यावत प्रिया को करै बात बिलसंत की । राग मैं बसंत बाग बाग मैं बसंत फूल्यो लाग मैं बसंत क्या बहार है बसंत की ।। ६ ।।

ग्रीषम की गजब घुकी है घूप घाम घाम गरमी भुकी है जाम नाम ग्राति तापिनी। भीजे खस बीजन भले हूं ना सुखात स्वेद गात ना सुहात बात दावा सी डरापिनी।। ग्वाल किव कहे कोरे कुंभन तें कूपन तें लैं जलधार बार बार मुख थापिनी। जब पियो तब पियो ग्रब पियो फेर ग्रब पीवत हुपीवत मिटैन प्यास पापिनी।। ७।।

जेठको न त्रास जाके पास ये बिलास होंय खस के मवास पै गुलाब उछरघो करें। बिही के मुख्बे डब्बे चांदी के बरक भरे पेठे पाग केवरे में बरफ परघो करें।। ग्वाल किव चन्दन चहल में कपूर चूर चंदन भ्रतर तर बसन खरघो करें। कंज मुखी कंज नैनी कंज के बिछौनन पै कंजन, की पंखी कर कंज तें करघो करें।। द ।।

तरल तिलंगन के तुङ्क तेह तेजदार कानन कदंब को कदंब सरसायों है। सूबेदार मोर घोर दादुर हवलदार बग जमादार औं दंबुर पिक भायों है। ग्वाल किव बाढ़ें गरराट घन घट्टन की कंपनी को कंपू फला होय छिव छायो है। भूपत उमंगी कामदेव जोर जंगी जान मुजरा को पावस फिरंगी बिन ग्रायों है। ९।।

मोरन के सोरन की नेकी न मरोर रही घोरहूं रही न धन घने या फरद की। अम्बर ग्रमल सर सरिता विमल भल पंक को न ग्रंक ग्रौ न उड़ नि गरद की।। ग्वाल किव चित्त में चकोरन के चैन भये पंथिन की दूर भई दूखन दरद की। जल पर थल पर महल ग्रचल पर चांदी सी चमक रही चांदनी सरद की।। १०।।

भर भर भांपें बड़े दर दर ढांपे नापें तऊ कांपे थर थर बाजत बतीसी जाइ । फेर पसमीनन के चौहरे गलीचन पै सेज मखमली सौरि सोऊसरदी सी जाइ ।। ग्वाल किव कहें मृगमद के धुकाये धूम श्रोढ़ि श्रोढ़ि छार भार श्रागहू छपी सी जाइ । छाकै सुरा सीसीहू न सीसी पै मिटैगी कभ जौलों चकसीसी छाती छाती सों न मीसी जाड ।। ११।।

#### फुटकर

ईरषा की सैन लिये कलिजुग जब श्रायो फूंट के नगारे सो बजत दिन रात है। काम कोध लोभ मोह तेग तीर धनु नेजा श्रदया श्रखंड तोप चंड घहरात है।। ग्वाल किव गब्बर गसीले गोल गोला चलै टोला कूर बचनों के पूर लहरात है। हूजियो हुश्यार यार सांच के मवासे मांहि पाप की पताका श्रासमान फहरात है। १२।।

देखा कलिजू के राजनीति को तमासो यह बासो कियो आय हर एक की अकल पै। खानदानवारे पानदान लिये दौरत हैं तान गानवारे बैंठे जोवत महल पै।। ग्वाल किव कहैं चारु चतुरन को चैन है न ऐस में रहत लैंस कूर चढ़े बल पै। मलमल धारे जे वै धूर रहे मलमल मलखानबारे सोवैं सेज मख़मल पै।। १३।।

जाकी खूब खूबी खूब खूबन कै खूबी इहां ताकी खूब खूबी खूब खूबी नभ गाहना। जाकी बदजाती बदजाती इहां चारन में ताकी बदजाती बदजाती ह्याँ उराहना।। ग्वाल किव ये ही परिसद्ध सिद्ध ते हैं जग वहीं परिसद्ध ताकी इहां ह्यां सराहना। जाकी इहां चाहना है ताकी वहां चाहना है जाकी इहां चाहना है ताकी वहां चाहना।। १४॥

चाहिये जरूर इनसानियत मानस की नौंबत बजे पै फेर भेद बजनो कहा। जात श्रौ स्रजात कहा हिन्दू श्रौ मुसलमान जाते कियो नेह फेर ताते भजनो कहा।। ग्वाल किव जाके लिये सीस पै बराई लई लाजहू गमाई कहो फेर लजनो कहा। यातो रंग काहू के न रंगिये सुजान प्यारे रंग तो रंगेई रहै फेर तजनो कहा।। १५।।

जिसका जितेक साल भर में खरच तिसे चाहिये तौ दूना पै सवायो तो कमा रहै। हूर या परी सी नूर नाजनी सहूरवारी हाजिर हमेश होय तौ दिल थमा रहै।। ग्वाल किव साहब कमाल इल्म सोहबत हो याद में गुसैयां के हमेश विरमा रहै। खाने को हमा रहै न काहू की तमा रहै जो गांठ में जमा रहै तो खातिर जमा रहै।। १६।।

गङ्गा के न गौरि के गिरीस के न गोविन्द के गोत के न जोत के त

जाये राहगीर के। काहू के न संगी रितरंगी मैन भानजी के जी के अति खोडे सोंटे खैहें जमबीर के।। ग्वाल किव कहें देखो नारी को खसम जाने धर्म को पसम जाने पातक सरीर के। निमकहराम बदकाम करें तांजे-तांजे बाजे बोल बेसहूर गुरू के न पीर के।। १७।।

किये हैं करार सो बिसार दये दगादार नन्द के कुमार सङ्ग को संजोगिनी बनै। कौन मुखलैंके तोहि ऊधव पठायो इहां कैसे कही वाने हाय लङ्क लोगिनी बनै।। ग्वाल किव यातें एक बात तूं हमारी सुन चुनि कै कही है यह तोय भोगिनी बनै। कूबरी को कूब काटि लाय दै सिताबी हमें टोपी करि ताकी तब गोपी जोगिनी बनैं।। १८।।

सुन्दर सरस सूहे सोसनी गुलाबी पीरे नाफर नरङ्गा भ्राबी तूसी सिज लायो है। मूंगिया सबज काही कासनी सुन्हेरी सेंत सन्दली सरबती भ्री नील दरसायो है। ग्रागरई किसिमसी जोजई कपूरी स्याह तीजन कूं वाम हेत कामवर छायो है। चतुर प्रवीन सखी ग्रचरज भयो आज सावन में इन्द्र रंगरेज बिन श्रायो है।। १९॥

दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल किव खाव पिम्रो देव लेव यही रह जाना है। राजा राव उपराव केते बादशाह भये कहां तें कहां को गयो लाग्यो ना ठिकाना है।। ऐसी जिन्दगानी के भरोसे पै गुमान ऐसे देस देस घूमि-घूमि मन बहलाना है। आये परवाना पर चले ना बहाना इहां नेकी किर जाना फीर भ्राना है न जाना है।। २०।।

# दीनद्याल गिरि

बाबा दीनदयाल गिरि काशी के पश्चिम द्वार पर विनायक देव के पास रहते थे। ये दसनामी संन्यासियों में थे। इनके जन्मकाल का कुछ ठीक पता नहीं चलता। जाति का भी ठीक निश्चय नहीं। इतना भ्रवश्य निश्चत है कि बनारस के भ्रासपास के किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ये बड़े सहृदय और उदार थे। साम्प्रदायिक दुराग्रह स्नम हू भी नहीं गया था। स्वभाव भ्रत्यन्त सरल भीर विनोदिप्रिय

था। ये बात बात में लोकोक्तियों का प्रयोग करके लोगों को खूब हंसाते थे। बड़े दयावान थे। दूसरे का दु:ख नहीं देख सकते थे। पर स्वाभिमान की मात्रा कम नहीं थी। कितने ही दु:ख में रहने पर भी किसी से कुछ मांगते न थे। काशी-नरेश तथा तत्कालीन अन्य राजा महाराजा समय-समय पर गुप्त रूप से इनकी सहायता करते थे। किवयों का आना-जाना बराबर लगे रहने से इनकी आर्थिक दशा अच्छी न रहती थी। अमेठी के राजा साहब इन्हें अपने यहां ले जाना चाहते थे, पर ये काशी छोड़कर कहीं न गये। मणिकणिका घाट के चिकट छप्पन विनायक पर इनका देहान्त हुआ। पं० विजयानन्द त्रिपाठी ने इनका मृत्युकाल सं० १९२२ बतलाया है। अन्य जानकारों के कथन से भी यही ठीक जान पडता है। यह भी सुनने में आया है कि ये बहुत वृद्ध होकर मरे।

बाबा दीनदयाल के ग्रन्थों से यह पता चलता है कि ये उच्च श्रेणी के कि ये। इनकी किविता की भाषा और भाव दोनों सरस ग्रीर स्वच्छ हैं। शिवसिंह सरोजकार ने इनके सम्बन्ध में लिखा है कि "न्ये किव संस्कृत के बड़े महान् पंडित थे ग्रीर उन्होंने भाषा साहित्य में ग्रन्थोक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर बनाया है ग्रीर श्रनुराग बाग ग्रीर बाग-बहार ये दो ग्रन्थ भी इनके बहुत विचित्र हैं।"

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने इनकी एक ग्रन्थावली प्रकाशित की है। इनके जीवन की बहुत-सी बातें हमने उसी से ली है। ग्रन्था-वली में कुल पांच ग्रन्थ हैं, ग्रनुराग बाग, दृष्टान्त तरिङ्गिणी, ग्रन्थोक्ति-माला, वैराग्य दिनेश ग्रीर अन्योक्ति कल्पद्रुम। शिवसिंह सरोज म इनके एक ग्रीर ग्रन्थ बागबहार का नाम दिया हुआ है, पर ग्रभी तक उसका पता नहीं चला है। शायद ग्रनुराग बाग ही का दूसरा नाम बाग बहार हो। ग्रनुराग बाग सं० १८८८ में, दृष्टान्त तरिंगणी १८७९ में, वैराग्यदिनेश १६०६ में और ग्रन्थोक्ति-कल्पद्रुम १९१२ में रचा गया। ग्रन्थोक्ति-माला का निर्माण-काल पुस्तक में विणित नहीं है। ग्रन्योक्ति-कल्पद्रुम इसका परिवर्द्धित और संशोधित संस्करण जान पड़ता है।

इनकी कविता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हैं— घनाक्षरी

छोड़ियो गृहकाज कुललाज को समाज सबै एक ब्रजराज सों कियो री प्रीतिपन है। रहत सदाई सुखदाई पदपंकज में चंचरीक नाई भाई छांड़े नाहिं छन है।। रतिपिन मूरित विमोहन को नेम घरि लिखै प्रेम रंग भरि मित के सदन है। कुथ्रर कन्हाई की लुनाई लिख माई मेरो चेरो भयो चित ग्री चितेरो भयो मन है।।

#### दोहे

जामन होय मलीन सो , पर संपदा सहै न। होत दुखी चित चोर को , चितै चंद रुचि रैन ॥ १ ॥ तुठे जाके फल नहीं, रूठे बह भय होय। सेव जु ऐसे नृपति को , ग्रति दुरमित ते लोय।। २।। बहु छुद्रन के मिलन ते , हानि बली की नाहि । ज्थ जम्बुकन तें नहीं, केहरि कहुं निस जाहि।। ३।। पराधीनता दुख महा, सुख जग मे स्वाघीन। सुखी रमत सुक बन विषे , कनक पीजरे दीन ॥ ४ ॥ नहां नही कछुभय जहां, ग्रयनी जाति न पास। काठ बिना न कुठार कहुं. तह को करत बिनास ॥ ५ ॥ नहीं रूप कछ रूप है , विद्या रूप निधान। ग्रधिक पूजियत रूप ते , बिना रूप विद्वान ॥ ६॥ सरल सरल तें होय हित , नहीं सरल ग्रह बंक। ज्यों सर सुधिह कृटिल घनु डारै दूर निसंक।। ७ ॥ केहरि को ग्रभिषेक कब , कीन्हों विप्र समाज। निज भुज बल के तेज ते , विपिन भयो मृगराज ॥ ८ ॥ इक बाहर इक भीतरे , इक मृदु दुहु दिसि पूर । सोहत नरजग त्रिविध ज्यों , बेर बदाम ग्रंगूर ।। ६ ।। बचन तजै निह सतपुरुष , तजै प्रान बरु देस । प्रान पुत्र दुहुं परिहरचो , बचन हेत ग्रवधेस ।। १० ।। कुंडलिया

जिनतरुको परिमिल परिस , लियो सुजस सब ठाम । तिन भञ्जन करि स्रापनो , कियो प्रभञ्जन नाम ॥ कियो प्रभञ्जन नाम , बड़ां कृतघन बरजोरी। जब जब लगी दवागि, दियो तब भोंकि भकोरी।। बरनै दीनदयाल, सेउ ग्रब खल थल महको। ले, सुख सीतल छांह, तासुतोरचो जिन तस्को ॥ १॥ कितो सोम कला करो , करो सुधा को दान। नही चन्द्रमनि जो द्रवै, यह तेलिया पखान ॥ यह तेलिया पखान, बड़ी कठिनाई जाकी। याके सीस , बीस बहु बांकी टांकी ।। टुटी बरनै दीनदयाल , चंद तुमही चित चेतो। कूर न कोमल होंहि, कला जो कीजे केतो।। २॥ बरखै कहा पयोद इत , मानि मोद मन माहि। यह तो ऊसर भूमि है, श्रंकुर जिमहै नाहि॥ श्रंकूर जिमहै नाहिं . बरप शत जो जल दैहै। गरजै तरजै कहा, बृथा तेरौ श्रम जैहै।। दीनदयाल , न ठौर कुठौरहि परखै। बरनै गाहक बिना, बलाहक ह्यां तू बरखै।। ३।। भौरा भ्रन्त बसन्त के, है गुलाब इहि रागि। फिरिमिलाप अति कठिन है, या बन लगे दवागि।। या बन लंगे दवागि , नही यह फुल लहैगो। दौरहि ठौर भ्रमात , बड़ो दुख तात सहैगो।।

दीनदयाल . किते दिन फिरिहै दौरा । पछतैहै कर दये, गये ऋतु पीछे भौरा॥ ४॥ रभा भूमत हो कहा, थोरे ही दिन हेत। तुमसे केते हुँ गये, अरु हुँ है यहि खेत।। श्रर ह्वै है यहि खेत, मूल लघु साखा हीने। ताहु पै गज रहै, दीठि तुम पै प्रति दीने।। बरने दीनदयाल . हमें लखि होत ग्रचम्भा। एक जन्म के लागि , कहा भुकि भूमति रम्भा ॥ ५ ॥ नाही भूलि गुलाब तु, गुनि मधुकर गुञ्जार। यह बहार दिन चार की , बहुरि कटीली डार।। बहुरि कटीली डार होहिगी ग्रीषम श्राय। लुवै चलेगी सग, ग्रग सब जैहै ताये।। बरनै दीनदयाल , फूल जौलो तो पाही। रहे घेरि चहु फीर, फेरिश्राल ऐहै नाही।। ६।। टूटे नख रद केहरो , वह बल गयो थकाय। हाय जरा भ्रब आइ कै, यह दुख दियो बढाय।। यह दुख दियो बढ़ाय , चह दिसि जबुक गाजै। ससक लोमरी ग्रादि स्वतन्त्र करें सब राजे।। दीनदयाल . हरिन बिहरे सुख लटे। बरनै पग भयो मगराज, भ्राज नख रद के ट्टे ॥ ७ ।। पैही कीरति जगत में , पीछे धरो न पांव। छत्री कूल के तिलक हे, महा समर या ठाव।। महा समर या ठाव, चलै सर कून्त कृपानै। रहे बीर गन गाजि, पीर उर मै नहिं म्राने।। बरनै दीनदयाल , हरिंख जी तेग चलैहो। ह्वही जीते जसी, मरे सुरलोकिह पैहो।। पा

भारी भार भरचो बनिक , तरिबो सिन्धु अपार। तरी जरजरी फिस परी . खेवनहार गवार ॥ खेवनहार गवार ताहि पर पौन झकोरै। रुकी भवर मे ब्राय उपाय चलै न करोरै।। दीनदयाल , सुमिर अब तू गिरधारी। बरने ग्रारत जन के काज कला जिन निज सभारी।। १।। ग्राछी भाति सुवारिकै, खेत किसान बिजोय। पीछे पछतायगो , समै गयो जब खोय।। नत गयो जब खोय , नहीं फिर खेती ह्वैहै। लैहै हाकिम पोत कहा तब ताको देहै।। दीनदयाल , चाल तजि तु ग्रब पाछी । सोउ न सानि सभालि . बिहगन ते विधि ग्राछी ।। १०॥ देस बिचार कै, चिलये पथी सुचेत। जाके जस ग्रानन्द की किविवर उपमा देत।। कविवर उपमा देत , रङ्क भूपति सम जामे। होय , रहै मुद मङ्गल तामे ॥ आवागवन न बरने दीनदयाल , जहा दुख सोक न होई। ए हो पथी प्रबीन, देस को जैयो सोई।। ११॥ कोई सङ्गी नहिं उतै , है इतहा को सङ्ग। पथी लेह मिलि ताहि ते , सबसो सहित उम द्भा। सबसो सहित उमद्भ, बैठि तरनी के माही। नदिया नाव सयोग, फेरियह मिलिहै नाही।। दीनदयाल , पार पुनि भेट न होई। बरनै अपनी गैल पथी जैहै सब कोई।। १२।। ग्राहै प्रबल ग्रगाध जल ्या मे तीछन धार। पथी पार जो तू चहै , खेवनहार पुकार ॥

खेवनहार पुकार , वार नींह कोऊ साथी। ग्रीर न चलै उपाव , नाव बिन एहो पाथी।। बरनै दीनदयाल , नही ग्रब बुड़ै थाहै। रहे महामख बाय, ग्रसन को भारो ग्राहै।। १३।। राही सोवत इत कितै, चोर लगै चहुं पास। तो निज धनके लेन को , गिनैं नीद की स्वांस ॥ गिनैं नींद की स्वांस बास बिस तेरे डेरे। लिये जात बनि मीत , माल ये सांभ सबेरे ॥ बरने दीनदयाल, न चीन्हत है तू ताही। जाग जाग रे जाग, इतै कित सोवत राही।। १४।। हारे भूली गैल मे , गे अति पांय पिराय। सुनो पथ ग्रब तो रह्यो , थोरो सो दिन न्नाय ॥ थोरो सो दिन ग्राय , रहे हैं संग न साथी। या बन है चहुं ग्रोर , घोर मतवारे हाथी। बरनै दीनदयाल , ग्राम सामीप तिहारे। सुधे पथ को जाहु, भूलि भरमो कित हारे।। १५।। चारों दिसि सुझै नहीं , यह नदधार ध्रियपर। नाव जर्जरी भार बहु, खेवनहार गंवार।। खेवनहार गंबार, ताहि पर है मतवारो। लिये भौर में जाय , जहां जलजन्तु ग्रखारो ॥ बरनै दीनदयाल , पथी बहु पौन प्रचारो । पाहि पाहि रघुबीर , नाम धरि घीर उचारो ॥ १६॥ देखो पथिक उघारि कै, नीके नैन बिबेक। भ्रचरज है बाग में , राजत है तर एक।। राजत है तरु एक, मूल ऊरध अध साखा। द्वै खग तहां भ्रचाह, एक इक बहुफल चाखा।

बरनै दीनदयाल , खाय सो निबल बिसेंखो। जो न खाय सो पीन , रहै म्रति स्रद्भुत देखो।। १७।।

# रगाधोरसिंह

जौनपुर नगर से २४ मील पश्चिम सिंगरामऊ एक गांव हैं। वह एक रियासत का मुख्य स्थान हैं। रियासत न तो बहुत बड़ी-ही है और न बहुत साधारण ही है। ग्राज से लगभग सवा सौ वर्ष पहले वहां ठाकुर संग्रामिंसह राज करते थे। उनके पिता का नाम ठाकुर शिवबक्स-राय सिंह था, जो ठाकुर संग्रामिंसह की बात्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गये थे। ठाकुर संग्रामिंसह का जन्म सं० १८३५ वि० में सिङ्गरामऊ में हुग्रा। सं० १८९० में उन्होंने काशी में शरीर त्याग किया। वे बड़े वीर थे। उन्होंने ब्रिटिश-सरकार के एक बहुत बड़े बागी को स्वयं बाहुबल से पकड़ कर सरकार के हवाले किया था। उसके उपलक्ष्य में सरकार उन्हें बारह सौ रुपया वार्षिक दिया करती थी। ठाकुर सग्रामिंसह वड़े विद्यान्यसनी थे। वे एक ग्रच्छे कवि थे। ग्रौर गुणियों का यथोचित आदर करते थे। वेदान्त शास्त्र के वे ग्रच्छे ज्ञाता थे। छद लक्षण, नायका भेद, ग्रक्तार तथा विविध विपयों की उत्तम रचनाओं से विभूषित उनका काव्याणव नामका काव्य-ग्रन्थ बहुत उत्तम बना है। वह स० १९२१ में लेथों में छपा हुग्रा है।

राय रणधीरसिंह ठाकुर सग्रामसिंह के पौत्र थे। इतके पिता का नाम ठाकुर गजराजसिंह था। ठाकुर गजराजसिंह जी भी कवियों का भ्रच्छा सत्कार करते थे, परन्तु वे स्वय भी कविता करते थे या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम।

राय रणवीरसिंह का जन्म सं० १८७८ वि० मे हुन्ना । पिता के स्वर्गवासी होने पर सं० १६१४ में उनको राज्याधिकार मिला । सन् १८५७ के विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिश-सरंकार की बड़ी सहायता की थी, उसके बदले में उनको रायबहादुर को उपाधि मिली थी।

राय रणधीर मिंह साहसी, उदार श्रौर बड़े प्रजाहितैषी थे। प्रजा को उन्होंने कभी नहीं सताया। उनकी सभा पंडितों ग्रौर दूर दूर के किवयों से भरी रहती थी। किवता का उनको व्यसन था। उन्होंने पांच ग्रन्थों की रचना की हैं —१—नामाणंव, २—काव्य रत्नाकर, ३— सालिहोत्र, ४— भूषण कौमुदी, ५— रागमाला। उनके रचे हुए गीत उनकी रियासत में श्रव तक बड़े प्रेम से गाये जाते हैं। सं० १९५२ वि० में अयोध्याजी में उन्होंने शरीर त्याग किया। उनके विषय में शिवसिंह ने अपने सरोज में लिखा है— "दे राजा किव कोविदों का बड़ा सम्मान करते हैं। इनके बनाये हुए भूषण-कौमुदी, काव्यरत्नाकर ये दोनों ग्रन्थ देखने योग्य है।" इससे प्रकट होता है कि उनकी कीर्ति कम-से कम शिवसिंह सेगर के कान तक तो श्रवश्य ही पहुंच चुकी थी।

राय रणधीरसिंह के कुटुम्बी ठाकुर रघुराजबहादुर सिंह के द्वारा मुफ्ते राय रणधीर सिंह के हस्तिलिखित और लेथो में छपे हुए काव्य-ग्रंथ देखने को मिले। इसके लिए में ठाकुर रघुराजबहादुर सिंह का बहुत कृतज्ञ हूं। राय रणधीरसिंह के कुटुम्बियों और गदीधरों को उनके ग्रन्थों को सुन्दरतापूर्वक और सस्ता छपवाकर उनकी कीर्ति को चिरस्थायी बना देना चाहिये। हस्तिलिखित पुस्तकों को छपवा देना ही उचित है। क्योंकि यदि हस्तिलिखित प्रति खो गई तो लेखक के कितने दिनों का परिश्रम, जिसे उसने अपना कलेजा घुला घुलाकर किया है, सहज में नष्ट हो जायगा।

राय रणधीरसिंह की कविता के कुछ नमूने हम नीचे उद्भृत करते है---

नामार्णव पिंगल — यह सं० १८६४ वि० में बना । इसमे एक-एक वस्तु के कई-कई नाम नाना छन्दों में लिखे गये हैं। साथ-ही-साथ छन्दों के लक्षण ग्रीर उदाहरण भी है। पिंगल ग्रन्थों में जितने विषय होने चाहिएं, उतने तो हैं ही; कुछ ग्रन्य बाते जो पद्य-रचिंयताओं के लिए ज्ञातन्य है, इस पुस्तक में विणित है। एक उदाहरण देखिये—

#### श्रग्निनाम-कृण्डलिया छन्द

मिहिवलोकित रीति दैं, दोहा पर रोलाहि।

ग्रादि श्रतजुरि जमकयुत , कुडलिया किह ताहि।।

ग्रमल बिन्ह पावक दहन , ज्वलन शिखो वृषभानु।

शुक्र धनञ्जय बातसख , ऊषर ग्राग्न कृषानु॥

ऊषर ग्राग्न कृषानु ग्रानु वृध चित्रभानु इमि।

ग्रूमध्वज जलजोनि , विभावसु बीतिगोत्र निमि॥

जातवेद जुत आनि , निसाचर तूल तुल्य दल।

काली जू भ्रव भग , ग्राजु जारत कोधानल।।

काव्य-रत्नाकर—स० १८९७ वि० मे बना । यह नायिकाभेद श्रीर श्रनकार का ग्रन्थ हैं । रचना श्रच्छी हैं । ग्राम्यवधू का वर्णन देखिये—

गेह काज करित छिनक दौरि हेरै द्वार छिनक उठाय घट जाती जल लैन को। चकबक ताक्ती इतै उतै बिलोकि काटू मृिर मुसुकाय ललचाय जोरि नैन को।। मैन मदमाती अठिलाती छाती ऊंची करि खोलित छिपाती चली जाती देती सैन को। छेजुरी गिराती फेरि फेरि फिरि आती छेन पथ मैं फिराती त्यों बढाती जाती चैन को।।

सालिहोत्र - यह सं० १९१२ वि० में लिखा गया। इसमें घोड़ों की पहिचान, उनके गुण दोष, रोग ग्रौर श्रौषिधयों का वर्णन है। उत्तम अरव का लक्षण इस प्रकार कहा गया है—

तालू रसना अधर अरुन विराजत है उज्जल अरुन स्याम इक रंग अंग है। लोचन विसाल लम्बी ग्रीव मुख मंजुल है कच घृघुरारे बड़े स्नुति सुठि तंग है।। सूच्छम त्वचा है, चौड़े उर, पातरे चरन, पूंछ लघु गित लोल, लागी वासु संग है। विरले न दंत, सिर ऊंचे, बंक देखियत लच्छन ये जामें सोई उत्तम तुरंग है।।

## घोड़े के रोग की दवा

जो घोडे को देखिये, फूल्यो उदर सिवाय। पटिक पटिक लोटै घरिन, ताको जतन बताय।। बैठे उठे घोड़ तिन म्रावे । हरें राई लोन खिलावे ।।
यहि तों जो कुरकरी न छूटै । तो दूसर म्रोषिध लै कूटै ।
हैसि मूल को तुचा मंगावे । पातर किर कै ताहि पिलावे ।।
रागमाला—यह सं० १९४६ वि० का छपा है । इसमें राय रणधीर
सिंह के रचे हुए भजन ग्रोर गीत, विविध राग रागिनियों में हैं । नमूने
के तौर पर एक भजन हम यहां उद्ध्त करते हैं ।

## ( ध्रुपद राग, पर्ज ताल, चौताल )

स्राली री अनंग ग्रंग जनु घारे बनमाली ठाढ़ो है निकुंज मध्य प्यारी री। गल सोहै मोती माल, केसर को तिलक भाल मोर पंख सीस मानो चंद्र की पत्यारी री।। पीत बसन लिसत ग्रंग सरिसत सुखमा सुढंग जलघर ज्यों लीन्यों विद्युत ग्रलोल संग बंसी रिवत मंजु श्रंघर सुरस घारि रनधीर लेतो है श्रनन्त तान न्यारी री।।

भूषण-कौमुदी—यह ग्रन्थ सं० १९१७ वि० में बना। इस ग्रन्थ में महाराज जसवन्तिसह के भाषा-भूषण नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी गई है। टीका ग्रच्छी है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ का तीसरा छन्द इस प्रकार है—

मंजुल सुरंगवर शोभित अचित चारु फल मकरन्द कर मोदित करन हैं। प्रीमत विराग ज्ञान केसर सरस देस विरद असेम जसु पांसु प्रसरन हैं।। सेवित नृदेव मुनि मधुप समाज ही के रनधीर ख्यात द्रुत दिच्छन भरत हैं। ईस हृदि मानस प्रकासित सहाई लसें ग्रमल सरोजवर स्यामा के चरन हैं।।

## विश्वनाथसिंह

रीवां-नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह महाराजा जयसिंह के पुत्र और महाराजा रघुराज सिंह के पिता थे। इनका जन्म सं १६४६ में हुआ। ये सं ०१५९१ में गद्दी पर बैठे और सं ०१५११ तक राज करते रहे। ये अच्छे किव थे और सुकवियों का अच्छा सत्कार करते थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की है—

ग्रष्टियामका ग्रान्हिक, ग्रानन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनन्दन गितका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रमाणिक, मर्वसग्रह, कबीर के बीजक की टीका, विनय पित्रका की टीका, रामचन्द्र की सवारी भजन पदार्थ, धनुर्विद्या, परानीय तत्व प्रकाश, ग्रानन्द रामायण, परम धर्म निर्णय, गांति शतक, वेदान्त पंच शितका, गीतावली पूर्वार्द्ध, श्रुवाष्टक, उत्तम नीति चिन्द्रका. ग्रवाध नीति पाखंड खडिनी, ग्रादि मंगल, बसन्त चौतीसी, चौरासी रमैनी, कक्तहरा, शब्द, विश्व भाजन प्रसाद, परमतत्व, संगीन रघुनन्दन, गीता रघुनन्दन, तत्वमस्य सिद्धान्त भाषा, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश । संस्कृत मे—राधा-वल्लभी भाष्य, मर्वसिद्धान्त, ग्रानन्द रघुनन्दन (दूसरा), दीक्षा निर्णय, भुक्ति मुक्ति सदानन्द सन्दोह, रामचन्द्रान्हिक सतिलक, राम परत्व, धर्मुविद्या संगीत रघुनन्दन (दूसरा)।

नम् ने के रूप में इनका ध्रुवाध्टक यहां उद्धृत किया जाता है—
जो बिन कामित चाकर राखत ऐन अनेक वृथा बनवावै।
आमद ते अधिको करे खर्च रिनै करि ब्यौहरै ब्याज बढ़ावै॥
बूझत लेखा नहीं कछुऐ निंह नीति की रीति प्रजानि चलावै।
भाखत है विसुनाथ ध्रुवै विह भूपित के घर दारिद आवै॥ १॥
निश्चय धर्म विचार भयो दिब भाइन भृत्यिन नाहि चलावै।
भाति सँकोच करै व्यवहार बृथा ही इनाम की रीति बढ़ावै।
भाखत है बिसुनाथ ध्रुवै वह भूपित ना कबहूं कल पावै॥ २॥
नारिन की जु सलाह करै अरु भाइन मंत्री स्वतन्त्र बनावै।
बर के चाकर राखे रहै और अधर्म की राह सदा मन लावै॥
मंत्री कह्यो हित मानै नहीं अरु साह को सासन नाम न आवै।
भाखत है बिसुनाथ ध्रुवै कछु काल में भूप सुराज गंवावै॥ ३॥
झूठी सुनै तहकीक करै निंह श्रोछेन संगित में मन लावै।
रीभ पचाय डरे रन को बिसना जु अठारही खूब बढ़ावै॥

ठट्ठा में प्रीति कुपात्र में दान कबीन हुं जान गुमान जनावै। भाखत हैं बिसुनाथ ध्रवै ग्रस भूपति ना कबहं जस पावै।। ४।। चाकर दै धन बांचे जोई ग्रठयों तिहि भागहि धर्म लगावै। साह लिये धरै सातयों भाग छठे सूता ब्याह हितै रखवावै।। पांचएं बित्त बढ़ै धरि चौंध्यहि तीन ते खर्च करै छ बढ़ावै। भाखत हैं बिस्नाथ ध्रवै तेहि भुपति भौन न दारिद आवै।। ५।। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत भानु सो सत्रन काल सो भावै। सत्रु बली से बचै करि बृद्धि भी भ्रस्नसों धर्महि नीति चलावै।। जीतन को करे केते उपाय भी दीरघ दिष्ट सबै फल पावै। भाखत हैं बिसुनाथ ध्रुवै नृप सो कबहुं नहिं राज गंवावै ॥६॥ होय नहीं कबहं बस काह समै सब मे निज भाव जनावै। राखे रहै हुकूमें सब पै कहं 'मित्र बनाय न तेज गंवावै।। साम औ दाम औ दंड ग्री भेद की रीति करै जु सबै मन भावै। भाखत हैं बिसुनाथ ध्रुवै कला षोड़सौ भूपति राज बढ़ावै ॥७॥ जो हरिग्राह्मिक में मन लाय करै नृप ग्राह्मिकहू स्मृति भावै। मानै ब्रहे प्रभु को सब है प्रभु रूप सबै निज किंकर भावै।। देह ते आपूहि भिन्न गने करि सासन भिक्त प्रजान चलावै। भाखत हैं बिसुनाथ ध्रुवै दोऊ लोक मैं भूपित सो सुख पावै ॥ ।। ।।

# राय ईश्वरीप्रतापनारायण राय

राय ईश्वरीप्रतापनारायणजी का जन्म सं० १८५९ में गोरखपुर जिले के पड़रौना-राजवंश में हुआ। हिन्दा, संस्कृत ग्रौर फारसी में इनकी ग्रच्छी गित थी। ये निम्बार्क-सम्प्रदाय के शिष्य थे। राधाकृष्ण के बड़े प्रेमी उपासक थे। पड़रौना में इनके बनवाये हुएं बहुत सुन्दर मन्दिर, बाग ग्रौर तालाब हैं। ये बड़े उदार, दानी, भगवद्भक्त ग्रौर सुविचार-वान् थे। २२ वर्ष की ग्रवस्था ही से किवता-रचना का इनको चसका लग गया था। राजा होकर, राजकाज के भंभटों में फंसे रहकर भी

इन्होंने बड़े मनोयोग से सुन्दर कविता की है, यह इनकी प्रकृष्ट प्रतिभा का प्रमाण है। इनका सं०१९२५ में देहान्त हुआ।

इन्होंने संस्कृत ग्रौर हिन्दी दोनों भाषाग्रों में कविता की हैं। कही-कही पञ्जाबी की भी भलक ग्रा गई हैं। इनके रचे हुए कई ग्रन्थ कहें जाते हैं। ग्रभी केवल एक ग्रन्थ "रहस्य-काव्य-श्रङ्कार" वर्तमान पड़रौना-नरेश राजा ब्रजनारायण राय जी ने प्रकाशित किया है। ग्राशा है, शेष ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जांयगे।

इनकी कविता सरस श्रीर मनोहर हे । ये गानविद्या मे भी बड़े प्रवीण थे । इनकी कविता के कुछ नम्ने यहां दिये जाते हैं—

मोह को जाल पसार चहुं दिस संतत खेलत काल अहेरो ।
भाग तू मोह मया तिज मूरख काहू को तू न कोऊ कहुं तेरो ॥
नश्वर या तन को समबन्ध प्रताप छुटै छिन साम सबेरो ।
छोड़ि सबै अमजाल निरंतर श्रीबन मे बस हे मन मेरो ॥१॥
कोई कहै ग्रान कोई ग्रापहि भगवान बनै कोई कहै दूरि कोई नेरेही
लखाव रे । कोई कहै रूप ग्रौ अरूपवान कोई कहै कोई कहै निर्गृन कोई
सगुन बताव रे ॥ तामें मित भरमै ग्रौ भिल के न बाद ठान तोहि क्या

### राग सोरठ मलार

बिरानी पड़ी अपनी सुरभाव रे। श्रदभुत प्रताप मूरि जीवन है रिसकन

की सदा रसिक भक्तन के सदन रह बावरे।।२॥

तो बिन को यह नेह निबाहै।

ऐसा हित प्रतिपालनहारो तू ही एक सदा है।। हंसे हंसत बोले बोलत हंसि मिले मिलन को उमा है। जोइ जोइ चाह प्रताप करत चित सोइ राज तू चाहै।।३॥

#### राग धमार

बेसर थिरिक रही अधरन पैमोती थिरकत जात। लिख प्रताप पिचकारी लाल जी के रिह्न गई हाथ की हाथ।।४।।

## पजनेस

पजनेस का जन्म पन्ना में हुग्रा। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म-संवत् १८७२ लिखा है। इनका रचा हुग्रा कोई ग्रंथ ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हुग्रा। स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा ने इनके कुछ छन्दों का संग्रह "पजनेस प्रकाश" नाम से प्रकाशित किया था। उसके देखने से पजनेस एक प्रतिभाशाली किन जान पड़तेहैं। ये प्रृंङ्कारी किन थे। इनकी किनता में कही-कही अश्लील वर्णन भी ग्रा गया है। इनकी किनता से जान पड़ता है कि ये संस्कृत और फारसी के भी ज्ञाता थे।

इनका रचा एक हस्तिलिखित काव्य-ग्रंथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के पास है। उसके प्रकाशित होने पर इनकी प्रतिभा का ग्रधिक प्रकाश प्रकट होगा।

यहां हम इनकी कविता के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं-

छहरै छ्रबीली छटा छूटि छितिमंडल पै उमग उजेरो महा ग्रोज उजबक सी। किव पजनेस कंज मंजुल मुखी के गात उपमाधिकात कल कुंदन तबक सी।। फैली दीप दीप दीप दीपित वीपित जाकी दीपमालिकी को रही दीपित दबक सी। परत न ताब लिख मुख महाताब जब निकसी सिताब ग्राफ्ताब के भभक सी।। १।।

नवला सरूप रूप रावरे रुचिर रूप रचना बिरंचि कीनी सकुच न लागी है। भन पजनेस लोल लोयन को लौकों गोल गुलफ गोराई लाज सकुच न लागी है।। सुन्दर सुजान सुखदान प्रीति प्रीतम की एको ना परेख श्रब सकुचन लागी है। औचक उचन लागी कंचुंकी रुचन लागी सकुचन लागी श्राली सकुचन लागी है।।२।।

कित पजनेस केलि मधुप निकेत नव दर मुख दिव्य घरी घटिका लटीकी हैं। विधु पर बेष चक्र चक्र रिवरण चक्र गोमती के चक्र चक्रता-कृत घटीकी है।। नीवी तट त्रिबली बली पै दृति कोसतुण्ड कुंडली किलत लामलितका बुटीकी है। उपटीकी टीकी प्रभाटीकी बघूटी की नाभिटीकी धुजंटी को औ कुटी संपुटीकी है।।३।। पियो जब सुधा तब पीबे को कहा है और लियो शिवनाथ तब लेइबो कहा रह्यो। जान्यो जिन रूप तब जाने को कहा है और त्याग्यो मन आस तब त्यागिबो कहा रह्यो।। भने शिवसिंह तुम मन में बिचारि देखो पायो ज्ञान धन तब पाइबो कहा रह्यो। भयो शिवभक्त तब हुँबे को कहा है और आयो मन हाथ तब आइबो कहा रह्यो।।।।।

कहकही काकली कलित कल कंठन की कंजकली कार्लिदी कलोल कहलन में । सेंगर सुकवि ठंड लागती ठिठुरवारी ठाठ सब ठटे लिग लेते टहलन में ।। फहरैं फुहारे फिब रही सेज फूलिन सो फेन.सी फिटिक चौतरा के पहलन में । चांदनी चमेली चम्पा चारु फूल बाग बीच बिसये बटोही मालती के महलन में ।। २।।

## रघुराजसिंह

रघुराजिसह रीवां के महाराज थे। इनका जन्म संवत् १८८० में हुआ। सं० १९११ में अपने पिता महाराज विश्वनाथिसह के स्वर्गवासी होने पर ये गदी पर बैठे। इनकी मृत्यु सं० १९३६ में हुई। इनके १२ विवाह हुए थे। किवता महाराज रघुराजिसह की पैतृक सम्पत्ति थी। इनके पिता और पितामह भी अच्छे किव और सत्कवियों के आश्रयदाता थे। रघुराजिसह हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं के पंडित और किव थे। दान और भित्त में भी इनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है। शिकार खेलने का इन्हें बड़ा व्यसन था। शिकार में इन्होंने ९१ शेर, एक हाथी, १६ चीते और हजारों हिएण तथा अन्य पशुओं का वध किया था। मृत्युकाल से ५ वर्ष पूर्व ही से इन्होंने राज्यप्रबंध से सम्बन्ध छोड़ दिया था। उस समय ब्रिटिश-सरकार राज्य की देखरेख करती थी। सं० १९३३ में इनको संतान-सुख प्राप्त हुआ।

इनके ग्राश्रय में बहुत-से किव रहा करते थे। उनमें से कुछ के नाम ये हैं—रिसकनारायण, रिसकिबिहारी, श्री गोविन्द, बालगोविन्द और रामचन्द्र शास्त्री। महाराज रघुराजसिंह के रचे हुए निम्निलिखित ग्रन्थ हैं——
सुन्दर शतक, विनयपित्रका, रुक्मिणीपरिणय, ग्रानन्दाम्बुनिधि,
भिक्तिविलास, रहस्य पंचाध्यायी, भक्तमाल, रामस्वयंवर, यदुराज-विलास,
विनयमाला, रामरिसकावली, गद्यशतक, चित्रकूटमाहात्म्य, मृगयाशतक,
पदावली, रघुराजविलास, विनयप्रकाश, श्रीमद्भागवत माहात्म्य, राम
ग्रष्ट्याम, भागवत भाषा, रघुपति शतक, गंगा शतक, धर्म विलास, शंभु
शतक, राजरंजन, हनुमतचरित्र, श्रमर गीत, परम प्रबोध श्रौर जगन्नाथ
शतक। रघुराजसिंह की कविता कही-कहीं बड़ी मनोहर हुई है। ये राम
भक्त थे। राम को दास भाव से भजते थे। श्रपनी कविता में कहीं-कहीं
त्लसीदास की छाया भी इन्होंने ली है।

यहां रुक्मिणी परिणय भ्रौर रघुराजविलास से इनकी कुछ कविताएं उद्धृत की जाती हैं—

केशव जन्म लै श्राज्ञा दई तब लै शिशु को वसुदेव सिधारे।
गोकुल में यशुदा के निकेत में राखि सुतै दुहिना लै पधारे।।
बाल ही में बिकरार सुरारिन पूतना धेनुक श्रादि संहारे।
शक्त के कोप ते राख्यो बजै गिरिधारी सु सात दिनै गिरिधारे।। १।।
जानि दुखी यदुवंशिन को संग दानगनी मधुरा कहं श्राये।
कांसिह कूटिकै मातु पिता को छोड़ाय कै बन्धन मोद बढ़ाये।।
श्राहुक को यदुराज दियो निज बन्धुन के दुख हन्द मिटाये।
मागध को मद मंथन कै श्रव हारका हारकानाथ बसाये।। २।।
दीनन पालिबो शत्रुन शालिबो घालिबो भक्तन के दुख को है।
दीठि दया की प्रजा पै पसारिबो धर्म सुधारिबो चित्त बसो है।।
पाप नशाइबो नीति चलाइबो कीरित बेलि बढ़ाइबो सोहै।
बृद्धन मानिबो यज्ञन ठानिबो यों जिनके गुण को सब जोहै।। ३।।
बृद्धि लखे हिय लाजै वृहस्पित रूप सखे हिय लाजत मार है।
धीरज दासरथी सो श्ररीनपै कोपिबो शम्भु सों शील श्रगार है।।

विकम जासु त्रिबिकम के सम क्षोनीक्षमा सुखसिंध को सार है। तेज क़ुशानु प्रताप ते भानु यशैते लजै सितभान भ्रपार है।। ४॥ कोमल बोलै कठोरे कहै किये येकह सेवा सतै करि मानत। वाके सबै अपकार बिसारि निजै चित में उपकारिह स्रानत।। जोई कहै करै सोई सदा द्विज की निज देवता सों जिय ठानत। दीनन दान मुनीशन मान ग्ररीन कृपान को देइबो जानत ॥ ५॥ कंचन दान में मेरु डरै गजदान में गोवति गौरी गजानन। दान तुरंग को देखि दिवाकर दाहिन बाम है जात दिशानन ।। दान मही के मही के महीपित त्रासित जी के बिलोकत कानन। हेरि क् शाहरि के कर में डर तो त्रयलोक करै चतुरानन ॥ ६॥ माधुरी माधव की वह मुरति देखतही दग देखे बनेरी। तीनिहं लोक की जो रुचिराई सुहाई अहै तिनही के घनेरी।। सोभा शचीपति श्रौ रति के पति की कछ श्राई न मेरे मनेरी। हेरि मैं हारचो हिये उपमा छविह छवि पाई बिराजित नैरी ।। ७ ॥ ब्रज में जेहि के मुरली ध्विन को सुनिक यह कौतुक होत भयो। परिवार बिसारि हिये हरिधारि सुगोपिका छोड़ि अवासदयो ॥ कर नपूर कंकन पांयन में कटि किंकिणी को करि हारु लयो। नंदनंदन के ढिग को यों गई सरितागण सागर को ज्यों गयो ॥ ५ ॥ मुख देखतही मनमोहन को अति सोहन जोहन लागी जबै। निह नैन हिलै निह बैन चलै निह धाय मिलै निह शीश नवै।। ब्रजबालन हाल लख्यो ग्रस लाल उताल कियो उरमाल तबै। रसरास विलास में हास हलास सों पूरण के दिय आश सबै ॥ ९॥ मथरा के मनोहर मारग में मुरली घरे मंडित ग्वालन सों। लिख कुबरी मोहित दै ग्रंगराग चह्यो मिलिबो हिंठ लालन सों।। ग्रतिरूप अनुप भयो तेहि को भई पूजित देवन बालन सों। रति रंभा रमा सुख दुर्लभ जो छनही में दियो तेहि ख्यालन सों ॥१०॥

## दोहे

कल किशलय कोमल कमल , पदतल सम नहिं पांय। यक सोचत पियरात नित , यक सकुचतु भारि जाय ।। १ ॥ विलसति यदुपति नखनितति , श्रनुपम द्युति दरिशाति । उड़पति युत उड़ अविल लिख , सकुचि सकुचि दुरिजाति ॥ २ ॥ सविता दुहिता श्यामता , सुखसरिता नख ज्योति । भारती, चरण त्रिवेणी होति॥ ३॥ सतल ग्रहणता गुलुफ गुलुफ खोलनि हृदय हो तौ उपमा तुल। ज्यों इंदीवर तट असित , द्वै गुलाब के फल ॥ ४ ॥ लालको , ग्रति ग्रनुपम दरशाहि। यें डी नारंगी , सम कहि कवि सकुचाहिं।। १।। बाग की चारु चरण की आंगुरी, मो पै वरणि न जाइ। कमल कोश की पांखुरी, पेखत जिनहि लजाइ।। ६।। अति ग्रनुपम कहि जाति नहि , युगल जंघ की ज्योति । जिनहि जोहि कलकलभ को , शुंड कुण्डलित होति॥ ७॥ जान् यदुराज की , जोहि सुकवि रसभीन। कहत मार शृङ्गार के संपुट दें रिच दीन ॥ = ॥ उरू सलोने श्याम के, निरखत टरत न नैन। श्रृङ्गार के, मानहं विरच्यो मैन ॥ ९ ॥ यदुपति कटि की चारुता , को करि , सकै बखान। जास् सूछवि लखि सक्चि हरि, रहत दरीन दूरान ॥ १०॥ नाभिको सुखमा सुठि पद्मनाभ के सरसाय। निरिख भानुजा धार को . भ्रमि भ्रमि भवंर भुलाय ॥ ११ ॥ लली कान्ह रोमावली, भली बनी छवि छाय। मनहुं काम शृङ्गार की, दीन्ही लीक खंचाइ॥१२॥ वर दामोदर को उदर, जेहि नहिं समता पाइ। नवल ग्रमल बल दल सुदल , डोलत रहत लजाइ ।। १३ ।।

उर अनुपम उनको लसै सुखमाको अति ठाट। मनहुसुछिबिहिय भरि भये , काम श्रुङ्गार कपाट ॥ १४॥ कामकरभ कर उरग वर , रस श्रृङ्गार द्रुम डार। भुजिन जोहि जदुवीर के देव पराभव पार ॥ १५ ॥ श्रीयदुपति के भुज युगल , छाजि रहे छवि भौन। निरखत जिनहि भुजङ्गवर , लजि पताल किय गौन ॥ १६ ॥ देविकनन्दन कठ को , रच्यो न विधि उपमान । जे जड़ दरको पटतर्राह , तिन सम जड़ न जहान ॥ १७॥ ग्रीवा गिरिधरलाल की , ग्रनुपम रही विराजि। निरिख लाज उर दरिक दर , बस्यो उदिध मह माजि ।। १८ ॥ मनमोहन के नैनवर बरणि कौन विधि जाहि। कज खज मृग मैन शर, मीनहु जेहि सम नाहि॥ १६॥ यदुपति नैन समान हित , विधि ह्वै बिरचै मैन। मीन कञ्ज खञ्जन मृगहु, समता तऊ लहै न ॥ २०॥ भालपटलि नगवत की , भनति भारती नीठि। वशीकरन जपकरन की , मनमनोज सिधि पीठि ।। २१ ।। बाललाल के भाल में , सुखमा बसी बिशाल। सुछिव माल शशि अरध है , निरखत होत विहाल।। २२॥ ् यद्भपति भौहन की सुछवि , मदन धनुष की सोभ । जीति लसतहै तिनहि लखि, दुग न दरत रतलोभ ॥ २३ ॥ भौह बरुण यद्राज की रही अपूरुब सोहि। करहि लजोहै कामधनु, शरमन छवै पोहि ॥ २४ ॥ हरिनासा की सुभगता, ग्रटिक रही दुग माह। कामकीर के ठोर की, सुखमा छुवति न छाह।। २५॥ गोल कपोल भ्रतोल है, छाये सुछवि भ्रमान। मदन भारसी रसपसर, समं शर करत अजान।। २६॥ श्रवण सलोने स्याम के , छहरित छटा नवीन।
मदन महोदिध सीप की , सुखमा लीन्ही छीन ॥२७॥
राजत पुरट किरीट शिर , प्रगटत प्रभा श्रखि ।
उयो मनहु गिरि नील पर , कनुपम रिब छिब मिड ॥२८॥
गीत

भजु मनो देवकी जठर महोदिध पूर्ण मृगाकम्दारम्। यदुकुल कुमुद बिनोद बिकाशक बिभु बसुदेव कुमारम्।। निलन नयन निलनी हहानन नवनी रद्तनु नीलम्। समय बिजय कर चारु चतुर्भुज शोभित सुन्दर शीलम् ॥ मणिमय मुकूट मनोहर मस्तक पीत बसन बनमालम् ! कुण्डल मण्डित गण्य मण्डल चन्दन चित्रभालम्।! रुविमणी बिराजित बाम भाग मनु राग यागजवलभ्यम्। सिहासनासीन कमनीय सभा सुबिभावित सभ्यम्।। सुर सुरेन्द्र बैरच्य बिरचि सुर्राष महिष समाजम्। दीन दया बितरण सदानि वरपावित जनरघुराजम् ॥१॥ सिख पश्य कोशल कान्त सुखद कुमारमित सुकुमारकम् 🔓 मैथिलनिवास बिलास बिलसित मदनमनोऽपहारकम् ॥ मंडपे सीतायुत सुषमाभरं सीतावरम्। सुबिवाहकम्मं बिधान मतिकुर्वाणमद्भुत तारकम्।। मणिमुकुट पीताम्बर सुनव्यमुखारबिदमनिन्दितम्। मेदुर सुघन मस्तकदिवामणिमिक्तडिद्गणवन्दितम् ॥ किंचित्कटाक्ष विकाश वीक्षित जानकी सुषमामुखम् । गुरुजन निकट लज्जावशं गतमधोभावितशशिमुखम् ॥ जनकात्मजाप्पितदृष्टि ककण कलिनकर धृतचन्दनम् ।

रघुराज राजसमाज शोभित सानुजं रघुनन्दनम् ॥२॥ सिख लखन चलो नृप कुवर भलो । मिथिलापित सदन सिया बनरो ॥ शिर मौर बसन तन में पियरो । हठ हेरि हरत हमरो हियरो ॥ उर सोहत मोतिन को गजरो। रतनारी श्रिखयन मे कजरो।। चितये चित चोरत सिख समरो। चितये बिन जिय न जिये हमरो।। श्रनके श्रिल अजब लसे चेहरो। क्रिप क्रूलि, रह्यो किट लौं सिहरो।। युवती जन को जालिम जहरो। मन बैठत लखत मैन पहरो।। पुनि ऐहै नाहि जनक शहरो। छेरि लोचन लाहुन कर गहरो। यक है वहि लखत बड़ो अनरो। पुनि रुकत न रोकहु मन उन रो।। चित चहत अरी लिंग जाऊं गरो। रघुराज त्यागि घर को कमरो।। सा

मोहि तो भरोसो भूरि ग्रपनी कमाई को।
कबहूं काहू को नहीं कियो है भलाई को।।
कियो काम लोभ कोह मोह सों मिताई को।
रोज रोज पाल्यो निज नारि नाति भाई को।।
कबहूं न पूज्यो साधु लैंके आगुग्राई को।
पूरी प्रीति पापिन सों नारि हू पराई को।।
बाढ्यो है घमण्ड मोह माया ठाकुराई को।
बेस बजवायो द्वार पाप ही बधाई को।।
रोज रुजगर कियो जीव ही सताई को।।
सपन्यो न सोच्यो नाथ भिक्त सुखदाई को।।
धर्म कमं कीन्ह्यो केते लोक की बड़ाई को।
कबहूं न पायो पार विषै भोगताई को।।
बाकी न रह्यो है रधुराज पितताई को।
मोहि ना उधारे पिततपावन नाम गाई को।।

मूरुख मानत यही बड़ाई।
राजा भयो बिभौ घन बांघर नींह सन्तन शिर नाई।
भोजन मैथुन ऐश करत नित दिय बय वृथा बिताई।।
ह्वै पंडित पढ़ि न्याय व्याकरण भरे घमंड महाई।
सन्त चरण परसत सकुचत शठ जोरत घन बहुताई।।

मन्त्री भयो महामदमातो चलत भुजानि फुलाई।
सन्तन ग्रोर तकत कबहूं निह कालभीति बिसराई।
धिनक भयो धन घरचो गाड़ि महि जानत रही सदाई।
कबहु न हिर हर जन के हेर्नीह कौड़िहु कान लगाई।।
भयो राज सामन्त जगत जो हिठ परलोक भुलाई।
करत सन्त ग्रपकार जानि ग्रस मीच नगीच न ग्राई।।
किल कुचालि कहं लों मुख बरणों देखतही बिन ग्राई।
गुरू होन सब कोउ जग चाहत शिष्य होत सकुचाई।।
सोई बड़ो गुरू सबको सोइ ताकी सत्य बड़ाई।
जो रघुराज सदा सन्तन की करत चरण सेवकाई।। ४।।

## द्विजदेव

अयोध्या नरेश महाराजा मार्नीसह का उपनाम द्विजदेव था। द्विजदेव ग्रवध के तालुकेदारों के एसोसियेशन के सभापति थे। इनका देहान्त लगभग ५० वर्ष की ग्रवस्था में, सं० १९३० मे हुग्रा।

ये शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। किवयों श्रौर विद्वानों का ये बड़ा आदर करते थे। ये स्वयं एक अच्छे प्रतिभाशाली किव थे। इनका रचा हुश्रा कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नही ग्राया। इनके उत्तराधिकारी महामहोपाध्याय महाराजा सर प्रताप नारायण सिंह के० सी० श्राई० ई०, उपनाम ददुश्रा साहब ने ''रसकुसुमाकर '' नामक श्रलङ्कार और रस सम्बन्धी हिन्दी-किवता का एक बड़ा संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित किया है। उसमे द्विजदेव के बहुत-से छन्द मिलते हैं। उसमे से श्रौर कुछ अन्य किवता-संग्रहों में से इनके थोड़े-से छन्द चुनकर हम नीचे प्रकाशित करते हैं—

जावक के भार पग परत धरा पै मन्द गन्ध भार कवन परी है छूटि ग्रलकें। "द्विजदेव" तैसिये विचित्र बरुनी के भार आधे ग्राधे दृगन परी हैं ग्रव पलकें।। ऐसी छवि देखि ग्रग ग्रग की ग्रपार बार बार लोल लोचन सु कौन के न ललकें। पानिप के भारन संभारित न गात लड्क लिच लिच जात कच भारन के हलकें।। १।।

भूले भूले भौर बन भांवरे भरेंगे चहूं फूल फूल किंशुक जके से रिह जाय हैं। ''द्विजदेव'' की सौ वह कूजिन बिसारि कूर को किल कलंकी ठौर ठौर पछताय है।। ग्रावत बसन्त के न ऐहै जो पै स्याम तो पै बावरी ! बलाय सों हमारेऊ उपाय है। पीहै पहिले ही ते हलाहल मंगाय या कलानिधि की एकी कला चलन न पाय हैं।।२।।

बांके संक हीने राते कञ्ज छिव छीने माते भुकि झुकि भूमि भूमि काहू को कछू गनै न। ''द्विवदेव'' की सौं ऐसी बानक बनाइ बहु भांतिन बगारे चित चाह न चहूघा चैन। पेखि परे पात जो पै गातन उछाह भरे बार बार ताते तुम्हें बूभती कछूक बैन। एही बजराज मेरे प्रेमधन लूटिबे को बीरा ख़ाइ ग्राये किते आपके ग्रनोखे नैन।।३।।

√र्कारो नभ कारी निसि कारियै डरागी घटा भूकन बहत पौन ग्रानन्द को कन्द री। ''द्विजदेव'' सांवरी सलोनी सजी स्याम जूपै कीन्हों ग्राभिसार लिख पावस ग्रानन्द री।। नागरी गुनागरी सु कैसे डरै रैनि डर जाके संग सोहै ये सहायक ग्रमन्द री। बाहन मनोरथ उमाहै संगवारी सखी मैन मद सुभट मसाल मुखचन्द री।।४।।

काहू काहू भांति राति लागी ती पलक तहां सपने में प्रानि केलि रीति उन ठानी री। ग्राप दुरे जाय मेरे नैनिन मुदाय कछु हौंहूं बज-मारी ढूंढ़िबे को अकुलानी री।। एरी मेरी ग्राली या निराली करता की गति "द्विजदेव" नेकऊ न परत पिछानी री। जौलीं उठि ग्रापनो पथिक पिय ढुंढ़ौं तौलौं हाय, इन ग्रांखिन ते नीदई हेरानी री।। ।।।

घहिर घहिर घन सघन चहुंघा घेरि छहिर छहिर विष बूंद बरसा-वैना। "द्विजदेव" की सों ग्रब चूक मत दांव परे पातकी पपीहा तू पिया की घुनि गावैना।। फेरि ऐसी ग्रवसर न ऐहै तेरे हाथ परे मटिक मटिक मोर सोर तूमचावैना। हौं तो बिन प्रान प्रान चहत तज्योई अब कत नभ चन्द्र तूग्राकाश चिंढ धावैना।।६।।

बोलि हारे कोकिल बुलाय हारे केकी गन सिखे हारी सखी सब जुगत नई नई। ''द्विजदेव" की सों लाज वैरिन कुसंग इन ग्रंगिनिहीं ग्रापने भ्रनीती इतनी ठई ।। हाय इन कुंजन ते पलटि पधारे स्याम देखन न पाई वह सूरति मुधामई । भ्रावन समें में दुखदाइनि भई री लाज चलन समें में चल पलन दगा दई ।।७।।

चित चाह ग्रव्झ कहैं कितने छिव छीनी गयन्दन की टटकी। किव केते केहैं निज बुद्धि उदें यह जीनी मरालन की मटकी।। ''द्विजदेव जू'' ऐसे कुतर्कन में सब की मित योंही फिरै भटकी। वह मन्द चले किन भोरी भट्ट पग लाखन की ग्रंखियां ग्रंटकी।। ।। सोधे समीरन को सरदार मिलन्दन को मनसा फलदायक। किशुक जालन को कलपदुम मानिनी बालनहूं को मनायक।। कन्त अनन्त अनन्त कलीन को दीनन के मन को सुखदायक। सांचे मनोभव राज को साज सु ग्रावत ग्राज इतें ऋतुनायक।। ९।।

## रामद्याल नेवटिया

सेठ रामदयाल नेविटया का जन्म कार्तिक शुक्ल १३ सं० १८६२ में, मंडावा (शेखावाटी) में हुआ। आपके पिता का नाम सेठ मनसाराम था। जन्म के चालीस दिन पीछे थ्राप फतहपुर, जो मंडावा से सात कोस पर है, लाये गये। फतहपुर ही आपके परिवार की निवासभूमि है।

बालकपन ही से विद्या की ग्रोर ग्रापकी ग्रधिक रुचि थी। थोड़ी ही ग्रवस्था में ग्राप व्यापक कामों में दक्ष होगये। संवत् १८९६ में आपके पिता का देहान्त होगया। सं० १९०७ में ग्राप ग्रजमेर के सेठ प्रतापमलजी मेहता के व्यापार के प्रधान संचालक होकर पूना गये। पूना में व्यापारिक काम करते हुए भी ग्रापने बड़े परिश्रम से हिन्दी, संस्कृत, गुजराती ग्रीर उर्दू में ग्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। साधारण निकंति भी ग्राप समक्ष छेते थे।

सं० १९१४ में भ्राप श्रजमेर वापस गये श्रौर वहां से कुछ दिन बाद फतहपुर चले श्राये। तब से वहीं रहने लगे।

म्राप बड़े विद्या व्यसनी थे। पुस्तकों से भ्रापका बड़ा प्रेम था।

गीता का प्रतिदिन पाठ करते थे। ग्रापके पुस्तकालय में हिन्दी श्रौर संस्कृत की पुस्तकों का बहुत ग्रच्छा संग्रह है।

श्राप बड़े मिलनसार, सुशील, विनयी, सदाचारी, उदार, न्याय-प्रिय श्रीर शांत पुरुष थे। श्रिभमान तो श्रापको छू भी नहीं गया था। मारवाड़ी जाति के आप रत्न थे। आपके समान विद्वान् मारवाड़ी जाति में श्रभीतक कोई नहीं हुआ। श्राप समाज-सुधार के बड़े पक्षपाती थे। गुणियों का श्रादर श्राप बड़े प्रेम से करते थे।

मुफे ग्रापके समीप रहने का कई वर्षो तक ग्रवसर मिला था। जब कोई शास्त्रीय चर्चा छिड़ जाती थी तब ग्रापके ग्रयाथ पांडित्य का चमत्कार देखकर मनमें बड़ा ग्रानन्द उमड़ ग्राताथा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के आप मित्रो में सेथे। राजा शिवप्रसाद से भी ग्रापका पत्र-व्यवहार था।

बालकपन में भ्रापकी भ्रार्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। आपके सद्व्यवहार, कर्त्तव्यपरायणता, सत्याचरण और वर्मनिष्ठा पर लद्द्मी भी मोहित हो गई भ्रौर अपने जीवन-काल ही में आप भ्रपने वृहत् परिवार को करोड़ों की सम्पत्ति से सुखी देखकर स्वर्गवासी हुए।

श्रीपका स्वास्थ्य बहुत सुन्दर था। सं० १९७० में श्रापने गङ्गोत्री श्रीर जमनोत्री की यात्रा की थी। सं० १९७४ के ग्रंत में श्राप मथुरा श्राये। वहीं मेरा श्रापसे श्रन्तिम साक्षात्कार हुआ। आप चार बजे प्रातःकाल उठते शौच श्रीर स्नान से निवृत्त होकर पूजा पर बैठ जाते थे। पूजा-पाठ श्रापने श्रन्तिम समय तक नहीं छोड़ा। श्राप महीन से महीन अक्षर भी वृद्धावस्था में बिना चश्मे की सहायता के पढ़ छेते थे। श्रभी थोड़े ही दिन हुए, श्राह्विन श्रमावस्या, सं० १९७५ में आपने इस असार संसार को परित्याग किया।

ग्राप हिन्दी के ग्रच्छे किव थे। ग्रापके रचे हुए तीन ग्रन्थ हैं। 'तीनों छप चुके हैं। उनके नाम ये हैं—१—प्रेमांकुर २— बलभद्रविजय, ३—-लक्ष्मणामञ्जल। किस्ता में ग्राप ग्रपना उपनाम कृष्णदास रखते थे। नीचे हम आपकी कविता के कुछ नम्ने उद्घृत करते है-बीत रही सब ग्राय तदिप बीती निह आशा। ग्रजहं चहं सुख भोग रोग भय बडा तमाशा।। शिथिल हो गई देह बात पित कफ ने घेरा। इवेत केश सदेश समन का लाया नेरा।। शक्ति-हीन इन्द्री भई भिक्त लेश नहिं तनक मन। तष्णा कों तज रे ग्रथम भजत क्यों न राधारमन ॥ १॥ मै कीनों बहु दोष , एक भरोसे स्रापके। तुमही करिहौ रोष, तो पापी की कविन गति।। २॥ दूजो ग्रादर ना करै, वाको कछू न दोस। मै तेरो तूना सुनै, यह भारी श्रफसोस ॥ ३ ॥ सिधु होय जल बिन्दु, इन्दु सम होय दिवाकर। ग्रनल कमल को फुल तुल सम होय घराघर।। माहर मधुप समान , भूप भ्राता जिमि जानै। शत्रु होय निज दास लोक ग्राज्ञा सब मानै।। पाप होय हरजाप सम , को दूराय नहिं भूपरै। ग्रानन्द कन्द ब्रजचन्द्र जब , करुणानिधि किरपा करै।। ४ ॥ माधव तुम बिन सब जग भुठो। रिव, सिस, अनिल, ग्रनल, जल थल में तुमरो ही तेज ग्रनूठो ।। नन्दिकशोर भीर नहिं जांचू राजी रहो चाहे रूठो। मैं हं ग्रनन्य ग्रापको सेवक "कृष्णदास" पै तठो ॥ ४॥

जग में हरि विन कोइ न संगाती। वाको मत बिसरो दिन राती।। पल पल ग्राय घटै नर तेरी ज्यों दीपक बिच बाती। चेत चेत नर चेत चतुर हो गइ न लौब फिर ग्राती॥ सब प्रपने स्वारथ के सङ्गी सुत बनिता प्रक नाती। "कृष्णदास" की त्रास मिटावे जनम मरन के साथी॥

## लक्मणिमंह

॰राजा लक्ष्मणसिंह यदुवंशी क्षत्रिय थे। जन्म-भूमि द्यागरा, जन्म-संवत् १८८३, मृत्यु-संवत् १९५३।

राजा लक्ष्मणिसह संस्कृत, हिन्दी, भ्ररबी, फारसी, बंगला भ्रौरभ्रंभेजी के अच्छे ज्ञाता थे। सन् १८५७वाले सिपाही विद्रोह में इन्होंने भ्रंग्रेजों को बड़ी मदद पहुंचाई थी, इससे सन् १८७०के प्रथम दिल्ली-दरबार में इनको गवर्नमेंट ने राजा की पदवी दी। ये २० वर्ष तक ८०० ६० मासिक पर पहले दरजे के डिप्टी कलक्टर रहे। कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर ह्यूम की इन पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्हीं की कृपा से इनकी विशेष उन्नति हुई।

यद्यपि डिप्टी कलक्टरी के कामों से इन्हें ग्रवकाश बहुत कम मिलता था, तो भी हिन्दी की ओर इनका ऐसा प्रेम था कि जो समय बचता उसे ये उसी की सेवा में लगाते थे। गवर्नमेंट की बहुतसी सरकारी किताबों का हिन्दी में उल्था करने के सिवा इन्होंने शकुन्तला, मेघदूत ग्रीर रघुवंश का ग्रनुवाद भी किया है। मेघदूत का ग्रनुवाद पद्य में श्रीर रघुवंश का ग्रनुवाद गद्य में है। ये ही पृस्तकों हिन्दी-जगत में इनको ग्रजर-ग्रमर बनाये रहेंगी । इन पुस्तकों के ग्रनुवाद में इन्होंने ग्रपने पांडित्य का जो चमत्कार दिखाया है वह किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा नहीं है। भारतवर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी इनको हिन्दी का किय माना है। इनके अनुवाद में यह विशेषता है कि पद्य की कौन कहे, गद्य में भी उर्दू, फारसी का एक शब्द नहीं ग्राने पाया है। फिर भी एक-एक पद सरस, स्पाठ्य ग्रीर सरलता से भरा हुग्रा है।

शकुन्तला ग्रौर मेघदूत के ग्रन्वाद में से इनकी कविता की कुछ छटा हम दिखलाते हैं—

> शकुन्तला कैसे भ्रमर चुम्बन करत । नागकेसरि को सुम्रङ्कन रहित रहसिहि भरतं॥

सिरस फूलन कान धरि बन युवित मन को हरत। देत शोभा परम सुन्दर सरस ऋतु लखि परत (।

रुखन तर मुनि अन्न परघो है। शुक्रकोटर तें यह जु गिरघो है।।
कहूं धरी चिक्कन सिल दीसें। इंशुदिफल जिन पै मुनि पीसें।।
रहे हरिन हिल ये मनुषन तें। नैन न चौंकत बोल सुनन तें।।
सोहति रेख नदी तट बाटा। बनी टपिक जल बल्कल पाटा।।
पवन भकोरित है जल कूला। बिटप किये जिन उज्जल मूला।।
नव पल्लव दीखत धुधराये। होम धुआं जिन ऊपर छाये।।
उपवन अग्र भूमि के माहीं। किट के दाभ रहे जहं नाहीं।।
चरत फिरत निधरक मुगछौना। जिनके मन शंका नेको ना।।।

अधर रुचिर पत्लव नये , भुज कोमल जिमि डार । श्रंगन में यौवन सुभग , लसत कुसुम उनहार ॥ ३ ॥ तो मन की जानत नहीं , अहो मीत बेपीर । पैमो मन को करत नित , मनमथ श्रधिक श्रधीर ॥ ४ ॥ भानु मन्द कर देत , केवल गन्ध कमोदिनिहिं ।

पै शशि मंडल स्वेत , होत प्रांत के दरस तें।। ५।। कहुं दाभन तें मुख जाका छिग्रो जब तू दृहिता लिखपावत ही। ग्रंपने कर तें तिन घावन पै तुही तेल हिगोट लगावत ही।। जिहि पालन के हित घान समा नित मूठिह मूठ खवावत ही। मृगछीना सो क्यों पग तेरे तर्जे जिहि पूत लौं लाड़ लड़ावत ही।। ६॥

> प्रजा काजे राजा िनत सुकृति पै उद्यत रहें। बड़े वेद ज्ञानी हित सहित पूजें सरसुती।। उमा स्वामी शम्भू जगतपित नील्लोहित प्रभू। छुटावें मोहूं को विपति ग्रति ग्रावागवन सों।। ७॥

### मेघदूत

सुर युवती जुरि मिलि तहं आवें। पकरि तोहि जल यन्त्र बनावें।। रघसि रघसि होरा कंकन सों। नीर भरावें तो अंगन सों।। इन खिलवारन तें यदि तेरो । छुटकारो निहं होय सबेरो ॥ श्रवन कठोर घोर तब कीजो । यो डरपाय उन्हें मग लीजो ॥१॥

तेरे हू ग्रांसू सखा , देगी ग्रवस बहाय।
सरस हृदय जन होत है , बहुधा मृदुल स्वभाय।। २ ॥
तू बिन बोलेहू बरिस , मेटत चातक प्यास।
सज्जन जन उत्तर यही , पुजवत याचक ग्रास।। ३ ॥

## गिरिधरदास

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता बाबू गोपालचन्द्र का उपनाम गिरिधर-दास था। किवता में वे इसी नाम का प्रयोग करते थे। कही कही गिरधारी और गिरिधारन का प्रयोग भी मिलता है। इनका जन्म सं० १८९० में और मरण सं० १९१७ में हुआ। ये हिन्दी के अच्छे किव थे। इन्होंने चालीस ग्रन्थों की रचना की थी। उनमें जरासधबध की विशेष प्रशसा सुनी जाती है। यह महा-काव्य कहा जाता है। कुल २६ वर्ष ४ महीने की भ्रायु मे ४० ग्रन्थों की रचना बडी प्रतिभा का काम है। इनके ग्रन्थ प्रायः भ्रप्रकाशित है। दो एक ग्रन्थों को बाबू हरिश्चन्द्र ने छपवाया था। भीर कई ग्रन्थों का अब कही पता भी नहीं चलता। इनके रचित ३८ ग्रन्थों के नाम थे है—

१—वाल्मीकि रामायण—पद्मानुवादः, २—गर्गं संहिता, ३—भाषा एकादशी की चौबीसों कथा, ४—एकादशी की कथा, ५—छन्दार्णंव, ६—मत्स्य कथामृत, ७—कच्छप कथामृत, ६—नृसिंह कथामृत ९—बावन कथामृत,१०—परशुराम कथामृत,११—रामकथामृत, १२—बल राम कथामृत, १३—बद्ध कथामृत,१४—किल्क कथामृत,१५—भाषा व्याकरण,१६—नीति,१७—जरासंघवघ महाकाव्य,१८—नहुष नाटक,१९—भारती भूषण, २०—ग्रद्भुत रामायण, २१—लक्ष्मी नखशिख, २२—रस रत्नाकर, २३—बाती संस्कृत २४—ककर,वि सहस्र नाम, २५—गया यात्रा, २६—गयाष्टक, २७— द्वादश दल कंमल, २६—स्तुति

पञ्चाशिका, २९—संकर्षणाष्टक, ३०—दनुजारिस्तोत्र, ३१—वाराह स्तोत्र, ३२—शिवस्तोत्र, ३३—श्रीगोपालस्तोत्र, ३४—भगवत्स्तोत्र, ३५-–श्री रामस्तोत्र,३६—श्रीराधास्तोत्र,३७—रामाष्टक,३८—कलि कालाष्टक ।

ये अपनी रचना मे क्लेष श्रीर यमक की अच्छी बहार दिखाते थे! परन्तु नीति श्रीर शांतिरस की किवता इन्होंने बहुत सरल भाषा में लिखी है। हमने इनका कोई ग्रन्थ नहीं देखा। सग्रह-ग्रन्थों में कही-कही इनके रूचे छन्द उद्धृत हैं। उन्हीं में से चुनकर कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं—

सब केसव केसव केसव के हित के गज मोहते शोभा श्रपार है। जब सैलन सैलन सैलन ही फिरै सैलन सैलिह सीस' प्रहार है।। गिरिधारन धारन सों पद के जल घारन लै बसुधारन फार है। श्रिर बारन बारन बारन पै सुर बारन बारन बारन बार है।१।

गुरुन को शिष्यन सुपात्र भूमिदेवन को मान देहु ज्ञान देहु दान देहु धन सों। सुत को मन्यासिन को वर जिजमानन को सिच्छा देहु भिच्छा देहु दिच्छा देहु मन सों।। सत्रुन को मित्रन को पित्रन को जग बीच तीर देहु छीर देहु नीर देहु पन सों। गिरिधरदास दासे स्वामी को भ्राष्ट्री को आसु रुख देहु सुख देहु दुख देहु तन सों। २।।

बातिन क्यों समुक्तावित हो मोहिं में तुमरो गुन जानित राघे।
प्रीति नई गिरिधारन सों भई कुंज में रीति के कारन साघे।।
घूंघट नैन दुरावन चाहित दौरित सो दुरि स्रोट ह्वं आधे।
नेह न गोयो रहें सिख लाज सो कैसे रहे जल जाल के बांघे।।३।।
धिक नरेस बिनु देस , देस धिक जहंन घरम रुचि।
रुचि धिक सत्यविहीन , सत्यधिक बिनु विचार सुचि।।
धिक विचारि बिनु समय , समय धिक बिना भजन के।
भजनहु धिक बिनु लगन , लगन धिक लालच मन के।।

मन धिक सुन्दर बुद्धि बिनु , बुद्धि सुधिक बिनु ज्ञान गति। धिक ज्ञान भगति बिनु भगति धिक , नीहं गिरिधर पर प्रेम भ्रति।४। जाग गया तब सोना क्या रे।

जो नर तन देवन को दुर्लभ सो पाया ग्रब रोना क्या रे।।
ठाकुर से कर नेह आपना इंद्रिन के सुख होना क्या रे।
जब वैराग्य ज्ञान उर ग्राया तब चांदी ग्रौ सोना क्या रे।।
दारा सुवन सदन में पड़ के भार सबों का ढोना क्या रे।
हीरा हाथ ग्रमोलक पाया कांच भाव में खोना क्या रे।।
दाता जो मुख मांगा देवे तब कौड़ी भर दोना क्या रे।
गिरिधरदास उदर पूरे पर मीठा ग्रौर सलोना क्या रे।।।।

दोहे

धनहिं राखिये विपति हित , तिय राखिय घन त्यागि । तजिये गिरिधरदास दोउ , स्रातम के हित लागि ॥ १ ॥ लोभ न कबहुं कीजिये, या मैं बिपति अपार। लोभी को विश्वास नहिं, करे कोऊ संसार ॥ २ ॥ लोभी सरिस अवगुन नहीं . तप नींह सत्य समान । तीरथ नहि मन शुद्धि सम , विद्या सम धन ग्रान ॥ ३ ॥ सकल वस्तू संग्रह करै, श्रावै कोउ दिन काम। बखत परे पर ना मिलै, माटी खरचे दाम ॥ ४ ॥ कारज करिय बिचारि कै, कर्म लिखी सो होय। पाछे उपजै ताप नींह , निन्दा करै न कीय।। ५॥ पुन्य करिय सो नहि कहिय , पाप करिय परकास। कहिबे सों दोउ घटत है, बरनत गिरिधरदास ॥ ६ ॥ पावक बैरी रोग रिन , सेसहु रखिये नाहिं। ए थोरे हूं बढ़ींह पुनि , महा जतन सो जाहि।। ७ ।। अलस प्रमादी रागरिम , नीति न देखत जौन। उर सद ग्रसद बिबेक नहि , ग्रधम ग्रविनिपति तौन ॥ पा

मिल्योरहत निजप्राप्तिहित , दगा समय पर देत । बन्धु ग्रधम तेहि कहत है, जाको मुख पर हेत ॥ ९ ॥ लज्जावती , सीलवती मृदु बैन। तिय कूलीन उत्तम मोई , गरिमाधर गुनऐन ॥ १०॥ ग्रति चचल नितकलह रुचि , पति सों नाहि मिलाप। सो ग्रधमा तिय जानिये, पाइय पूरब जनक बचन निदरत निडर . बसत कुसंगति माहि। मुरख सो सूत अधम है , तेहि जनमे सूख नाहि ॥ १२॥ सुख दुख ग्रह विग्रह विपति यामे तजे न संग। गिरिधरदास बखानिये , मित्र सोइ बर ढङ्गा। १३॥ सुख में सङ्ग्रामिल सुख करें, दुख मे पाछो निज स्वारथ की मित्रता, मित्र ग्रथम है सोय।। १४॥ ग्राप करें उपकार अति , प्रति उपकार न चाह। हियरो कोमल सन्त सम . सृहद सोड नरनाह ॥ १५॥ मन सो जग को भल चहै, हिय छल रहै न नेक। सो सज्जन ससार मं , जाके विमल विवेक ॥ १६॥ उद्यम कीजै जगत में , मिलै भाग्य अनुसार। मोती मिलै कि सख कर सागर गोता मार ॥ १७॥ बिन उद्यम नींह पाइये कर्म लिख्यो ह जौन। बिनु जलपान न जाय है , प्यास गङ्ग-तट मौन ।। १८ ॥ उद्यम मे निद्रा नहीं निहं सूख दारिद माहि। लोभी उर सतोष नहिं, घीर ग्रबंध में नाहिं॥ १९॥ मुख दरिद्र सों दूर है , जस दुरजन सों दूर। पथ्य चलन सों दूर रुज , दूर सीतर्लीह सूर।। २०॥ ग्रति सरसत परसत उरज , उर लगि करत बिहार। चिह्न सहित तन को करत , क्यों सिख हिरि $^{7}$ निह हार ॥ २१ ॥

गौनो करि गौनो चहत , पिय बिदेस सासु पासु जोहत खरी , आंखि श्रांसु पति देवत कहि नारि कहं , श्रौर श्रासरो सर्ग सिढ़ी जानहु यही , वेद पुरान

# लिखराम

लिछराम का जन्म पौष शुक्ल १०, सं० १८६८ को स्थान भ्रमोढ़ा, जिला बस्ती में हुआ था। इनके गांव से लगा हुआ एक ''च्रथी'' गांव है। भ्रमोढ़ा-नरेश ने पुत्र-जन्म के उत्सव में इनकी कविता से प्रसन्न होकर वह गांव सदा के लिए दे दिया, और रहने के लिए एक भ्रच्छा मकान भी बनवा दिया। उसी में ये सपरिवार भ्रानन्दपूर्वक रहते थे।

१० वर्ष की अवस्था में लासाचक, जिला सुलतानपुर-निवासी ईश किव के पास इन्होंने साहित्य पढ़ना आरम्भ किया। पांच वर्ष वहां पढ़-कर सं० १६१४ में अवधनरेश महाराजा मानसिंह के पास चले गये और उन्हीं से साहित्य का मर्म समभने लगे। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। इंससे थोड़े ही समय में इन्होंने साहित्य में अच्छी जानकारी प्राप्त करली।

महाराज मानसिंह इन्हें बहुत चाहते थे। उन्होंने इन्हें "किवराज" की पदवी दी थी। उन्हीं के कारण ग्रवध के सब राजा-रईस इनका बड़ा सम्मान करते थे। किवताद्वारा इन्हें हाथी, घोड़ा, घन, वस्त्र, गांव ग्रादि वस्तुएं समय-समय पर उपलब्ध होती रहती थी। इन्होंने राजाग्रों की प्रशंसा में ग्रनेक ग्रन्थों की रचना की। इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये हैं:—प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर, रत्नाकर, राणेश्वर कल्पतरु, महेन्द्र भूषण, रघुवीर विलास, कमलानन्द कल्पतरु, मार्निंह जङ्गाष्टक, रामचन्द्र भूषण, सरजू लहरी, हनुमत शतक, राम रत्नाकर, नायिका-भेद । इनके प्रायः सब ग्रन्थ भारतजीवन प्रेस बनारस में छपे हैं।

कविता तो इनकी ऊंचे दरजे की नहीं है। परन्तु सुनते हैं, कविता पढ़ने की इनमें विचित्र शक्ति थी। श्रोताओं के मन में ये शीघ्र ही प्रभाव जमा लेते थे।

सं० १९६१, भाद्रपद कृष्ण ११, को इन्होंने श्रयोध्या जी मे शरीर छोड़ा।

इनके रचे कुछ छन्द हम नीचे प्रकाशित करते हैं-

भानुवंश भूषण महीप रामचन्द्र वीर रावरो सुजस फैल्यो ग्रागर उमङ्ग में। किव लिखराम ग्रिभिराम दूनो शेषहूं सों चौगुनो चमकदार हिमिगिरि गंग में।। जाको भट घेरे तासों ग्रिधिक परे हैं ग्रौर पंचगुनो हीराहार चमक प्रमंग में। चन्द्र मिलि नौगुनो नखत्रन सों सौगुनो ह्वै सहस गुनो भो छीरसागर तरङ्ग में।।१।।

रावन बान महाबली स्रौर स्रदेव स्रौर देवनहूं दृग जोरघो। तीनहूं लोकन के भट भूप उठाय थंके सबको बल छोरघो॥ घोर कठोर चित्रै सहजै लिछराम स्रमी जस दीपन घोरघो। राजकुमार सरोज-से हाथन सों गहि शंमु-सरासन तोरघो॥२॥ भरम गंवावै झरबेरी सग नीचन ते कटकित बेल केतकीन पै

भरम गंवावै अरबेरी सग नीचन ते कटिकत बेल केतकीन पै गिरत है। परिहरि मालती सु माधवी सभासदिन अधम अरूसन के अंग अभिरत है। लिखराम सोभा सरवर में विलास हेरि मूरख मिलन्द मन पन ना थिरत है। रामचन्द्र चारु चरनाम्बुज बिसारि देश बन बन बेलिन बबूर में फिरत है।।३॥

सजल रहत आप भीरन को देत ताप बदलत रूप और बसन बरेजे मैं। ता पर मनूरन के भुंड मतवाले साले मदन मरोरें महा भरित मरेजे मैं।। किव लिछिराम रंग सांवरो सतेही पाय प्ररजन मानै हिय हरष हरेजे मैं। गरिज गरिज बिरहीन के बिदारें उर दरद न आवै घरे दामिनी करेजे मैं।।४॥

बदल्यो बसन सो जगत बदलोई करै आरस में होत ऐसो यामे कहा छल है। छाप हे हरा की कै छाए हो हरा को छाती भीतर भगा के छाई छवि भलाझल है।। लिछराम हींहूं घाय रिचहीं बनक ऐसी ग्रांखिन खवाये पान जात क्यों ग्रमल है। परम सुजान मनरञ्जन हमारे कहा ग्रञ्जन ग्रधर में लगाये कौन फल है।। ५।।

# गोविन्द गिल्लाभाई

गोविन्द गिल्लाभाई का जन्म सिहोर रियासत भावनगर में श्रावण सुदी ११, सोमवार सं० १९०५ में हुआ था। इनके पिता का नाम गिल्लाभाई श्रौर माता का सावित्री बाई था। ये चौहान राजपूत थे। इनके पूर्वंज मारवाड़ के पीपलोद नामक स्थान में रहते थे। वहां से वे आपस के भरगड़े के कारण काठियावाड़ में जाकर बस गये। गोविन्दजी उसी कुल के रत्न थे। इन्हें बालकपन में विद्यालय की शिक्षा बहुत कम मिल सकी। इन्होंने अपने उत्कट परिश्रम से साहित्य विषयक श्रद्भुत ज्ञान उपार्जन किया था। बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी करने के पश्चात् ग्रंत में पेंशन पाते थे। गुजराती साहित्य के ये श्रच्छे मर्मज्ञ ग्रौर सुकवि थे। मातृभाषा गुजराती होने पर भी इन्होंने हिन्दी में श्रच्छे-श्रच्छे कांच्य-ग्रंथों की रचना की थी। सं० १९२५ से इन्होंने कविता करनी श्रुक्त की। हिन्दी में इन्होंने ३२ ग्रंथ लिखे थे। उनके नाम ये हैं—

|    | ग्रन्थ             | रचना-काल       | छन्द-संख्या |
|----|--------------------|----------------|-------------|
| १  | विवेक विलास        | १९२५-१९७९      | 800         |
| 2  | लच्छन बत्तीसी      | १६२६           | 34          |
| ३  | विष्णु विनय पचीर्स | ो <b>१</b> ९३७ | २६          |
| ४  | परब्रह्म पचीसी     | "              | २६          |
| ¥  | प्रबोध पचीसी       | १९३७           | २६          |
| દ્ | सिखनख चंद्रिका     | १९४१           | १५४         |
| ૭  | राधा-रूप-मंजरी     | 12             | १०१         |
| 5  | भूषण-मंजरी         | १९४५           | ११७         |
| 3  | श्रुंगार-षोड़शी    | "              | ६९          |
|    |                    |                |             |

| १०                                                           | भक्ति-कल्पद्रुम               | १९४४           | ६५          |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|--|
| ११                                                           | प्रवीण-सागर                   | ,,             | ४३७         |  |  |
| १२                                                           | श्रीराधा मुख षोड़शी           | १९५०           | १७          |  |  |
| १३                                                           | पयोधर पचीसी                   | १९५१           | २६          |  |  |
| 88                                                           | नैन-मजरी                      | १९५३           | १०५         |  |  |
| १५                                                           | छवि-सरोजिनी                   | १९५४           | 90          |  |  |
| १६                                                           | प्रेम-पचीसी                   | "              | ₹ १         |  |  |
| 80                                                           | वकोक्ति-विनोद ( सटीक          | ) ,,           | ११७         |  |  |
| १८                                                           | गोविन्द-ज्ञान-बावनी           | १९६७           | ५७          |  |  |
| १९                                                           | पावस-पयोनिधि                  | १९६२           | ११५         |  |  |
| २०                                                           | श्रृङ्गार-सरोजिनी             | १९६५           | ७७७         |  |  |
| २१                                                           | साहित्य-चिंतामणि (प्र०भ       | ाग) ,,         | १४००        |  |  |
| २२                                                           | षटऋतु-वर्णन                   | १९६६           | ९४          |  |  |
| २३                                                           | प्रारब्ध-पचासा                | १९६६           | ४३          |  |  |
| २४                                                           | समस्या-पूर्त्ति-प्रदीप १      | ९४०-६४         | २२२         |  |  |
| २४                                                           | <b>इलेष-चंद्रिका (सटीक)</b>   | १९६७           | १९०         |  |  |
| २६                                                           | रत्नावली-रहस्य (सटीक)         | १९७१           | १४          |  |  |
| २७                                                           | बोध-बत्तीसी                   | १९७३           | ₹४          |  |  |
| २८                                                           | शब्द-विभूषण                   | 8608           | २००         |  |  |
| २९                                                           | गोविन्द हजारा (संग्रह)        | १९७५           | ११०१        |  |  |
| ३०                                                           | ग्रन्योक्ति-गोविन्द           | १९७७           | ६०          |  |  |
| 3 8                                                          | अलकार-ग्रम्बुधि (ग्रपूर्ण)    |                |             |  |  |
| 37                                                           | प्रेम-प्रभाकर (संग्रह, अपूर्ण | <del>†</del> ) | ४१५ के लगभग |  |  |
| हमने इनके १४ ग्रन्थो का एक संग्रह (गोविन्द-ग्रन्थमाला) देखा  |                               |                |             |  |  |
| है। उससे साहित्य पर इनका विशेष ग्रधिकार जान पड़ता है। खेद है |                               |                |             |  |  |
| कि ८ जुलाई, १९२६ को इनका देहान्त होगया ।                     |                               |                |             |  |  |
| इनके कल लन्द यहां उदधत किये जाते है                          |                               |                |             |  |  |

इनके कुछ. छन्द यहां उद्धृत किये जाते है-

कोऊ तो कहत छिव सर में सरोज भयो सुखमा सुभग ताकी नीकी निरधार है। कोऊ तो कहत गोल ग्रारसी ग्रमोल ताकी ग्रामा ग्रमिराम ग्रित सोहे सुखकार है।। कोऊ तौ कहत चन्द ग्रविन में उदै भयो ऐसे मुख उपमा को कहत ग्रपार है। ''गोविन्द'' सुकिव पर मेरे मन जानि परचो कनकलता में फूल लाग्यो ग्राबदार है।। १।।

सुधा को छिनाइ घरे अपने अघर बीच ताकी मधुराई लिख मिश्री भई मन्द है। षोड़श कला को काटि रदन लित कला बित्तस बनाई वैठी मंजु मसनंद है।। पोषन की शिक्त पुनि बिमल बचन परी लोनी सब सम्पित यों राघे रिच फंद है। "गोविन्द" सुकिव तवे कालिमा कलंक घरि विचरत ब्योम फरियाद हित चंद है।। २।।

बेनी को बिलोकि ब्याल पेट को घिसत सदा, मुख को बिलोकि इन्दु हीन कला करि है। काया को बिलोकि कलधौत परे पावक में स्नौन को निरिख सीप सागर में पिर है।। दसन की दुति देखि दारिम दरार खात ''गोविंद'' गयंद गित देखि धूरि धरि है। ताहि तें कहत तोकों पेट तेरो ढांप प्यारी पेट न दिखाव कोऊ पेट मार मिर है।। ३।।

बेर बेर पावक में कञ्चन तपाय तऊ, रंचक ना रंग निज ग्रंग को मिटावें है। चंदन सिलान पर घिसत अमित तऊ सुन्दर सुगन्ध चारों ग्रोर सरसावें है।। पेरत हैं कोल्हू मांहि ऊल को ग्रिधिक तऊ मंजुल मधुरताई नेक न नसावे है। ''गोविन्द'' कहत तैसे कष्ट काय पाय तऊ सुजन सुभाव नाहि ग्राप बदलावें है।। ४।।

दिहिबो शरीर ग्रह लहिबो परम पद चिहिबो छिनिक माँहि सिन्धु पार पाइबो। गिहिबो गगन ग्रह बिहिबो बयारि सङ्ग रहिबो रिपुन सङ्ग त्रास नाहि लाइबो।। साहिबो चपेट सिंह लहिबो भुजंग मिन कहिबो कथन ग्रह चातुर रिफाइबो। ''गोविन्द'' कहत सोई सुगम सकल पर कठिन कराल एक नेह को निभाइबो।। ॥

लोभन तें यश श्ररु कोधन तें गुन पुनि कपट तें सत्यता के वृन्द बिनसात हैं। भूखन ते मरजाद ब्यसन ते बित्त पुनि ग्रापदा तें उर निज धीरज नसात है।। ममता से ज्ञान ग्रह मद ते विनय पुनि चुगली ते सर्वे महाबस बिखरात है। ''गोविंद'' कहत तैसे जाने जिय मॉहि हमें दीनता से दुनिया में माब मिट जात है।। ६।।

सम्पति करन और दारिद दरन सदा, कब्द के हरन भव तारन तरन है। भौन के भरन चारो फल के फरन महाताप त्रै हरन असरन के सरन है। भनत उद्धरन और विघन हरन सदा जनम मरन महा दु.ख के दरन है। "गोविद" कहत ऐसे बारिज बरन वर मोद के करन मेरे प्रभु के चरन है। ७।।

# कोमुदी-कुञ्ज

#### घनाक्षरी

भोजन ज्यों घृत बिन पंथ जैसे साथी बिन हार्था बिन दल जैसे दाम बिन बान है। राव रङ्ग रानो बिन कूप जैसे पानी बिन किव जैसे बानी बिन गर बिन तान है। रसरास रीति बिन मित्र ज्यों प्रतीति बिन ब्याह काज गीत बिन मान बिन दान है। रंग जैसे केसर बिन मुख जैसे बेसर बिन प्यारी बिन रैन ज्यों सुपारी बिन पान है। १।।

विद्या बिन द्विज भ्रौ बगीचा बिन आमन को पानी बिन सावन सुहावन न जानी है। राजा बिन राजकाज राजनीति सोचे बिन पुन्य की बसीठी कहो कैसे धौं बखानी है। कहें ''जयदेव'' बिन हित को हितू है जैसे साधु बिन सङ्गित कलंक की निसानी है। पानी बिन सर जैसे दान बिन कर जैसे सील बिन नर जैसे मोती बिन पानी है।। २।।

गुन बिन कमान जैसे गुरु बिन ज्ञान जैसे मान बिन दान जैसे जल बिन सर है। कण्ठ बिन गीत जैसे हेत बिन प्रीत जैसे वेश्या बिन रीत जैसे फल बिन तर है। तार बिन यंत्र जैसे स्याने बिन मन्त्र जैसे नर बिन नारि जैसे पुत्र बिन घर है। बानी बिन किन जैसे मन में विचारि देखो धर्म बिन घन जैसे पच्छी बिन पर है।। ३।।

चन्द्र बिन रजनी सरोज बिन सरवर वेग बिन तुरंग मतंग बिना मद को । बिना सुत सदन नितंबिनी सुपित बिन बिन घन धरम नृपित बिन पद को । बिन हरि भजन जगत सोहै जन कौन नोन बिन भोजन विटप बिन छद को । "प्राणनाथ" सरस सभा न सोहै कवि बिन विद्या बिन बात न नगर बिन नद को ।। ४।।

केते भये यादव सगर सुत केते भये जातहू न जाने ज्यो तरैया परभात की। बिल बेनु अबरीष मानधाता प्रहलाद कहा लीं गनान्नो कथा रावन ययात की।। तेऊ न बचन पाये काल कौतुकी के हाथ भाति-भाति सेना रची घने दुख घात की। चार-चार दिना को चाबउ चाहै करै काऊ अत लृटि जैहै जैसे पूतरी बरात की।। ५।।

गो द्विज को पाले सन्त मारग में चाले निज शत्रु दल घाले रण मे ते मन मोरे ना । सुखद सजीले बीरता मे गरबीले कुल एकहन ढीले हीनताई के निहोरे ना । जाको सग घार ताको पार निरवार दान दाया को संचार धर्म घार तौन छोर ना । युद्धन की पत्री सुनि मोद लहे अत्री अति ऐसे सुर छत्री समता मे श्रीर जोर ना ॥ ६॥

ऐठे ऐठे बोले श्रिधिकार निज खोलें कहे काम को न डोलें समभाय जब हारिये। द्विज कौन होते कृष चीकने न मोते इहि भाति भाषि सोते में मसाल एक बारिये।। तुरत जगाय ताके म्ख में लगाय दीजें जनन भगाय छन एक लौ निहारिये। जानो महा खोटा चट पकरि कै भोंटा ताको ऐसे सूद सोंटा जोहि जूतन सुधारिये।। ७।।

न्याव नित सांचे ''बलदेव'' रगराचे मामिला को खूब जाचे हाल बाचे ते बिसेखा में । रुचत न रारी उपकारी श्रुति भारी भाव वश धन धारी कृतकारी रीति रेखा में ।। जागो यश वेश त्यो बढाई देस-देस काहू पच्छ को ना पेश ग्रौ न लेश लोभ लेखा में । सम रङ्क भूप भगरे को करे कूप तेई ईश्वर के रूप हैं ग्रन्प पंच देखा में ।। द ।।

भांडन को भेंटे तिमि मेटे मरजाद दुष्ट लोभ के लपेटे बेटे काके बने काजी है। न्याव मुख देखा कियो रोखन की रेखा कियो लुच्चन मे लेखा कियो कैसे मूढ माजी है।। लोक मे न माल परलोक त्यो न पाल कछ् पूछते न हाल ठये चाल जाखासाजी है। देतो ताहि राजी करें केतो कहो ना जी करें चेतो दगाबाजी करें ए तो पच पाजी है।। ९।। सुन्दर सुभग तन सुखद मुदित मन ग्रानंद के घन घन छन हित साज हैं। दाया दानघारी ''बलदेव'' उपकारी जगभारी भीर टारी सुचि सील के समाज हैं।। देसकाल जानै तिमि ग्रीषिघ विधानें सब ही को सनमानैं ठानै गुण सिरताज हैं। विसद विचारै त्यों ग्रचारै श्री संचार चारु सेई सिद्ध भेई लघु तेई वैद्यराज हैं।। १०।।

नारी नाहिं जानत श्रनारी कहे गारी देत तारी दै हसत हैं हजारन
को मारा मैं । भोली बीच गोली तौन गोली-सी लगत यह तोली कई
बार गई प्राणन को पारा मैं।। करनी यही है घर घरनी रिभौबे जोग बसु
बैतरनी मिले हिये में बिचारा मैं। बैठे हैं बिघक से बिसारे बकरूप बिन
ऐसे वैद्यराज को बहाव बिरिधारा मैं।। ११।।

स्राजु जो कहैं तो स्राठ मास में न लागे ठीक काल्हि जो कहैं तो मास सोरह चलावहीं। पांच दिन कहे पांच बरस बिताय देहि पांच वर्ष कहैं तो पचास पहुंचावहीं। भाषत "प्रधान" जो वै ताहू पै न त्यागै द्वार स्रापन लजात फेर वाहू को लजावहीं। ऐसे सत्यभाषी सरदार हैं देवैया जहां काहे को पवैया तहां जीवत लौं पावही।। १२।।

भाँड़न को भोज कलावंतन को कर्ण जैसे विश्वन को बेनु से उरोज रस लीबे को । बेड़िन के विकम औ रामजनी जयचंद चुगुल को चतुरभुज भारी मौज कीबे को ।। कहे "श्रवसेरी" मसखरन को मग जैसे चले विप-रीत धिरकार ऐसे जीबे को । सूम के रहत दुइ बातन की तंगी एक ईश्वर निमित्त औ कवीश्वर को दीबे को ।। १३ ।।

जगत के कारन करन चारौं बेदन के कमल में बसे वे सुजान ज्ञान धारि कै। पोखन अविन दुख सोखन तिलोकन के समुद में जाय सोये सेज सेस किर कै।। मदन जरायो औ संहारचो वृष्टि ही सों सृष्टि बसे हैं पहार वेऊ भाजि हरबिर कै। विधि हिर हर बढ़ इनतें न कोऊ तेऊ खाट पैन सोवें खटमलन सों डिर कै।। १४।।

जाने राग रागिनी कवित्त रस दोहा छंद जप तप तेग त्याग एक-सी गतन का 1 ''महबूब'' उरिक्त न देखि सके मित्रन की चित्त हर भांति मैं रिभैया नुकतन का ।। जासे जी कबूलै सो न भूलै, भूलै माफ करें साफ दिल ग्रांकिल लिखैया हरफन का । नेकी से न न्यारा रहें बदी से किनारा गहें ऐसा मिलै प्यारा तो गुजारा चलैं मन का ।। १५ ।।

कूर भये कुंवर मजूर भये मालदार सूर भये गुपत ग्रसूर भये जबरे। दाता भये कृपन श्रदाता कहें दाता हम धनी भये निधन निधन भये गबरे।। सांचन की बात न पत्यात कोऊ जग माभ राजदरबारन बुलैये लोग लबरे। भनत "प्रवीन" ग्रब छीन भई हिम्मत सो कलियुग अदिल . बदिल डारे सिगरे।। १६।।

बारी औ खंगार नाऊ धीमर कुम्हार काछी खटिक दसौंघी ये हुजूर को सुहात है। कोल गोड़ गूजर ग्रहीर तेली नीच सबै पास के रहे ते कहा ऊचे भये जात है।। "बुद्धिसेन" राजिन के निकट हमेस बसै कूकर बिलार कहा गुण ग्रधिकात है। दूरिह गयंद बांधे दूर गुनवान ठाड़े गज ग्री गुनी के कहा मोल घटि जात है।। १७।।

मद के भिखारी मीन मांस के अहारी रहें सदा श्रनाचारी चारी लिखते लिखावते। नारी कुल धाम की न प्यारी परनारी श्राग विद्या पढिपढि हकुविद्या मित धावते।। श्रांखिन को काजर कलम से चुराय लेत ऐसे काम करें नेकु शंकहु न श्रावते। जो पै सिहबाहिनी निबाहिनी न होती ''चंद'' कायथ कलकी काके द्वारे गित पावते।। १८।।

सखी उरबसी-सी गरे पहिरे उरबसी-सी पिया उरबसी-सी छिवि देखे दुख सरिक जात । कंचुकी कसी-सी बहु उपमा लसी-सी रूप सुन्दर धसी-सी परयंक पर थिरिक जात ।। कहैं "हरचरन" रही चमक बतीसी प्यारी जामें लगी मीसी हिये सौतिन दरिक जात । भुजे में कसी-सी सिन्धु गंग ज्यों धंसी-सी जाके सीसी करिबे में सुधा सीसी-सी ढरिक जात ।। १९ ।।

कुन्द की कली-सी दंत पांति कौमुदी-सी दीसी बिच-बिच मीसा रेख अमी-सी गरिक जात । बीरी त्यों रची-सी बिरची-सी लखें तिरछी-सी रीसी क्रांखियां वै सफरी-सी फरिक जात ।। रस की नदी-सी ''दयानिधि'' की नदी-सी थाह चिकत ग्ररी-सी रित डरी-सी सरिक जात। फन्द में फसी-सी मिर भुज में कसी-सी जाकी सीसी करिबे में सुधा सीसी-सी ढरिक जात।। २०॥

सुनो हो विटप हम पुहुप तिहारे ग्रहैं राखिहों हमें तो शोभा राबरी बढ़ावेगे। तिजहों हरिष के तो बिलग न माने कछू जहां-जहां जैहें तहां दूनों जस गावेंगे।। सुरन चढ़ेंगे नर सिरिन चढ़ेंगे नित सुकिव "श्रनीस" हाथ हाथन बिकावेंगे।। देस में रहैंगे, परदेस में रहैंगे, काहू भेस में रहैंगे तऊ रावरे कहावेंगे।। २१॥

सुमन में बास-जंसे सुमन में आवे कैसे ना कहा। चहत सो तो हां कहा। चहत है। सुरसिर सुरतनया में सुरसित-जैसे बेद के बचन बांचे सांचे निबहत है।। परवा को इन्दु की कला ज्यों रहे अबर में पर वाको अच्छ परतच्छ ना लहत है। बुद्धि अनुमान के प्रमान परब्रह्म-जैसे ऐसे किट छीन किव ''मोरन' कहत है। २२।।

लट की लरक पर भोंह की फरकपर नैन की ढरक पर भरि-भरि ढारिये। "हरिकेस" ग्रमल कपोल विहंसन पर छाती जकसन पर निसक पसारिये।। गहरौही गित पर गहरौही नाभि पर हौं न हटकित प्यारे नैसुक निहारिये। एक प्रानप्यारी जूकी किट लचकीली पर ढीली-ढीली नजर संभारे लाल डारिये।। २३॥

ग्राये मुख पावती न आये मुख पावती हैं हिय की न बात कछ 'सेवक'' जतावती । कहूं रहों कान्ह जू मुहागिन कहावती हैं चाहती मैं यही ग्रौर न बात बनावती ।। जाके मुख पाये मुख पावो तुम प्यारे लाल वाहूं मुख दीजिये न या मैं भरमावती । जामें मुख पावो तुम सोई हम करें यातें हमतौ तिहारे मुख पाये मुख पावती ।। २४ ।।

खात हैं हरामदाम करत्ृहराम काम घर घर तिनहीं के स्रपजस छावेंगे। दोजख में जैहें तब काटि-काटि कीड़े खैहें खोपरी को गृद काग टोटनि उड़ावेंगे।। कहें "करनेस" स्रबै घूसनि तें बाजि तजे रोजा स्रौ निमाज ग्रंत जम किंद लावेंगे। किंदन के मामले में करें जीन खामी तौन नमकहरामी मरे कफन न पावेंगे।। २५।।

उमिं घुमिं घन ग्रावत ग्रटान ग्रोट छन घन जोति छटा छटिक छटिक जात । सोर करें चातक चकोर पिक चहूं ग्रोर मोर ग्रीव मोरि-मोरि मटिकि-मटिक जात ।। सावन लौं ग्रावन मुनो हैं घनव्याम जू को ग्रांगन लौं ग्राय पाय पटिकि-पटिक जात । हिये विरहानल की तपिन ग्रपार उर हार गजमोतिन के चटिक-चटिक जात ।। २६ ।।

ऊंचो कर करैं ताहि ऊंचो करतार करैं ऊनी मन भ्रानै दूनि होती हरकित है। ज्यों-ज्यों धन घरैं संचै त्यों-त्यों विधि खरो खैंचे लाख भांति घरैं कोटि भांति सरकित है।। दौलत दूनी में थिर काहू के न रही ''क्षेम'' पाछे नेकनामी बदनामी खरकित है। राजा होइ राइ होइ साइ उमराइ होइ जैसी होति नेति तैसी होति बरकित है।। २७॥

तारे भये कारे तेरे नैना रतनारे भये मोती भये सीरे तून सीरी अजहूं भई। "छीत" कहै पीतमें चकैया मिली तून मिली गैया तरु छूटी तेरी टेक न छूटी दई।। ग्रहनई नई तेरी ग्रहनई नई भई चहचही बोली आली तून बोली ऐ बई। मंद छिव भये चंद फूले ग्रास्विन्द बृन्द गईरी विभावरी न रिस रावरी गई।। २८॥

हाथी के दांत के खिलौना वनें भांति भांति बाघन की खाल तपी शिव मन भाई है। मृगन की खालन को ख्रोढ़त है योगी यती छेरी की खाल थोरा पानी भर लाई है।। साबर की खालन को बांघत सिपाही लोग गैंड़ा की खाल राजा रायन सुहाई है। कहै कवि "द्याराम" राम के भजन बिन मानुष की खाल कछू काम नहिं आई है।।२९॥

जस को सवाद जो पै सुनो किव आगन सो रस को सवाद जो पै श्रीर को पिश्राइये। जीभ को सवाद बुरो बोलिये न काहू कहूं देह को सवाद जो निरोग देह पाइये।। घर को सवाद घरनी को मन लिये रहें धन को सवाद सीस नीचे को नवाइये। कहें "द्विजराम" नर जानि कै स्रजान होत खैंबे को सवाद जो पै श्रीर को खवाइये।।३०।।

कौसलकुमार सुकुमार म्रति मारहू ते म्राली घिरि म्राई जिन्हें सोभा त्रिभुवन की । फूल फुलवाई में चुनत दोऊ भाई "प्रेम" सखी लिख आई गहे लितिका द्रुमन की ।। चरन लुनाई दृग देखे बिन म्राई जिन जीती कोमलाई म्रौ ललाई पदुमन की । चलत सुभाई मेरो हियरा डराई हाय गड़ि मित जाय पाय पाखुरी सुमन की ।।३१॥

श्राजु आली माथे ते सुबेदी गिरै बार-बार मुख पर मोतिन की लरी लरकित है। घरत ही पग कील चूरे की निकसि जात जब तब गाठि जूरे हू की सरकित है।। जानि ना परत "प्रहलाद" परदेस प्रिय उसिस उरोजन सों श्रागी दरकित है। तनी तरकित कर चूरी चरकित श्रंग सारी सरकित श्राख बाई फरकित है।।३२।।

म्यान सों कलमदान करते निकारि तामे स्याही जल विष मे बुक्ताईं बार-बार है। चारु युक्ति जौहर जगावत सनेह सग ग्रकिल ग्रनेक तामे सिकिल सुढार है।। ''जुगुल किशोर'' चलै कागद घरा पै धाय धारै ना दया को नेकु लागे वारपार हैं। पाई कै गवार गाइ साफ करें साइति मे मुनसी कसाई की कलम तरवार है।।३३।।

बड़े बिभिचारी कुलकानि तिज डारी निज भ्रातम बिसारी श्रघ भ्रोघ के निकेत हैं। जटा सीस घारे मीठे बचन उचारे न्यारे न्यारे पथ पारे सुभ पन्थ पीठ देत हैं।। गावत कहानी पर वेद को न मानी ऐसे उमर बिहानी होत भ्राये बार सेत हैं। किन ठकुराई में बिराग की बडाई करें माई-माई कहिकें लुगाई किर लेत हैं।। ३४॥

जोर परे जोर जात भर परे भूमि जात भूमि जात योवन अनङ्ग रग रम है। कहैं 'हिमनाथ" सुख सम्पति विपति जात जात दुखदारिद समूह रसबस है।। गढ गिरिजात गरुग्राई श्रौ गरब जात जात सुख साहिबी समूह सरबस है। बाग कटि जात कुवा ताल पटि जात नहीनद घटि जात पैन जान जग जस है।।३४॥

पौर के किंवार देत घरे सबै गारि देत साधुन को दोष देत प्रीति ना चहत हैं। मांगने को ज्वाब देत बात कहे रोय देत छेत् देत भाज देत ऐसे निबहत हैं।। बागे हू के बंद देत वारन की गांठ देत परदन की कांछ देत काम में रहत हैं। एते पै सबेई कहैं लाला कछ देत नाहीं लाला जुतो आठो याम देतई रहत हैं।।३६॥

श्चगन बचाये शुभ चारो गन नाये श्चरु उक्ति उपजाय के विसारे नाम हिर का। लोभ के अजान में सयान सब भूलि गये की बे परे ऐसई श्चिम ऐसे श्चरि का।। कहें 'किवि' लोग हम दान की कहां लों कहीं मांगे से न दियो जाय जासों द्वेक खरिका। सूम के किबत्त किर मन में गलानि होत परे पिछताइबो छिनारि कैसो लिरका।।३७॥

दाता घर होती तौ कदर तेरी जानी जाती ग्राई है भले घर बधाई बजवावरी। खाने तहखानन में ग्रानि के बसेरो लेहु होहु न उदास चित चौगुनो बढ़ावरी। खेहौं न खत्रैहौं मिर जैहौं तौ सिखाय जैहौं यहि पूत नातिन को ग्रापनो सुभावरी। दमरी न देहौं कबौं जाने में भिखारिन को सूम कहै सम्पति सों बैठी गीत गावरी।।३८।।

राजन की नीति गई मीत की प्रतीति गई नारिनि की प्रीति गई जार जिय भायो है। शिष्यन को भाव गयो पंचन को न्याव गयो सांच को प्रभाव गयो फूठ ही सुहायो है। मेघन की वृष्टि गई भूमि सो तौ नष्ट भई सृष्टि पै सकल विपरीति दरसायो है। कीजिये सहाय हे कृपाकर गोबिन्द लाल कठिन कराल कलिकाल श्रब ग्रायो है। ३९॥

पन्ना के पंड़ोर गड़ भन्ना के भवैया भरि भारूदार भांसी के भवैया भानपुर के। कहैं किव "कुन्दन" कमायूं के कुम्हार भांड़ दाउद के दरजी दामामी दानपुर के।। तेली तिलंगान के तंबोली तेजगढ़ वाले भावज के भांगड़ सोनार सानपुर के। येते मिलि मारें जूती चृगुल चबाई शीश कालपी के कूंजड़े कसाई कानपुर के।। ४०।।

ह्वं के महाराज हय हाथी पै चढ़े तो कहा जोपे बाहुबल निज प्रजिन रखायो ना । पिढ़-पिढ़ पिण्डित प्रवीण हूं भये तो कहा विनय विवेक यृत जोपे ज्ञान गायो ना ॥ ''श्रुम्बुज'' कहत घन धनिक भयो तो कहा दान करि जोपै निज हाथ जस छायो ना । गरिज-गरिज धन धोरिन कियो तो कहा चातक के चोंच में जो रंच नीर नायो ना ।। ४१ ।।

जामें दू अधेली चार पावली दुअन्नी आठ तामें पुनि आना स्क्षी सोरह समात हैं। बित्तस अधन्नी जामें चौंसठ पईसा होत एक सो अठा-इस अथेला गुनमात हैं। युग शत छप्पन छदाम तामे देखियत दमरी सु पांच शत बारह लखात हैं। किठन समैया किलकाल को कुटिल दैया सलग रुपैया भैया कापै दियो जात हैं।। ४२।।

दानी को उनाहिं न गुलाबदानी पीकदानी गोंददानी धनी सोभा इन ही में लहे हैं। मानत गुनी को गुनहीं में प्रकटत देखो याते गुनी जन मन सावधानी गहे हैं। हयदान हेमदान राजदान भूमिदान सुकवि सुनाये श्रौ पुरानन में कहे हैं। श्रब तो कलमदान जुजदान जामदान खानदान पान-दान कहिबे को रहे हैं।। ४३।।

चन्द्रमा पै दावा जिमि करत चकोरगन घनन पै दावा कै मयूर हर-षात हैं। भानु पर दावा कर विकसत कंजपुञ्ज स्वाति बुन्द दावा कर चातक चचात हैं।। सुकवि ''निहालं'' जैसे करी के कपोलन पै अलिन श्रवंलि करि नित मड़रात हैं। ऐसे महराजन पै दावा किवराजन को धूतन के द्वारे कहूं मूतन न जात है।। ४४।।

साह भाये सूमड़ा सुबादसाह हीन हद्द खग्गे खगरेटन दुसाला बेंच खाई है। भोले भये भूपति कनौड़े घनवन्त सब मूरख महन्थ अन्ध देत ना दिखाई है। कायथ कपूत भये कूर रजपूत धूत बिनया बरूथ पेखि पुञ्ज पछिताई है। काके ढिग जाई काहि कबित सुनाई भाई अब किन-ताई रही फजिहति ताई है॥ ४५॥

सासु के बिलोके सिहिनी-सी जमुहाई लेइ ससुर के देखे बाघिनी सी मुंह बावती। ननंद के देखे नागिनी-सी फुफकारे बैठि देवर के देखें डांकिनी-सी डरपावती।। भनत ''प्रधान'' मोछें जारती परोसिन की खसम के देखें खांव खांव करि घावती। करकसा कसाइनि कुबुद्धिनी कुलच्छनी ये करम के फूटे घर ऐसी नारि श्रावती।। ४६।।

गृहिनि बियोग गृह त्यागिन विभूति दीन्ही योगिन प्रमोद पुनवंतन छलो गयो। ग्रहिन ग्रहेश कियो शिन को सुचित्त लघु व्यालिन स्वतंत्र सेस भारतें दलो गयो।। "फेरन" फिरावत गुनीन गृह नीच द्वार गुनन-विहीन घर बैठे ही भलो भयो। कौन-कौन बातें तेरी कहैं एक श्रानन तें नाम चतुरानन पै चुकते चलो गयो।। ४७॥

बार-बार बैल को निषट ऊंचो नाद सुनि हुंकरत बाघ बिरफानो रस रेला में। "भूवर" भनत ताकी बास पाइ सोर करि कुत्ता कोतवाल को बगानो बगमेला में।। फुंकरत मूषक को दूषक भुजङ्ग तासों जङ्ग करिबे को भुक्यों मोर हद हेला में। आपस में पारषद कहत पुकारि कछु रारि-सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में।। ४८।।

कंज वन मानि ''मून'' हंस गन आइ फिरे गंध बन भृङ्ग भीर भंग किर डारे तें। पाके फल जोनि सुक पुञ्ज पिछताने आइ पाइ कै बसंत बात वृथा पात डारे तें।। दूरि ते बिलोकि अरुनाई अति फूलन की अभिष अकार गीध बायस बिडारे तें। एरे तरु सेमर के सिफल तिहारे कहा आस दिये पिछछन निरास किर डारे तें।। ४९॥

समै को न जानै सीख काहू की न मानै रारि कठिन को ठाने सो प्रजानै भई जाति है। पीछे पछितैहै घात ऐसी निह पैहै टेक तेरी रहि जैहै कहा टेढ़ी भई जाति है। "संगम" मनावै तोहि हित की सिखावै सीख जा बिन न भावे भौन ताहीं सो रिसाति है। मोसों प्राठिलाति बिन काम को हठाति प्यारी तू तो इतराति उत राति बीती जाति है। ५०॥

काके गये बसन पलिट आये बसन सू मेरो कछु बस न रसन उर लागे हैं। भौंहै तिरछी है कि "सुन्दर" सुजान सोहें कछु अलसोहें गो हैं जाके रस पागे हो। परसौं मैं पायहुतें परसों में पाय गिह परसौं में पाय निस जाके अनुरागे हो। कौन बिनता के हो जू कौन बिनताके हो सु कौन बिन ताकी बिनता के संग जागे हो।। ५१।।

चोंयते चकोर चहुंग्रोर जानि चन्दमुखी जौ न होती डरनि दसन दुति दम्पा की। लीलि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की जौ न होती गूथिन कुसुम सर कम्पा की ।। "पूखी" किन कहैं ढिग भौहैं ना धनुष होती कीर कैसे छोड़ते ग्रघर बिंब भम्पा की । दाख कैसो भौरा भलकित जोति जोबन की चाटि जाते भौंा जो नहोती रङ्ग चम्पा की ।। ५२ ॥

सोये लोग घर के बगर के केवार खोलि जानि मन मांहि निज गई जुन जामिनी। चुप चाप चोरा चोरी चौंकित चिंकत चली पीतम के पास चिंत चाह भरी भामिनी। पहुंची सकेत के निकेत "संभु" सोभा देत ऐसी बन बीथिन बिराजि रही कामिनी। चामीकर चोर जान्यो चपलता भौंर जान्यो चन्द्रमा चकोर जान्यो मोर जान्यो दामिनी। ५३।।

तन पर भार तीन तन पर भार तीन तन पर भारतीन तन पर भार है। पूजें देवदार तीन पूजें देवदार तीन पूजें देवदार है। पीलकण्ठ दारुन दलेल खां तिहारी धाक नाकतीं न द्वार ते वै नाकतीं पहार हैं। ग्रांधरैन कर गहे बहिरेन सङ्ग रहे बार छूटे के छूटे के

सुनो दिलजानी मेरे दिल को कहानी तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देवपूजा ठानी मैं निवाज हू भुलानी तजे कलमा कुरान सांडे गुनन कहूंगी मैं। स्यामला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये तेरे नेह दाग मैं निदाग हो दहूंगी मैं। नन्द के कुमार कुरबान तांड़ी सूरत पै तांड नाल प्यारे हिन्दुवानी हो रहूंगी मैं।। ५५।

को अ कहै है कलंक को अ कहै सिन्धु पंक को अ कहै छाया है तमोगुन के भास की। को अ कहै मृगमद को अ कहै राहु रद को अ कहै नीलगिरि ग्राभा ग्रासपास की।। "भूंजन" जू मेरे जान चन्द्रमा को छीलि विधि राघे को बनायो मुख सोभा के बिनास की। तादिन ते छाती छेद भयो है छपाकर के वारपार दीखत है नीलिमा श्रकास की।। ५६।।

मलयज गारा करें अंगर सिंगारा करें गहि कर डारा करें माल मुकतान की। ग्रारती उतारा करें पंखा चौर ढारा करें छांहें बिसतारा करें विसद बितान की। मुख सो निहारा करें दुख को बिसारा करें मनसा इसारा करें सारा ग्रांखियान की। मानिक प्रदीपन सों थारा सिज ताराजु की आरती उतारा करें दारा देवतान की ।। ५७॥

कैंधौं दृग सागर के आसपास स्यामताई ताही के ये अंकुर उलिंह दुति बाढ़े हैं।। कैंधों प्रेमक्यारी जुग ताके ये चहुवा रची नीलमिन सरिन की बारि दुख डाढ़े हैं।। ''मूरित'' सुकिव तरुनी की बरुनी न होवें मेरे मन आवें ये बिचार चित गाढ़े हैं। जेई जे निहारे मन तिनके पकरिबे को देखो इन नैनन हजार हाथ काढे हैं।। ४८।।

एरे गुनी गुन पाइ चातुरी निपुन पाइ की जिये न मैलो मन काहू जो कछू करी। बीरन बिराने द्वार गये को सुभाव यही मान अपमान काहू रे करी कि जू करी।। कूर श्रौ किवन्द चले जात हैं सभा के बीच तोसों तो हटकि ''देवीदास पलटू'' करी। दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के मध्य कूकरी सो कूकरी श्रौ तू करी सो तू करी।। ५९ ।।

भोरिह भुखात ह्वं हैं कन्द मूल खात ह्वं हैं दुति कुम्हलात ह्वं हैं मुख जलजात को। प्यादे पग जात ह्वं हैं मग मुरझात ह्वं हैं थिक जै हैं घाम लागे स्याम कुसगात को।। "पंडित प्रवीन" कहै धर्म के धुरीन ऐसे मन में न माख्यो पीन राख्यो प्रन तात को। मात कहें, कोमल कुमार सुकुमार मेरे छौना कहूं सोवत विछौना करि पात को।। ६०।।

ग्राजु हों गई ती संभु न्योते नन्दगांव तहां सांसित परी है रूपवती बिनतान की। घेरि लियो तियिन तमासो किर मोहि लखें गिह-गिह गुलफ लुनाई तरवान की।। एकैं कल बोलि-बोलि ग्रौरन देखावै रीभि-रोभि कोमलाई ग्रौ ललाई मेरे पान की। घूंघुट उघारि एकैं मुख देखि-देखि रहें एकै लगी नापन बड़ाई ग्रंखियान की।। ६१।।

नट को न धाम नपुंसक को काम नाहि ऋणी को ग्रराम वाम वेश्या न सहेलरी। ज्वारी को न सोच मांसहारी को न दया होत कामी को न नातो गोत छाया ना सहेलरी।। "देवीदास" बसुधा में बनिक न सुना साधु कूकर को धीरज न माया है सहेलरी। चोर को न यार बटमार को न प्रीति होत लाबर ना मीत होत सौत न सहेलरी।। ६२।।

जैसी तेरी कटि है तू तैसा मान करि प्यारी जैसी गति तैसी मित

हिय तें बिसारिये। जैसी तेरी भौंह तैसे पंथ पैन दीजे पांव जैसे नैन तैसिये बड़ाई उर धारिये।। जैसे तेरे ग्रोठ तैसे नैन कीजिये न जैसे कुच तैसे बैन नाहिं मुखतें उचारिये। एरी पिक बैनी सुन, प्यारे मनमोहन सों जैसे तेरी बेनी तैसी प्रीति बिसतारिये।। ६३।।

गिरि की जै गोधन सयूर नवकुंजन को पसु की जै महाराज नन्द के बगर को। नर की जै तौन जौन राधे राधे नाम रहै, तट की जै बर कूल कालिंदी कगर को।। इतने पै जोई कछु की जिये कुंबर कान्ह, राखिये न ग्रान फेर हठी के भगर को। गोपी पद पंकज पराग की जै महाराज, तृण की जै रावरेई गोकुल नगर को।। ६४।।

बबुर बहर को बनाय बाग राखियत रूधिबें को सोऊ सुतह काटियत है। गारी देत नीच हरिचंदहू दधीचहू को श्रापने चना चबाय हाथ चाटियत है। ग्राप महा पातकी हंसत हरिहरहु को ग्राप है ग्रभागी भूरि भागी डाटियत है। किल की कलुष मन मिलन किये महत मसक की पांखुरी पयोधि पाटियत है। ६४॥

डुबकी लै उभकी परचो है केस ग्रानन पै मानो सित्समंडल पै स्याम-घन घिरिगो। करन संवारि के उघारि दीनों ''मोतीराम'' लोचन लोनाई वैसी पाई है न मिरगो।। विष्र को बुलाइ मुसकाइ ग्रधरानन में देन लगी दिच्छना तिनक चीर चिरिगो। गात की गोराई देखि भूली सुधि प्रोहित की लगी टकटकी टका गोमती में गिरिगो।। ६६।।

सिंधु के सपूत सिंधुतनया के बंधु अरे बिरही जरें हैं रे अमंद तेरे ताप तें। तू तो दोषी दोष हूं तें कालिमा कलंकी भयो धारे उर छाप रिषी गौतम के साप तें।। "लाल" कहे हाल तेरो जाहिर जहान बीच बार्शन को बासी त्रासी राहु के प्रताप तें। बांधो गयो मथो गयो पीयो गयो खार भयो बापुरो समुद्र तो-से पूत ही के पाप तें।। ६७।।

मूसे पर साप राखे साप पर मोर राखे बैल पर सिंह राखे वाके कहा भीति है। पूतिन को भूत राखे भूत को विभूत राखे छमुख को गजमुख यह बड़ी रीति है।। काम पर बाम राखे विष को अमृत राखे आग पर हैंरी लाल तेरे ? सखी, ऐसी निधि पार्ड कहां ? हैंरी खगयान ? कह्यो, हौं तो निहं पाले हैं। हैंरी गिरधारी ? ह्वं हैं रामदल माहि कहूं हैंरी घनश्याम ? ह्वं हैं सीत सरसाले हैं।। हैंरी सखी कृष्णचद्र ? चंद्र कहूं कृष्ण होत ? तब हंसि राधे कही, मीर पच्छवारे हैं। श्याम की दुराय चन्द्राविल बहराय बोली मेरे कैसे ग्राय हैं जो तेरे पच्छवारे हैं ? ॥ ७४ ॥

### सवैया

फूलन दे अब टेसू कदम्बन अम्बन मौरन छावन दे री। री मधुमत्त मधुपन पुंजन कुंजन सोर मचावन दे री॥ क्यों सिंह है सुकुमारि "किशोर" ग्रली कलकोकिल गावन दे री। म्रावत ही बनि है घर कन्तर्हि बीर बसन्तर्हि म्रावन दे री।।१।। कानन लौं श्रंखियां ये तुम्हारी हथेरी हमारी कहां लिंग फैलिहें। मूंदे तऊ तुम देखति ही यह कोरै तिहारी कहां घों सकेलिहें।। कान्हर ह की सुभाव यह उनको हम हाथन ही पर मेलिहैं। राधे जुमानो भलो कि बुरो अंख मूदनो साथ तिहारे न खेलिहैं॥२॥ अंबज कंज से सोहत हैं अरु कंचन कूंभ थपे से धये हैं। बारे खरे गंदकारे महा बटपारे लसे ग्ररु मैन छये हैं।। ऊंचे उजागर नागर हैं ग्रह पीय के चित्त के मित्त भये हैं। हैं तो नये कूच ये सजनी पर जौलों नए नहिं ती लौं नये हैं।।३।। खाय कै पान बिदोरत ग्रोंठ हैं बैठि सभा में बने अलबेला। भोती किनारी की सारी सी स्रोढ़त पेट बढ़ाय कियों जस थैला।। ·"वं<u>शगोपा</u>ल" बखानत है सुनो भूप कहाय बने फिरे छैला ! सान करें बड़ी साहिबी की पर दान में देत न एक अधिला ॥४॥ होत ही प्रात जो घात करै नित पार परोसिन सों कल गोढ़ी। हाथ नचावत मूड़ खुजावति पौरि खड़ी रिसि कोटिक खाढ़ी।। ऐसी बनी नखते सिखलों ''बुजचन्द'' ज्यों कोध समुद्र तें काढ़ी। ईट लिये बतराति भतार सों भामिनि भीन में भूत-सी ठाढ़ी ॥५॥

लोहे की जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पांव पयेजनि गाढी। नाक में कौडी औ कान में कौडी त्यों कोडिन की गजरा गति बाढी।। रूप मैं वाको कहां लौं कहीं मनो नील के माठ में बोरि कै काढी। ईट लिये बतराति भतार सों भामिनि भौन में भृत-सी ठाढी ॥६॥ "भूप" कहै सुनियो सिगरे मिलि भिच्छुक बीच परौ जिन कोई। कोई परौ तो निकोई करौ न निकोई करौतौ रहो चुप सोई॥ जानत हो बिज ब्राह्मन की गति भूलि कूपंथ भलो निह होई। लेइ कोऊ ग्रह देइ कोऊ पर शुऋ ने आंखि अकारथ खोई।।७॥ राधिका माधव एक ही सेज पै धाइ लै सोई सुभाय सलोने। पारे 'महाकवि" कान्ह के मध्य में राघे कहैं यह बात न होने ॥ सीवरे सों मिलि हुँ है न सांवरी बावरी बात सिखाई है कोने। सोने को रंग कसौटी लगे पै कसौटी को रंग लगे नहि सोने ॥ ॥ ॥ बात चली चलिबे की जहां फिर बात सुहानी न गात सुहानो। भूषण साज सकै कहि को ''महाराज'' गयो छुटि लाज को बानो।। दो कर मीड़ित है विनता सुनि प्रीतम को परभात पयानो। आपने जीवन को लिख ग्रन्त सुग्राय की रेख मिटावित मानो ॥९॥ कोऊ न आयो उहां ते सबीरी जहां "मुरलीवर" प्राणिपारे। याही ग्रंदेसे में बैठी हुती उहि देस के धावन पीरि पुकारे॥ पाती दई घरि छाती लई दरकी ग्रंगिया उर ग्रानन्द भारे। पूछन को पिय की कुसलात मनो हिय द्वार किवार उघारे ॥१०॥ मंगल होत कहै "शिवराज" कहो केहि के दुख होत बिसेखो। कौन सभा महं बैठि न सोहत को नहिं जानत चित्त परेखो॥ कौन निसा सिस को न उदोत भो का लिख कै बिरही दुख पेखा। बांझक पूत बिना ग्रंखियान कुह निसि में सिस पूरण देखी ॥११॥ जोग अजोग बिचारे बिना सिर सौंपत भार महा श्रति तापै। गाड़र ऊंट किसान करे यह बात कहा किह जात है कापै।।

"सिंह" जुकाग सुहावन होइ तौ काहे को कोऊ मरालिह थापै। काम परे पछिताहिंगे वे जे गयंद को भार धरे गदहा पै।।१२॥ सासु रिसाति भकौ ननदी सखि तु सिखवै सिख सीख के बैना। दै ब्रजबास चबाव महा चहुम्रोर चलै उपहास की सैना।। देखत सुन्दरी सावरी मुरति लोक अलोक की लीक लखै ना। कैसी करीं हटके न रहे चिल जात तऊ लिख लालची नैना ॥१३॥ आके लगै गृह-काज तर्ज ग्रह मात-पिता हित तात न राखै। "सागर" लीन ह्वै चाकर चाहके धीरज हीन ऋधीन ह्वै भाखे॥ व्याकूल मीन ज्यों नेह नवीन में मानो दई बरछीन की साखै। तीर लगै तरवारि लगै पै लगै जिन काहू से काहू की श्राख ।।१४॥ जाके लगै सोइ जानै ब्यथा पर पीर मे कोइ उपहास करै ना। "सागर" जो चुभि जात है चित्त तो कोटि उपाय करै पै टरै ना।। नेकसी कंकरी जाके पर वह पीर के मारे सु धीर धरै ना। कैसे परै कल ऐरी भटूजब ग्राखि में ग्रांखि परै निकरै ना ॥१४॥ पेट पिराय तौ पीठहि टोवत पीठ पिराय तौ पाय निहारै। दै पूरिया पहले विष की पुनि पीछे मरे पर रोग बिचारे।। बीस रुपैया करें कर फ़ीस न देत जवाब न त्यागत द्वारै। भार्ले ''प्रधान्'' ये वैद्य कसाई ह्वै दैव न मारे तो भ्रापही मारें।।१६।। सूल सूजाक छई लकवा ज्वर पीनस पील को घाव घनेरै। भ्रौर जलंदर ह परमेह कहै किव "राम" कहां लगि हैरे।। जाके बिलोकत ही ततकाल चहुंदिसि ते दुख ग्रावत घेरे। जापै दया करि हाथ गहै तिहि माथ गहै जमराज सबेरे । १७॥ साल छ:-सात की दाल दराय कै साहु कह्यो यह लेहु नई है। फंक दई लकड़ी बहुतेरिक सांझ ते ग्राधिक रात लई है।। खाय लियो अनुताय कै काचही चाकरी चूल्हे निहारि गई है। लोय दियोः मुजरा दरबार की दाल दधीच की हाड़ भई है।।१८॥

घोड गिरघो घर बाहरहो महाराज कछ ल्ठवावन पाऊं। ऐंडो परो बिच पैंडोई मांभ चलै पग एक ना कैसे चलाऊं॥ होय कहारन को जुपै आयसु डोली चढ़ाय यहां तक लाऊं। जीन धरौं कि घरौं तुलसी मुख देउं लगाम कि राम कहाऊं ॥१६॥ धर्थ है मूल भली तुक डार सु अन्छर पत्र को देखिक जीजे। छद है फल नवो रस हैं फल दान के बारिसों सींविबो कीजै॥ <u>"दान" कहै यों प्रवीनन सों किव की कितता रस राखि के पंजी।</u> कीरति के बिरवा किन हैं इनको कबहूं कुम्हिलान न दीर्ज ॥२०॥ ज्ञान घट ठग चोर की संगति मान घट परगेह के जाये। पाप घटै कछ पुत्य किये अहरोग घटै कछ स्रीषध खाये॥ प्रीति घटै कछ मांगन तें अरु नीर घटै रित्र ग्रीषम भाये। नारि-प्रसंग तें जोर घटै जम-त्रास घटै हरि के गुन गाये।।२१॥ ईंट को बन्दन, नीम को चन्दन, नीच को नन्दन, बाम को घुंसा। माते की गान, डफाली की तान, श्री गूंगा को गान, कपूत को रूसा॥ रङ्की रीभः जुप्रारी की खीभः, प्रजान की प्रीत, जुवार को चूसा। राजा को दूसरो, छेरी को तीसरो, रेंड को मूसरो, खासर खुसा ॥२२॥ सांप सुशील, दयायुत नाहर, काक पवित्र भी सांची जुम्रारी। पावक सीतल, पाहन कोमल, रैन ग्रमावस की उजियारी।। कायर धीर सती गनिका, मतवारो कहा मतवारो अनारी। ''मोतियराम'' बिचारि कहैं नहिं देखो सुनी नरनाह की यारी ॥२३॥ ध्याकूल काम सतावत मोहि पिया बिन नीक न लागत कोई। प्रीतम से सपने भई मेंट भलीबिधि सों लपटाय कै सोई॥ नैन उघारि पसारि कै देखों तो चौंकि परी कतहं नहिं कोई। एरी सखी दुख कासों कहों मुसकाय हुंसी हंसि कै फिरि रोई ॥२४॥ पौढ़ी हुती पलंगा पर मैं निशि ज्ञानरु ध्यान पिया मन लाये। सागि गईं पलकें पल सों पल लागत ही पल में पिय माये।।

ज्योंही उठी उनके मिलिबे कहं जागि परी पिय पास न पाये। "मीरन" श्रौर तो सोय कै खोवत मैं सिख प्रीतम जागि गंवाये ॥२५॥ भात में लोन पहीति में पाथर डारि करैं सब छूति ही छूकर। मांगेहूं सों परसें न कछू खल मैले महा मल को मनो सुकर।। ब्यंजन या विवि के हैं रचे मुख सौंह किये मन ग्रावत थूकर। ये कबहूं नहिं दूबर होत रसोई के विप्र कसाई के कुकर ॥२६॥ दाम की दाल छदाम के चाउर घी श्रंग्रीन लै दूरि दिखायो। टोनों सो नोन घरचो कछ ग्रानि सबै तरकारी को नोम गनायो।। विप्र बुलाय पुरोहित को अपनी बिगती सब भांति सुनायो। साहसी त्राज सराध कियो सो भलीविधि सों पूरला फूसलायो ।।२७।। बंधु विरोध करें सिगरो झगरो नित होत सुधारस चाटत। मित्र करें करनी रिपू की धरनीधर देखि न न्याउ निपाटत ॥ <u>'राम'' कहै विष होत सुधा घर नारिसती पित्</u>सों चित फाटत। भा विधिना प्रतिकूल जबैतब ऊंट चढ़ै पर कूकर काटत ॥२८॥ साल भरे पर पथ्य लियो षटमास उपास कियो फिर ऐंठचो। ''माधों' कहै नित मैल खुड़ावत दांतन दीन्हे तुराय धौं कंठचो ॥ कोऊ कहूंक जो देइ खवाइ तौ कै कर डारत सोच में पैठची। मूड़ घुटाय ग्रौ मूछ मुड़ाय त्यों फस्त खुलाय तुला चढ़ि बैठघो ॥२९॥ चींटि न चाटत मूसे न सूंघत बास ते माछी न ग्रावत नेरे। ग्रानि घरे जब ते घर में तब ते रहै हैजा परोसिन घेरे॥ माटिह में कछ स्वाद मिलै इन्हें खाय सो ढूंढ़त हर्रे-बहेरे। चौंकि परचो पितुलोक में बाप सो पूत के देखि सराधके पेरे ॥३०॥ ग्रापुको बाहन बैल बली बनिताह को बाहन सिंहहि पेखि कै। मूसे को बाहन है सुत एक सु दूँजो मयूर के पच्छ बिसेखिक ।। भूषन है किव ''चैन'' फिनिंद के बैर परे सब ते सब लेखिकै। तीनहुं लोक के ईश गिरीश सुयोगी भये घर की गति देखिक ॥३०॥

सूरज के रथ लागे रह्यो याके आगे भयो कई बार कन्हेया। लोमस के लरिकाई के खेल के भूलि गयो जग को उपर्जया।। ऐसो तूरंग मंगाय के भुपति दान को काढ़चो दरिद्र को छैया। भुण्डन काक लगे फिर सग मनो यह काक भुशुडि को भैया।।३२।। गग नहीं मुकता भरी मांग है चन्द्र नही यह उद्यत भाल है। नील नहीं मखतूल को पुज है शेष नही शिर बेनी विसाल है।। भृति नही मलयागिरि है बिजया है नही बिरहा से बेहाल है। एरे मनोज संभारि के मारियो ईश नहीं यह कोमल बाल है।।३३।। पीनसवारो प्रबीन मिलै तौ कहां लीं सुगन्धी सुगन्ध सुघावै। कायर कोपि चढै रन मे तौ कहा लिंग चारन चाव बढ़ावै॥ जैसे गुनी को मिल निगुनी तो "पुखी" कहै क्योंकर ताहि रिफाव। जैसे नपुंसक नाह मिलै तौ कहां लिंग नारि श्रृंगार बनावै।।३४॥ जौ सहजै सब काम करै सहमै त्यहि हेरि हिये कहलाकर। ना तौ जवान की नोकै बसै निरखे परें श्रीगुन के श्रति श्राकर।। लागै नही सग जागैन नौकरी भागै कहुं नुप को लखि सांकर। चोर चटोर ये चुल्हे परें यहि भांति चमार से चूतिया चाकर ॥३५॥ सीस कहै परि पाय रहीं भुज यों कहै ग्रङ्क तै जान न दीजै। जीह कहै बितयाई कियों को स्नीन कहै उनहीं की सूनीजै।। नैन कहै छवि सिन्धु सुधारस को निसिबासर पान करीजै। पायहुं प्रीतम चित्त न चैन यों भावतो एक कहा कहा की जै ।।३६॥ भ्रम्बर बीच पयोधर देखि कै कौन को धीरज सो नगयो है। "भजन" जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रिव हू श्रथयो है।। पंथिक रात बसो यहि देस भलो तुमको उपदेस दयो है। या मग बीच लगै वह नीच जु पावक में जिर प्रेत भयो है।।३७॥ तुम नाम लिखावती ही हम नाम कहा कही लीजिये जु। अब नाव चले सिगरे जल में थल में न चले कहा कीजिये जु॥ किव "कि चित" श्रौसर जो श्रकती सकती नहीं हां पर की जिये जू। हम ता श्रपनो बर पूजती है सपने निंह पीपर पूजिये जू।।३८।। खाने का भंग नहाने को गंग चढ़ै को तुरंग श्रोढ़ै को दुसाला। धर्म धुरन्धर श्रौ महिषी पित द्वार भुले गज यूथक हाला।। पान पुरान सो हागिनि सुन्दरि गोद बिराजत सुन्दर बाला। दो महं एक तो दें हु कुपानिधि दो मृगनैनी कि दो मृगछाला।।३९।।

#### छप्पय

जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू जग सुजस न लीनो। ् जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू परकाज न कीनो ॥ जिहि मुच्छन घरि हाथ कछ् परपीर न जानी। · जिहि मुच्छन घरि हाथ दीन लिख दया न ग्रानी ।। मुच्छ नाहि वे पुच्छ सम कवि "भरमी" उर ग्रानिये। नहि बचन लाज नहिं दानगति तिहि मुख मुच्छ न जानिये ॥१॥ तिमिरलंग लई मोल चली 'बाबर के हलके। . रही हमाऊं साथ गई ग्रकबर के बलके।। जहांगीर जस लियो पीठ को भार मिटायो। साहजहां करि न्याव ताहि को मांड चटायो।। बलरहित भई पौरुष थक्यो भगी फिरत बन स्यार डर। ग्रीरङ्कजेब करिनी सोई लैं दीन्हीं कविराज कर ॥२॥ मरै बैल गरियार मरै वह कट्टर टट्ट्। मरै हठीली नार मरै वह पुरुष निखट्टू॥ सेवक मरै सु तीन जीन कछु समै न सुज्भौ। स्वामी मर जुकौन जीन सेवा नहिं बुज्कै।। जजमान सूम मरि जाहि तौ काहि सुमिरि दुख रोइये। कवि ''गहु'' कहैं मरि जाय सो जाहि सुने सुख सोइये !!३॥ ससिकलंक रावन विरोध हन्मत्त सो बनचर। कामधेनु ते पसू जाय चिन्तामनि पत्थर।।

ग्रति रूपा तिय बाझ गुनी को निरधन कहिये। ग्रति ममुद्र सो खार कमल बिच कण्टक लहिये॥ जाये जुव्यास खेबट्टिनी दुर्वासा श्रासन डिग्यो। कवि "गीध" कहै सुनु रे गुनी कोउन कृष्ण निर्मल गढचो ॥४॥ हंसिंह गंज चढि चल्यो करी पर सिंह बिरज्जै। सिंहहिं सागर घरचो सिंघु पर गिरि दें सज्जे।। गिरिवर पर इक कमल कमल पर कोयल बोलै। कोयल पर इक कीर कीर पर मृगह डोलै।। ता अपर सिसु नाग के निसुदिन फनिय धरे रहे। ''कवि गड़'' कहै गुनिजनन सो हस भार केतो सहै।।५।। तिलक भाले बनमाल ग्रधिक राजत रसाल छवि। मोर मुक्ट की लटक छटक बरनत अटकत कवि॥ पीताम्बर फहराय मधुर मुसुकान कपोलन। रच्यो रुचिर मुख पान तान गावत मुद्र बोलन।। रति कोटि काम ग्रभिराम ग्रति दृष्ट निकन्दन गिरिधरन। म्रानन्द कन्द बजचन्द प्रभु जय जय जय ग्रसरन सरन ॥६॥ चातुरानन सम बुद्धि बिदित जौ होय कोटि धर। एक एक घर प्रतिन सीम जौ होय कोटि वर।। सीस सीस प्रति बदन नोटि करतार बनावै। एक एक मुख माहि रसन फिर कोटि लगावै।। रमन रसन प्रति सारदा कोटि बैठि बानी कहिंह। महिजन भ्रनाथ के नाथ की महिमा तबहुं न कहि सकहिं।।७॥ गई भूमि फिर मिल बेलि फिर जमे जरे ते। फल फूलन ने फले फूल फूलन्त झारे ते।। "केस्व" विद्या निकट निकट बिसरी फिर ग्रावै। बहुरि होय घन धर्म गई सम्पति फिर पावै।।

होइ जो सील सुसील मित जगत हेतु इमि गाइये। प्रान गयो फिर मिलत पै पत न गई फिर पाइये॥ ।। बोहे

प्रीतम नही बजार मे , वहै बजार उजार। प्रीतम मिले उजार में वहैं उजार बजार॥ १॥ कहा करौ बैक्ण्ठ लै कल्पवृक्ष की छांह। "अहमद" ढाक सुहावने , जहं पीतम गलबांह ॥ २ ॥ गमन समै पट्का गह्यो , छाड्न कह्यो सुजान। प्रानिपयारे प्रथम ही , पटुका तजो कि प्रान ॥ ३ ॥ सरस कविन ये हृदय को बेधत है सो कौन। श्रसमभवार सराहिबो समभवार को मौन।। ४॥ पिता नीर परसै नहीं दूर रहे रिव यार। ता ग्रम्बुज मे मृढ ग्रलि , ग्रहिक परै ग्रविचार ॥ ५ ॥ ''व्यास'' बडाई जगत की . कुकर की पहिचान। प्यार करे मुख चाटई, बैर करे तन हानि।। ६।। "व्यास" कनक भ्रौ कामिनी, ये हैं करई बेलि। बैरी मारे दाव दै, ये मारे हंसि खेलि॥ ७॥ तन ताजी ग्रसवार मन नयन पियादे साथ। जोबन चलो सिकार को , बिरह बाज लै हाथ।। ८॥ तन कंचन को महल है तामे राजा प्रान। नयन भरोखा पलक चिक, देखें सकल जहान।। ६॥ ढीठि डोरि सों मन कलस , काम कुन्ना में डारि। ये नयना तुव नागरी भरत प्रेमरस बारि ॥ १०॥ "रज्जब" जाकी चाल सों, दिल न दुखाया जाय। यहां खलक खिजमति करै , उत है खुसी खुदाय ॥ ११ ॥ वह बन्दाबन सुखसदन , कुंज कदम की छांहि। कनकमयी यह द्वारिका , ताकी रज सम नाहि ॥ १२॥

जस जाग्यो सब जगत मे , भयो अजीरन तोय। श्चपत्रस की गोली दऊं, ततकाले सुधि होय।। १३।। तब के नरपति वे रहे. रीभे तो कछ देयं। ग्रब के नरपित येभये, रीफे ग्रौलिखि लेयं।।१४।। जो मेढा पीछे हटै, केहरिया छपकन्त। जो दर्जन हिस के मिल, तबै बचैयो कन्त ।। १५।। दगाबाज की प्रीति यो , बोलत ही मुसकात। जैसे मेहदी पात मे , लाली लखी न जात ।। १६ ।। लेतीबारी बीनती, श्री घोड़े की तग। ग्रपने हाथ सर्वारिये, लाख होय कोउ सग।। १७॥ तन तलवारा तिलिछियो , तिल-तिल ऊपर सीव। ब्राला घावा ऊठसी मत कर साज नकीव ।। १८।। ना हस करके कर गहे, ना रिस करके केस। जैसे कन्ता घर रहे, वैसे रहे विदेस ॥ १९॥ निकट रहे ग्रादर घटै, दूरि रहे दूख होय। ''सम्मन'' या संसार मे , प्रीति करौ जनि कीय ॥ २०॥ ं ''सम्मन'' चह सुख देह की , तौ छोड़ो ये चारि । चोरी चुगुली जामिनी, ग्रौर पराई नारि॥ २१॥ "सम्मन" मीठी बात सों , होत सब सुख पूर। जेहि नहिं सीखो बोलिबों , तेहि सीखो सब धर ॥ २२ /। गोरे मुख पै तिल लसत , मै जान्यो यह हेत। रूप खजाने के मनो हबसी चौकी देत ॥ २३॥ दन्तकथा वा दन्त की, ग्रीर कही नहिं जात। फूलभरी सी छुटत जब , हंसि-हंसि बोलत बात ॥ २४ ।, लाल मांग पटिया नहीं, मार जगत को मार। असित फरी पै लै घरी, रकत भरी तरवार ॥ २५॥

करनी पार उतारिहै, ''घरनी'' कियो पुकार । साकित बाह्मन नहिंभला, भक्ता भला चमार ॥२६॥ मांस ग्रहारी जीयरा , सो पुनि कथै गियान । नांगी ह्वै घूंघट करैं, "धरनी" देखि लजान ॥ २७॥ ''पलटू'' ऐना सन्त है, सब देखें तेहि मांहि। टेढ़ सोभ मुंह ग्रापना , ऐना टेढ़ा नाहि।। २८।। ''पलटू'' ऐसी प्रीति करु , ज्यों मजीठ को रंग। टूक टूक कपड़ा उड़ै, रंग न छोड़ै संग।। २९।। "पलटू" बाजी लाइहौं, दोऊ विधि से राम। जो मैं हारों राम को , जो जीतौं तो राम ॥ ३०॥ जैसे काठ में अगिनि है, फूल में है ज्यों बास। हरिजन में हरि रहत हैं, ऐसे "पलट्दास"॥ ३१॥ दुष्ट मित्र सब एक हैं, ज्यों कंचन त्यों कांच। "पलट्" ऐसे दास को , सपने लगै न ग्रांच ॥ ३२॥ काम क्रोध जिनके नहीं , लगै न भूख पियास। 'पलट्' तिनके दरस सो , होत पाप को नास ॥ ३३॥ खोजत-खोजत मरि गये तीरथ वेद पुरान। 'पलट्' सुभत है नहीं, भेस में हैं भगवान ॥ ३४॥ जिन देखा सो बावला , को अब कहैं संदेस। दीन दूनी दोउ भूलिया, 'पलटू' सो दरवेस ॥ ३५॥ सुनि लो 'पलटू' भेद यह , हंसि बोले भगवान। दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान।। ३६।। मरते - मरते सब मरे , मरै न जाना कोय। 'पलटू' जो जियतै मरै, सहज परायन होय।।३७।। 'पलट्' पलक न भूलिये, इतना काम जरूर। खार्विद कब गोहरावई, चाकर रहै हजूर ॥ ३८॥

'पलट' भेद न दीजिये , यह जग बुरी बलाय। लिहे कतरनी कांख में . करें मित्रता घाय।। ३९।। 'दरिया' सोता सकल जग , जानत नाहीं कोय। जागे में फिर जागना , जागा किहये सीय ॥ ४०॥ 'बुल्ला' चल्ल सुनार दे, जित्थे गहना गढ़िये लाख। सुरत आपो ग्रापनी, तुइको रूप ये ग्राख ॥ ४१ ॥ धन जननी धन भमि धन , धन नगरी धन देस। धन करनी धम सुकूल घन , जहां साधु परबेस ॥ ४२ ॥ स्वर्ग सात ग्रसमान पर , भटकत है मन मूढ़। खालिक तो खोया नहीं , उसी महल में ढुंढ़ ।। ४३ ।। ज्ञान ध्यान तहवां नहीं सहज सरूप ग्रपार। जन 'गलाल' दिल सों मिलो , सोई कंत हमार ॥ ४४ ॥ 'भीखा' केवल एक हैं, किरतिम भयो ग्रनन्त। एकै ग्रातम सकल घट , यह गति जानहिं सन्त ॥ ४५ ॥ प्रीतम प्रीति लगाइकै, दूर देस मत जाव। बसो हमारी नागरी , हम मांगै तुम खाव।। ४६।। जो जन जाकी सरन है, सरन गहे की लाज। मीन धार सन्मख चलैं, बहे जात गजराज ॥ ४७॥ श्राप छके नैना छके श्रीर छके सब गात। जा तन चितवत नैन मरि , रोम रोम छिक जात ॥ ४८॥ सांभ भई दिन ग्रथवा . चकई दीन्हा रोय। चलो पिया उस देस को , जहां सांभ नहिं होय।। ४९॥ क्रज समुद्र मथुरा कमल , वृन्दाबन मकरन्द। ब्रज-बनिता सब पुष्प है , मधुकर गोकुलचन्द ।। ५०॥ कदम कुंज ह्वै हों कबै, श्री वृन्दाबन मांह। 'ललित किसोरी' लाड़िले , बिहरेंगे तिहि छांह ॥ ५१॥

प्रीतम तुव गुन बेलरी , पसरी मो उर मांहि। नेह नीर सों नित बढ़ै, क्यों हुं सूखत नाहि ॥ ५२ ॥ कागद भीजत नयन जल , कर काँपत मसि लेत। पापी बिरहा मन बसत , बिथा लिखन निह देत ॥ ५३॥ बायस राहु भुजंग हर , लिखत तिया तत्काल। लिख-निखपोंछितिफिरलिखति , कारन कौन जमाल ॥ ५४॥ पालक मेथी घानिया सोवा चाहत यार। सक्ची मुरी पियाज संग , गाजर अस व्यवहार ॥ ५५ ॥ कच्चौरी पिय ऐ सखी , पक्कौरी पिय नाहि। बराबरी कैसे करौ, पूरी परती नाहि ॥ ५६ ॥ श्रमिली बरसों हो रही , पीपर पास न जांउं। जामनी भेद न पावही , तासों मैं हठ लाउं।। ५७॥ नारंगी हों पिय सों यह अनारपन मोहि। जो मै पीव सेवती सदा सदाफल होहि ॥ ५८ ॥ तोता कत निसदिन रटौं , तूती निपट ग्रजान। लक्ष्ल कहैं सो कीजिये, तज मैना की बान।। ५९।। सूख छुहारो तन भयो गिरी पर सब देह। किसमिस लिखं संदेसरा , नौज लग्यौ यह नेह ॥ ६० ॥ कर छुई बरटोई नहीं, तवा टोकनी नाहिं। चौके 'गंठवे थारियां, रस न रसोई माहि।। ६१।। पान भरंते इमि कहै, सुन तरवर बनराय। भ्रव के बिछरे कब मिलें दूर परेगे जाय।। ६२।। ग्रलकावलि में देखिये, गोरे मुख की लोय। ज्यों रूखन में चांदनी , झिलमिल-भिलमिल होय।। ६३॥ गुंजा ऐसे हो रहे, मुकता बेसर बाल। नैन ग्रोर के स्याम सब , ग्रधर ग्रोर के लाल ।। ६४ ॥

म्राजुसली हम इमि सुन्यो , पहु फाटक पिय गौन । पह ग्ररु हियरे होड है , पहले फार्ट कौन ॥ ६४ ॥ म्राजु दुइज परदेस पिय , सिस निकस्यो इहि म्रोर । मम नयना ग्ररुपीय के, ग्राइ भये इक ठौर।। ६६।। मुख ग्रीषम पावस नयन , जिय महियां जडकाल। पिय बिन तन मे तीन ऋतु, कबहुंन मिटति जमाल ।। ६७ ।। जब लगि हियमें घर सकी , तब लगि घरी जुधीर। ''मीरन'' अब कैसी बनी , ग्रक्षिक पिरानी पीर ॥ ६८ ॥ तेरे बिरह समुद्र में , हौं जहाज भई कन्ता। तन मन जोबन डूबियो , प्रेम ध्वजा फहरन्त ॥ ६९॥ बिरह दही पनघट गई, तपन न तऊ सिराय। भरें धरें सिर गागरी , रीती ह्वें ह्वें जाय।। ७०।। तुम बिन एती को करें, कृपा जु मेरे नाथ। मोहिं म्रकेली जानि कै, दुख राख्यों है साथ ।। ७१।। ''मीरन''प्यारे इमि कह्यो , सपने देखौ मोहि । तुम बिन नीद न ग्रावई , कैसे देखी तोहि ॥ ७२ ॥ कीकर पाकर तार, जामन फलसा म्रामिला। सेव कदम कचनार , पीपल रत्ती तून तज ॥ ७३ ॥ सारंग लै सारंग चली , सारग पै गई दीठ। सारंग ले सारग घरी , सारंग गई पईठ ॥ ७४ ॥ सारंग ने सारंग गह्यो , सारंग बोल्यो अगय। जो सारंग सारंग कहैं, सारंग मुख ते जाय।। ७५।। बसे बनज बिकसे बनज , निकसे बनज निसङ्क । बनजमाल बिन लगति है , वन जमाल हरि ग्रङ्क ॥ ७६ ॥ कार्नीहं अबलाकरिसकैं, कान समुद्र समाय। काह न पावक जरि सकै , काल काहि नहिं खाय ।। ७७ ।।

सुत निहंग्रबला करि सकै, मन न समुद्र समाय। धर्म न पावक में जरै, नाम काल निहं खाय।। ७६।। पान पुराना घी नया, औं कुलवन्ती नारि। चौथी पीठ तुरंग की, संरग निसानि चारि।। ७९॥ बार्बी

ग्रधम उधारन नमवा सुनि कर तोर। अधम कोम की बटियां गहि मन मोर॥ १॥ मन बच कायक निसिदिन ग्रधमी काज। करत-करत मन भरिगा हो महाराज।। २।। 'बिलगराम का बासी मीर जलील। त्म्हरि सरन गहि गाहे ये निधिशील।। ३।। बालम हैरि हियरवा उपजे लाज। पाल मास मो जानि न परिहै गाज ॥ ४॥ पिय से अस मन मिलयु जस पय पानि। हसनि भई सवतिया लै बिलगानि ॥ ४ ॥ पीतम तुम कचलोहिया हम गज बेलि। सारस कै ग्रस जोरिया फिरहं अकेलि ।। ६ ।। पात-पात करि ढुंढचो सब बन बीनि। किहि बन बस मो बालम परचो न चीनि ॥ ७ ॥ बालम सुरति बिसरिगै कहत संदेस ' एकहु पथिक न बहुरा कस वह देस ॥ ८ ॥ पात-पात करि लुटिसि बिपन समाज। राजनीति यह कसिकसि कस ऋतुराज ॥ ९ ॥ भावै चन्द न चन्दन सुरिभ समीर। भावै सेज सुहावनि बालम तीर ॥१०॥ ऋतु कूसुमाकर ग्राकर बिरह बिसेखि। लित लतान मितान बितानिन देखि ॥११॥

जेठ मास सखि सीतल बर कै छाह। करुई नीद सिर्हनवा पिय के बाह ॥१२॥ पिय कर परस सरस ग्रति चन्दन पक। भावक रजनि सुहावन दरस मयक ॥१३॥ यदि च भवति बुध मिलन कि त्रिदिवेन। यदि च भवति शठ मिलन कि निरयेन ॥१४॥ म्रहिरिन मन की गहिरिनि उतर न देइ। नैना करें मथनिया मन मथि लेइ।।१४॥ तपन तपै ऋत् ग्रीषम तीषन घाम। ताकि तरुनि तन सीतल मोवै काम ॥१६॥ छाह सघन तरु भाव बालम साथ। की प्रिय परम सरोवर सीतल पाथ ॥१७॥ हरिपद रुचिर तरिनया चढ मन मोर। तर भवसागर प्रबही दिन रहे थोर ॥१८॥ हलुवा श्रस हलुवनिया गलवा लाल। लाल-लाल द्वं जोबना नैन रसाल ॥१९॥ खेल फाग धन बहुरी धूरि उडानि। गावों बालम बरवा ऋतु नियरानि ॥२०॥ निसिदिन बसै हिरदवा मिलन न होय। जिमि पानी के चन्दैहिं छुवै न कोय ॥२१॥ पात-पात करि ढूढचो सब बन बीन। घटिह हुते मोरे बालम परे न चीन ॥२२॥ सूरज पै सिर ऊपर कतह न छाह। ठाढी पथहि निहारौ कत मेरो नाह ॥२३॥ बालम की सुधि ग्रावत यह गति मोर। निकसि-निकसि जिय पैसत ज्यो चक डोर ॥२४॥

बिरहिन ढूंढन बन गई बाघ भिटान।
बघवा सूंघि न खायिस बिरहिन जान ॥२५॥
नित उठि जाहुं पनघटवा ग्रावहुं रोय।
बालम की ग्रनुहरवा दिखहुं न कोय ॥२६॥
बोली ग्रानि कोइलिया मधुरी बानि।
महुवा रोवे ठाढ़ आम बौरान ॥२७॥
हरद बरन मोरी देहिग्रा पियहि बियोग।
कौन बिथा मोहिं बूभहु बाउर लोग ॥२६॥
भइन भेंट बालम सन भटिकहु ग्राइ।
घाइ-घाइ बन खाय देखि नहिं जाइ ॥२६॥

#### पद

प्राणी तूंहिर सींडर रे। तूंक्यों रहा निडर रे॥

गाफिल मत रह चेत सबेरा , मन मे राख फिकर रे।
जो कुछ करे बेग तू कर ले , सिर पर काल जबर रे।।
काले-गोरे तन पर भूला , तन जायेगा जर रे।
यम के दूत पकरकर घीसे , काढ़ें बहुत कसर रे।।
"ब्रजधूले" प्रभु-पद नौका चिंढ़ , भौसागर को तर रे।
हर भजहर भजहर भजप्राणी , हिर को भजन तू कर रे।। १॥

हुआ है मस्त मन्सूरा चढ़ा सूली न छोड़ा हक ।
पुकारा इश्कबाजों को अहै मरना यही बरहक ॥
जो बोले आशिकां यारां हमारे दिल में है जी शक ।
अहै यह काम शूरों का लगाये पीर से अब तक ॥
शमस तबरें ज की सीफत जहां में जाहिरा अब तक ।
निजामुद्दीन सुलताना सभी मेटे दुनी में धक ॥
निरखर्रहे नूर अल्लाह का रहे जीते रहे जब तक ।
हुआ हाफिज दिवाना भी भये ऐसे नहीं हर एक ॥

सुना है इश्क मजनू का लगी लैला की रहती जक।
जलाकर खाक तन कीन्हा हुये वह भी उसी माफिक।।
"दुलन" जन को दिया मुरिशद पियाला नाम का छकछक।
वही है शाह जगजीवन चमकता देखिये लकलक।।२।।

गाठि परी पिय बोलैं न हम से।

निसिदिन जागों में पिया की सेजिया , नैना अलसाने निकरिगै घर से । जो में जनतिउ पिय रिसिश्रइहें , काहेक प्रीति लगउतिउ अस ठग से । अपने पिया को में बेगि मनैहौ , सौ तकसीर होत प्रभु जन से । सुनि मृहु बचन पिया मुसुकाने , ''पलटुदास'' पिय मिले बड़े तप से ।।३।।

समझ-बूभ रन चढना साघो खूब लडाई लडना है। दम-दम कदम परे श्रागे को पीछे नाहि पछरना है। तिल-तिल घाव लगे जो तन मे खेती मेती क्या टरना है। सबद खेचि समसेर जेर करि उन पाचो को घरना है। काम कोव मद लोभ केंद्र करिंमन कर ठौरे मरना है। खडा रहे मैदान के ऊपर उनकी चोट सभारना है। श्राठ पहर असवार सुरत पर गाफिल नाही परना है। सीस दिहा साहिब के ऊपर किसकी डर श्रव डरना है। "पलट्" बाना रुण्ड के उपर श्रव क्या दूसर करना है।।

कोइ सफान देखा दिल का।
साचा बना भिलमिल का।।
कोइ बिल्ली कोइ बगुला देखा पहिरे फकीरी खिलका।
बाहर मुख से ज्ञान छाटते भीतर कोरा छिलका।)
भजन करनं में गजब ग्रालमी जैसे थका मजिल का।
ग्रीरन के पीसन में सुरमा जैसे बट्टा सिल का।।
पढे-लिखे कुछ ऐसेहि वैसे बडा घमंड ग्राकिल का।
जहरी बचन यो मृह से निकले सांप निकलता बिल का।।

भजन बिना सब जप-तप भूठा झूठ तवक्का फजल का। क्या कहिये गुरु "देव"नपाया मरहम ग्रांख के तिलका॥ ५॥ काष्ठजिह्वा स्वामी (देव)।

समक्त-बूक्त जिय में बन्दे क्या करना है क्या करता है।
गुन का मालिक ग्रापै बनता दोष राम पर धरता है।।
अपना धरम छोड़ि औरों के ग्रोछे धरम पकरता है।
ग्रजब नशे की गफलत ग्राई साहिब को नींह डरता है।।
जिनके खातिर जान-माल से बहि-बिंह के तू मरता है।
वे क्या तेरे काम पड़ेंगे उनका लहना भरता है।।
'देव' धरम चाहे सो किर ले ग्रावागमन न टरता है।
प्यारे केवल राम से तेरा मतलब सरता है।।
काष्टिजिह्वा स्वामी (देव)।

हरि-जन हरि के हाथ बिकाने।

भावै कहो जग धृग जीवन है भावे कहो बौराने।।

जाति गंवांय ग्रजाति कहाये साधु संगति ठहराने।

मेटो दुख दारिद्र परानो जूठन खाय ग्रघाने।।

पांच जने परबल परपञ्ची उलटि परे बंदिखाने।

छुटी मजूरी भये हजूरी साहिब के मनमाने॥

निरमता निरबैर सभन तें निरसङ्का निरवाने।

'धरनी'' काम राम तें ग्रपने चरन कमल लपटाने॥ ७॥

ग्रबके बार बकस मोरे साहिब तुम लायक सब जोग हे।

ग्रुनह बकसिहौ सब भ्रम निसहौ रिखहौ ग्रपने पास हे।।

ग्रु श्रे विरिष्ठ तर लै बैठैहौ तहवां धूप न छांह हे।

चांद न सुरुज दिवस निहं तहवा निह निसु होत बिहान हे।।

अमृतफल मुख चालन देहौ इतनी ग्ररज हमार हे।

भवसागर दुख दारुन मिटिहै छुटि जैहै कुल परिवार हे।।

कह "दिरया"यह मंगल मूला ग्रनूप फूलै जहां फूल हे।। ८॥

रासरस गोविंद करत बिहार।
सूर-सुता के पुलिन रम्य महं फूले कुन्द मदार।।
प्रद्भुत सतदल विकसित कोमल मुकुलित कुमूद कल्हार।
मलय पवन बह सारद पूरन चंद मधुप भंकार।।
सुषर राय संगीत कलानिधि मोहन नन्दकुमार।
बज-भामिनि संग प्रमुदित नाचत तन चरिचत घनसार।।
उभय स्वरूप सुभगता सीवां कोक कला सुखसार।
'कुष्णदास'' स्वामी गिरिधर पिय पहिरे रसमें हार।। ९॥

# कहा करौं बैकुण्ठिह जाय।

जहं निहं नंद जहं नहीं जसोदा जहं निहं गोपी ग्वाल न गाय ।। जहं निहं जल जमुना को निरमल ग्रौर नही कदमन की छाय । "परमानन्द" प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तिज मेरी जाय बलाय ।। १०।।

## संतन का सिकरी सन काम।

म्रावत-जात पनहियां टूटी बिसरि गयो हरि नाम ।। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम । ''कुम्भन दास'' लाल गिरिधर बिन स्रौर सबै बेकाम ।। **११** ।।

## जसोदा कहा कहीं हीं बात।

तुम्हरे सुत के करतब मोर्प कहत कहे निहं जात ।। भाजन फोरि ढोरि सब गोरस लैं माखन दिध खात । जो बरजों तों म्रांखि देखावें रंचहुं नाहिं सकात ।। ग्रोर ग्रटपटी कहं लों बरनों छुवत पानि सों गात । ''दास चतुर्भुज'' गिरिधर गुनहों कहत-कहत सकुचात ।। १२ ।।

भोर भये नव कुंज सदन ते आवत लाल गोवर्द्धनधारी। लटपट पाग मरगजी माला सिथिल ग्रंग डगमग गति न्यारी।। बिन गुन माल बिराजत मुख पर नख छत देंज चद भनुहारी। ''छीत स्वामि''जब चितये मों तन तब हों निरिख गई बलिहारी।।१३॥ प्रात समै उठि जसुमित जननी गिरिधर सुत को उबट न्हवावित । किर शृंगार बसन-भूषन सिज फूलन रिच पिच पाग बनावित ॥ छूटे बंद बागे ग्रिति सोभित बिच-बिच चोव ग्ररगजा लावित । सूथन लाल फूंदना सोभित ग्राजु कि छिव कछु कहिति न ग्रावित ॥ विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर मुरली बेत गहावित । लै दरपम देखे श्रीमुख को 'गोविद' प्रभु चरनिन सिर नावित ॥ १४॥

हम भक्तन के भक्त हमारे।

सुन अर्जुन परितज्ञा मेरी यह बत टरत न टारे।।
भक्तन काज लाज हिय घरि के पांय पियादे थाये।
जहं-जह भीर परी भक्तन को तहं-तहं होत सहाये।।
जो भक्तन सों बैर करत है सो निज बैरी मेरो।
देख विचार भक्तिहत कारन हांकत हों रथ तेरो।।
जीते जीत भक्त अपने की हारे हार बिचारों।
''सूरस्याम" जो भक्त-विरोधी चक्र सुदर्सन मारों॥ ४५॥
सब सों न्यारे सब के प्यारे ऐसी रहनी रहिये।
स्तुति अह निन्दा छोड़ पराई जुगल जीभ जस गहिये॥

स्तुति अर्थ । नन्दा छाड़ पराइ जुगल जान जत गाह्य । दुखः मुख हानि-लाभ सम बर्तन ग्रानि परे सो सहिये । "भगवतचरन"सरन गहि गोविंद मनवांछित सुख लहिये ॥ १६ ॥

सखी मेरे मन की को जानै।

कासों कहू सुनै जो चित दै हित की बात बखाने।। ऐसो को है ग्रन्तर्यामी तुरत पीर पहचाने। ''नारायण'' जो बीत रही है कब कोई सच मानै।। १७॥

पाछे ललिता ग्रागे स्यामा प्यारी

ंता ग्रागे पिय मारग फूल बिछावत जात। कठिन कली वीन-बीन न्यारी करत

प्यारी के चरन कोमल जानि सकुचत जिय गड़िबंऊ डरात ॥

दीरघ लता करसों निरुवारत पाछे

गहे डारि सीस नाहि परसत पल्लव पात। ''सुरदास मदन मोहन'' पिय की ग्राधीनताई

देखत मेरे री नैन सिरात ॥१८॥
गौर श्याम बदनारविंद पर जिसको नीर मचलते देखा ।
नैन बान मुसकान सग फस फिर निंह नेक संभलते देखा ॥
''ललितिकशोरी'' जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा ॥
बूबा प्रेमिसिधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥१९॥
प्रवधू रहिया हाटे-बाटे रूख-बिरिख की छाया ।
तिजबा काम कोध लोभ मोह संसार की माया ॥२०॥

गोरखनाथ ।

# खुमरो की कविता

पहेलियां

श्याम बरन और दात ग्रनेक, लचकत जैसी नारी। दोनों हाथ से खुसरो खीचे, और केहू तू ग्रारी॥
आरी।

पौन चलत वह देह बढावे । जल पीवत वह जीव गंवावे । है वह प्यारी सुन्दर नार । नार नहीं पर है वह नार ॥ श्रागः।

फारसी बोली ग्राई ना। तुर्की ढूंढ़ी पाई ना।। हिन्दी बोली ग्रारसी श्रांए। खुसरो कहे कोइ न बताए।। ग्रारसी।

बाला था जब सब को भाया । बढ़ा हुआ। कछुकाम न द्याया ।। खुसरा कह दिया इसका नांव । द्रार्थ करो या छोड़ो गांव ।। दिया ।

> नारी से तूनर भई भ्रौ श्याम बरन भइ सोय। गली-गली कूकत फिरे को इलो-को इलो लोय।।

कोयला।

सावन-भादों बहुत चलत है माघ-पूस में थोरी। श्रमीर खुसरो यों कहे तू बुफ पहेली मोरी।।

मोरी।

एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पांव। ऐसी नार कुनार को मैं ना देखन जांव॥

मैना ।

हाड़ की देही उज्जल रंग। लिपटा रहे नार के संग॥ चोरी की ना खून किया। वाका सिर क्यों काट लिया॥ नाखून।

बीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया। नाखून ।

एक नार तरवर से उतरी मां सो जनम न पायो। बाप को नांव जो वासो पूछचो श्राधो नांव बतायो।। श्राधो नांव बतायो खुसरो कौन देस की बोली। वाको नांव जो पूछचो मैंने श्रपने नांव न बोली।।

निबोली।

झिलमिल का कुंग्रा रतन की क्यारी। बताग्रो तो बताग्रो नहिं दूंगी गारी।।

दर्पण

श्राना-जाना उसका भाए । जिस घर जाये लकड़ी खाये। श्रारी।

आवे तो ग्रंथेरी लावे। जावेतो सब सुख लेजावे॥ क्या जानुं वह कैसा है। जैसा देखो वैसा है॥

म्रांख।

हाथ में लीजे। देखा की जै। दर्पण।
एक राजा की श्रतोखी रानी। नीचे से वह पीवे पानी।।
दिया की बत्ती।

एक नार ने अचरज किया। सांप मार पिजरे में दिया।। जों-जों सांप ताल को खाए। ताल सूख सांप मर जाए।। दिया की बत्ती। एक ग्रचम्भा दंखो चल। सुखी लकड़ी लागे फल।। जो कोई इस फल को खावे। पेड छोड किंह और न जावे।। बर्छी । उज्जल बरन ग्रधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, पर निपट पाप की खान ॥ बन्दुक। एक तस्वर का फल है तर। पहले नारी पीछे नर।। वा फल की यह देखो चाल । बाहर खाल ग्रौर भीतर बाल ॥ भट्टा। श्रागे-ग्रागे बहिना ग्राई पीछे-पीछे भइया। दांत निकाले बाबा ग्राए ब्रका ग्रोढ़े मइया ।। भट्टा । श्यामबरन पीताम्बर कांचे मुरलीधर नहिं होय। बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कीय ॥ भौरा । श्रवरज बंगला एक बनाया । ऊपर नीव तले घर छाया। बांस न बल्ली बन्धन घने। कह खुसरी घर कैसे बने।। बए का घोंसला। एक नार करतार बनाई। सूहा जोड़ा पहिन के आई।। हाथ लगाये वह शर्माय। या नारी को चतुर बनाय।।

बीर बहुटी।

धूपों से वह पैदा होवे छांव देख मुर्भाये। एरी सखी में तुभसे पृंछुँ हवा लगे मर जाये।।

पसीना ।

खेत में उपजे सब कोई खाय। घर में होवे घर खा जाय।

फूट।

एक नार कूए में रहे। वाका नीर खेत में बहे॥

जो कोई वाके नीर को चाखे। फिर जीवन की ग्रास न राखें॥

तलवार।

डाला था सबके मन भाया। टांग उठाकर खेल बनाया।

कमर पकड़ के दिया ढकेल। जब होवे वह पूरा खेल॥

फूला।

एक पुरुष बहुत गुन भरा। लेटा जागै सोवे खड़ा॥

उलटा होकर डाले बेल। यह देखो करतार का खेल॥

चरखा।

नई की ढीली पूरानी की तङ्ग।

नइ का ढाला पुराना का तङ्गा। बूफो तो बूफो नहीं चलो मेरे सङ्गा।

चिलम ।

चालीस मन की नार रखावे, सूखी जैसे तीली। ·कहने को पर्दे की बीबी,पर वह रंग रंगीली।।

चिलम ।

मिला रहे तो नर रहे, ग्रलग होय तो नार। सोने का-सा रङ्ग हैं,कोइ चतुरा करे विचार।।

चना ।

दानाई से दांत उस पें लगाता नहीं कोई। सब उसको भुनाते हैं पें खाता नहीं कोई।।

रुपया।

जब काटो तब ही बढ़े, बिन काटे कुम्हिलाय। ऐसी श्रद्भुत नार का, श्रन्त न पायो जाय।।

दीपशिखा।

एक पुरुष का ग्रचरज लेखा। मोती फलती श्रांखों देखा।।

जहां से उपजे वहाँ समाय । जो फल गिरे सो जल-जल जाय ।। फुन्नारा ।

बात की बात ठठोली की ठठोली। मरद की गांठ ग्रौरत ने खोली।।

ताला।

आदि कटेसे सबको पारे। मध्य कटेसे सबको मारे।। अन्त कटेसे सबको मीठा। खुसरू वाको आरंखों दीठा।। काजल।

जल कर उपजे जल में रहे। ग्रांखों देखा खुसरू कहे।।

काजल।

चार ग्रंगुल का पेड़ सवा मन का पत्ता। फल लगे भ्रलग-अलग पक जाय इकट्टा।।

चाक।

पानी में निसदिन रहे, जाके हाड़ न मास ! काम करे तरवार का , फिर पानी में बास ॥

कुम्हार का डोर।

एक कहानी में कहूं, तू सुन ले मेरे पूत। बिना परों वह उड़गया, बांध गले में मूत।।

गृड्डी ।

सर पर जाली पेट से खाली । पसली देख एक-एक निराली ॥ मोढ़ा।

#### मुकरियां

बरस-बरस वह देस में ग्रावे। मुंह से मुंह लगा रस प्यावे।। वा खातिर में खरचे दाम। ऐ सखी साजन ना सखी ग्राम।। कम के छाती पकड़े रहे। मुंह से बोले बात न कहे।। ऐसा है कामिन का रंगिया। ऐ सखी साजन ना सखी ग्रागिया।। पड़ी थी मैं ग्रचानक चढ़ आयो। जब उत्तरघो तो पसीनो ग्रायो।। सहम गई नींह सकी पुकार। ऐसली साजन ना सखी बुखार।। रात समय वह मेरे ग्रावे। भोर भए वह घर उठ जावे।। यह अचरज है सब से न्यारा । ऐ सखी साजन ना सखी तारा ॥ मद भर जोर हमें दिखलावे। मुफत मरे छाती चढ़ ग्रावे।। गया सब पूजा-जप। ऐ सखी साजन ना सखी तप।। नंगे पांव फिरन नहिं देत । पांव से मिट्टी लगन नहिं देत ।। पांव का चूमा लेत निपूता। ऐ सखी साजन ना सखि जुता।। न्हाय धोय सेज मेरी ग्रायो । ले चूमा मुंह मुंहिंह लगायो ।। इतनि बात पे थुक्कम थुक्का । ऐसखीसाजन ना सखि हुक्का ।। सारी रैन मोरे संग जागा। भोर भये तब बिछुड्न लागा।। वाके बिछ्ड़त फाटे हिया। ऐ सखी साजन ना सिख दिया।। वह स्रावे तब शादी होय। उस बिन दूजा स्रोरन कोय:। मीठे लागें वाके बोल । ऐ सखी साजन ना सखि ढोल।। जब मांगूं तब जल भर लावे। मेरे मन की तपन बुफावे।। मन का भारा तन का छोटा। ऐ सखी साजन ना सखी लोटा।। जंब मेरे मन्दिर में आवे। सोते मुफ्तको ग्रान जगावे॥ पढ़त फिरत वह बिरह के ग्रच्छर । ऐसखीसाजन ना सखी मच्छर ॥ बेर बेर सोवर्तीह जगावे। ना जागूंतो काटे खावे।। ब्याकूल हुई मैं हक्की-बक्की। ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी।।

## दो सखुना हिन्दी

| प्रश्न                                             | उत्तर     |
|----------------------------------------------------|-----------|
| रोटी जली क्यों, घोड़ा ग्रड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों | फेरा न था |
| ग्रनार क्यों न चक्खा, वजीर क्यों न रक्खा           | दाना न था |
| गोस्त क्यों न खाया ? डोम क्यों न गाया ?            | गला न था  |
| राजा प्यासा क्यों ? गदहा उदासा क्यों ?             | लोटा न था |
| ढोलकी क्यों न बाजी ? दही क्यों न जमी ?             | मढ़ी न थी |

प्रश्न

उत्तर

सितार क्यों न बजा ? ग्रीरत क्यों न नहाई ? घर क्यों ग्रिवियारा ? फकीर क्यों बिगडा ?

परदा न था दिया न था

### ढकोसले

भादो पनकी पीपली, भड़-भड़ पड़े कपास। बी मेहतरानी दाल पका आंगी या नंगा ही सो रहू ॥ १ ॥ कोठी भरी कुल्हाड़िया, तू हरीरा करके पी। बहुत ताउल है तो छप्पर से मुह पींछ ॥ २ ॥ पीपल पकी पपोलिया, भड़-झड़ परे है बैर। सर मे लगा खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥ ३ ॥ भैंस चढ़ी बबूल पर, और लप-लप गूलर खाय। दुम उठाकर देखा तो पूरनमासी के तीन दिन ॥ ४ ॥ गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैल के सीग ॥ ४ ॥ खीर पकाई जतन से, और चरखा दिया जला। आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ॥ ला पानी पिला ॥ ६ ॥

## दूसरों की पहेलियां

हाथी हाथ हिथिनियां कांघे। चले जात है बकुचा बांबे।। गज और गजी।

ग्राधा नर ग्राधा मृगराज । जुद्ध बिम्राहे ग्रावै काज ।। आधा टूटि पेट मा रहै। बासू केरि खगिनियां कहैं।। नरसिहा।

लम्बी-चौड़ी स्रांगुरि चारि । दुह् स्रोर तें डारेनि फारि । जीव न होय जीविका गहै । बासू केरि खगिनिया कहै ।। कंघी ।

भीतर गूदर ऊपर नांगि। पानी पियै परारा मांगि।। तिहि की लिखी करारी रहै। बासू केरि खगिनिया कहै।। दवात। अगहन पैठ चइत के प्याट। तेहि पर पंडित करें भण्याट।। है नेरे पइही ना हेरे। पंडित कहें बिगहपूर केरे॥ कचौरी। जल में रहै भूठ निहंभाखै, बसै सु नगर संभार। मच्छ कच्छ दाद्र नहीं पंडित करी विचार।। घडी। स्याम बरन पर हरि नहीं , जटा धरे नहिं ईस । ना जानू पिया कौन है, पंक लगाये सीस ॥ कसेरू। सीस जटा पोथी गहे, सेत बसन गल माहि । जंगम है नहीं ब्राह्मन पंडित नाहिं॥ जोगी लहसुन । स्याम बरन पीताम्बर कांघे , मुरलीधर नींह होय । बिन मुरली बह नाद करत है , बिरला बू भे कोय ॥ भौरा। सिर पर सोहै गंगजल मण्डमाल । गल माहि । बाहन वाको बुषभ है शिव कहिये कै नाहि।। रहंट। देखो एक ग्रनोखी नारी। गुन उसमे एक सबसे भारी। पढी नहीं ग्ररु ग्रचरज ग्रावै। मरना जीना तुरत बतावै।। नाडी। फाटचो पेट दरिद्री नाम , उत्तम घर में वाको ठाम। श्री को ग्रनुज विष्णु को सारौ , पंडित होय सो ग्रर्थ विचारौ।। शङ्ख ।

नर के पेट जो नारी बसै। पकड़ हिलाये खिल-खिल हंसै। पेट फाड़ जो नारी गिरी। मोको लागी प्यारी खरी॥ गिरी। चहूं स्रोर फिर स्राई। जिन देखी तिन खाई।। खाई।

एक नारि वह है बहुरङ्गी । घर से बाहर निकसे नगी।। उस नारी का यही सिंगार । सिर पर नथुनी मुह परबार।। तलवार।

न्नाधा भक्तन मुख बसै। ग्राधा गृतियन साथ। वाहि पसारी देत है। पुड़ी बाधि कै हाथ।। हरताल।

## पहेली

सुनरी सहेली ! मेरी पहेली , बाबल घर में रही अलबेली। माता पिता ने लाड़ से पाला . समभा मुभ्ने उस घरका उजाला।। एक बहन थी एक बहनेली।। १।।

योंही बहुत दिन गुडिया खेली , कभी **ग्रकेली** द्रकेली। जिससे कहा चल तमाशा दिखला, उसने उठाकर गोदी में लेली ॥२॥ कुछ-कुछ मोहे समभ जो आई, एक जा ठहरी मोरी सगाई। आवन लागे बाम्हन नाई , कोई ले रुपया नोई ले घेली ॥३॥ ब्याह का मेरे समा जब आया , तेल चढाया मढा छवाया। साल सुहा सभी पिन्हाया , मेहदी से रग दियं हाथ हथेली ।।४।। सासरे के लोग आये जो मेरे . ढोल दमामे बजे घनेरे। सूभ घडी सूभ दिन हुए जो फेरे . सैया ने मोहे हाथ में ले ली ॥ ॥।। आये बराती सब रस रग के , लोग कुटुम के भव हस-हसके। चावत ये यही घर से निकसे , श्रीर के घर मे जाय धकेली ।।६।। ले के चली थी साथ जब अपने , रोवन लागे फिर सब अपने। कहा कि तू निहं बस की ग्रपने , जा बच्ची! तेरा दाताही बेली ॥७॥ सखी! पिया के साथ गई मैं, ऐसे गई फिर वही रही मैं। किससे वहं दूख हाय ! दई मैं . सैया ने मोरी बाहै गहेली ॥ 🕬

सास जो चाहे सोही सुनावे , ननंद भी बैठी बातें बनावे। क्या हैं! करूं कुछ बन निहं आवे , जैसी पड़ी मैं वैसी ही झेली।। ६।। जिया बियाकुल रोवत म्रंखियां , कहां गई सब संग की सिखयां। शौक रंग गुड़िया ताक पै रिखयां, न वो घर है न वो हबेली।।१०।। बहादुर शाह "जफ़र" (दिल्ली के म्रन्तिम बादशाह)

# खेती की कहावतें

- १ श्रिग्निकोन जब बहै समीरा । पड़े काल दुख सहै शरीरा । २ उत्तर से जल फूहौं पड़ें। मूस सांप दोनों श्रवतरें॥ पच्छिम समया नीको जानो । श्रागे बहें तुषार प्रमानो ॥
  - जो कहुं बहै ईसान को कोना । ग्रावै विस्वा दो-दो दूना ।। जो कहुं हवा अकाशै जाय । पड़ेन बंद काल पड जाय ।।
- ३ सावन सूखे घान, भादीं सूखे गेहूं।
- ४ ग्रद्रा बरसे पुनर्वस जाय। दीन श्रान कोऊ न खाय।।
- ५ पानी बरसे ग्राधा पूस । ग्राधा गेहुं ग्राधा भूस ।।
- . ६ सावन सूखा स्यारी। भादों सूखा उन्हारी॥
  - ७ सावन पहिली चौथ में , जो मेघा बरसाय। तो भाखें यों भड़ुरी , साख सवाई जाय।।
  - म हथिया पुंछ डोलावे।घर बैठे गेहुं ग्रावे।।
  - ९ हथिया बरसे चित्रा मङ्राय । घर बैठे किसान रिरियाय ॥
- १० कर्क बुवावे काकरी, सिंह ग्रबोनो जाय। ऐसा बोले भड़री, कीड़ा फिर-फिर खाय।।
- ११ जो कहुं मधा में बरसै जल । सब नाजों में होगा फल ।।
- १२ चित्रा गेहं स्वाती भूसा। ग्रनुराधा में नाज न भूसा।।
- १३ जो कहुं बरसै पूस। ग्राधा गेहूं ग्राधा भूस।।
- १४ ग्रद्धा रेंट पुनरबस पाती। लगै चिरैया दियान बाती॥
- १५ चटका मधान चटका उत्तर । दूध भात में परगा मूसर ॥

१६ मघा, भुम्मि ग्रघा।

१७ मधान मारे पूर्वा सवारे । उत्तर भर खेत निहारे ॥

१८ जब जेठ चलै पुरवाई। तब सावन धूल उड़ाई॥

१९ ग्राये मेख, हरी न देख । ग्राये मेघ, हरी-हरी देख ॥

२० चैत में हुई फसल तैयार । काट दांय घर लाम्रो यार ॥ बेर किये होवे नुकसान । बेर में नाहीं भला किसान ॥

१ गेहूं जो सब पछिवा पावे। तब जल्दी से दावा जावे॥

२२ दो दिन पछिवां छः पुरवाई । गेहूं जौ को लेव दवाई ॥ ताके बाद स्रोसावे सोई । भूसा दाना ग्रलगे होई ॥

२३ चना अधपका जो पका काटे। गेहू बाली लटका काटे।

२४ सात स्वाती धान उपाट।

२५ लगी बसन्त, ऊख पकन्त ।

२६ भादौं मास तीज ग्रधियारी । मेह न बरसे खेत बहारी ॥ न बरसे न गरजे , न चमके ग्रधरात । तुम पिय जावो मालवा , हम जायें गुजरात ॥

२७ काहे पंडित पढ़-पढ़ मरो । पूस श्रमावस की सुधि करो ।।

मूल बिसाला पूरबालाड़ । भूरा जान लो बहरे ठाड़ ।।

२८ ढोकी बोले जाय भ्रकास । देशी ठहरें उड़े भ्रकास ॥

२९ लालपियरजब होय ग्रकास । तब नाहीं बरसा की आस ।।

३० चमकै पश्चिम उत्तर श्रोर । नित जानो पानी है जोर ॥

३१ चीत के बरसे तीन जाय। मोथ मास उखार।।

३२ न होय करम लिख पूरा। पर न टरै खेत का घूरा।।

३३ छिन पुरवैया छिन पछियाव । छिन-छिन बहै बबूला बाव ॥ बादल ऊपर बादल धावै । तब भड़र पानी बरसावै ॥

जो पच्छिम से पूरब जाय । वर्षा बहुन न्यून हो जाय ।।

३५ जब निकले लंका का राय । धेनु दूध न बेली जाय ।।

हस्त के बरसे तीन होय , शाली शक्कर मास। हस्त के बरसे तीन जांय , तिल कोदौ कपास ।। 39 जो बरसे स्वाति। चरखा चलै न बोले तांत।। 35 माघ महावट पूंस बिनौरा । फाग्न बरसे न खोरा ॥ शशि ऊगत ग्रीरं मंगल , पूस अमावस होय। ३९ दुगुना तिगुना चौगुना, नाज महेंगो होय।। वायु चलेगी पिन्छमा। मांड कहां से चलना।। 80 वायु चले जो उत्तरा। मांड पिवेंगे कृत्तरा॥ वाय चलेगी दिखना। डोला पानी लखना ॥ वायु चलेगी पुरवा। पियो मांड का कूरवा।। बुद्ध वृहस्पति दो भले, शुक्र न भले बखान। 88 रिव मंगल बौनी करै, द्वार न भ्रावै धान।। नैऋत भूम बुंद ना. परै। राजा परजा भूखों मरै।। ४२ पछिवां भ्राई बादली रांड कूस्मबी जाव। 83 वह बरसै यह घर करै, उन को यही स्वभाव।। . 88 पुरवाई कहर चले ्रांड मृंड से न्हाय। वह लै श्रावै बादली , यह कोऊ लै जाय।। बिन भादों के बरसे। बिन माता के परसे।। 84 ढ़ेले पर जब चील बोलै। गली-गली में पानी डोलै।। 88 माघमास जो पड़ै न शीत । महंगा नाज जानियो मीत ॥ 80 घन्ष पड़े बांगली। मेह सांभ या साकली।। 85 रात में बोले काकुला , दिन में बोले स्याल। ४९ तो यों भाखे भड़री, निश्चय पड़े ग्रकाल।। दूर गुड़सा दूर पानी , नियर गुड़सा नियर पानी। ४० कातिक अमावस देखें जोसी । मंगल शनी भौम को होसी।। ሂየ

स्वातीनक्षत्रग्रौरपृष्पयोग । काल पड़े ग्रौर नार्सं लोग ।।

सावन बदी एकादशी, बादल ऊगै सूर। ४२ तो बनावै भड़ुली , घर पर बाजै तुर॥ सर्व तपै जो रोहिनी, सर्व तपै जो मल। 83 पड़वा तपै जो जेठ की , उपजै सातो फल ॥ शुक्र शनीचरी पूस स्रमावस होग । 78 घर-घर होय बवावरी , बुरा न माने कोय।। पूस उजेली सप्तमी, अष्टमी नौमी गाज। XX मेघ होय तो जान लो , ग्रव शुभ होइ है काज ।। पुष्प पुनरबसना भरे ताल । सो फिर भरिहै अगली साल ॥ ४६ वाय चले ईशान । तो खाना खाय किसान ॥ e K पवन चले पुरवाई। बादल काट लगाई।। 45 पुस मासकी सप्तमी, जो पानी नहिं देव। ५९ आरद्रा बरष सही , जल थल एक करेव।। पूस श्रंघेरी सप्तमी भन-भिन बादल होय। 80 सुदी पूनो , बरषा अच्छी होय।। पूस बदी दशमी दिवस बादल चमके बीज। £ ? तो बरषे भरे भादी साधो खेलो तीज।। पाच मगल होवे फागुनो . पूस पांच शनि होय। £ 3 काल पड़े कह भट्टरी, बीज बोम्रो मित कोय।। पुरवाई बहुतै बहै, विधवा पान चबाय। ६३ वे ले ग्रावें नीर को , वे काह सग जांय।। सावन शुक्ला सप्तमी चन्दा छिटिक करै। 83 के जल देखें कूप में , कि कामिनि शीश घरै।। सावन शुक्ला सप्तमी , उगत जो देखे भान। या जल मिलि है कृप में , या गङ्गा ग्रस्नान ॥ प्रथम बयार पुरब की लीजै। ऊंचे ग्रान महाजर कीजै।

पच्छिम ब्यार चलै मरदाना । सींचो खेती ग्राय किसाना ॥

- ६६ सावन पहिली पंचमी , जोर की चलै बयार। तुम जाना पिय मालवा , हम जावें पितुसार ॥ ६७ सावन शुक्ला सत्तमी, उभरे निकले भान। हम जायें पिति माइके , तुम कर लो गुजरान ।। ६८ श्रदा भरना रोहणी, मघा उत्तरा तीन। ग्रान मंगल ग्रांघी चले , तब लों बरसा छीन।। अद्रा तो बरसे नहीं मुगशिरापौन न जोय। 33 भाषै एसा भड़री, बरसा बूंद न होय।। कृष्ण श्रसाढ़ी प्रतिगदा , जो उत्तर गरजन्त। 00 शास्त्री शास्त्री यों भखें , निश्चय काल पड़न्त ॥ घुर ग्रसाढ़ी बिज्जुली चमक निरन्तर जोय। 90 सोम सुक ग्रौर गुरु पर , भारी बरसा होय।। धुर ग्रसाढ़ की ग्रष्टमी , शशि निर्मल जो दीख। ७२ पीव जाय के मालवा , मांगत फिरि है भीख।। नवीं ग्रसाढी बादली, जो गरज घनघोर। € 0 कहें भड़री ज्योतिषी, काल पड़ै अहं भ्रोर।। दशी श्रसाढ़ी कृष्ण को , मङ्गल रोहिनी होय। ४७ सस्ता धान बिकायगो , हाथ न छड है कोय।। भ्रसाढ़ी पूनो के दिना , गाज बीज बरसन्त । भाषे लक्षण कालिका , ग्रानन्द मानो सन्त ॥ दिवस बादरा रात को तारे। चलो कन्त जहं जीवे वारे।।
- ७७ दिन को बादर रातमें चंदर । बहै रवी भहर भहर । कहैं भहुरी बरषा नाहीं । सिगरी जिन्से जाहि सुखाहि ।।
- ७८ तीतर पंखी बादरी , विधवा कज्जल रेख। ये बरषे वह घर करें , या में मीन न मेख।।
- ७९ दिन को बादल रात तरैयां। ये नारायण कहा करैयां।।
- काले बादल डरावने , घौले बरसनहार ।।

```
न्द १
      दिन सात चले जो बांदा । सुखे जल सातों खांडा ॥
      खेती करै खाद से भरे। सौ मन कोठला में लैं घरे।।
 52
 53
      वही किसानी में है परा। जो छोड़े हड़ी का चुरा॥
 58
      जेकर खेते पड़ा न गोबर । उहि किसान का जानो दूबर ॥
 54
      जोत न माने श्ररसी चना । कहा न माने हरामी जना ॥
      मैदै गेहं, ढेलै चना।
 58
 59
      गेहं बाहे, धान बिदाहे।
      गेहं गवा काहे। कातिक के चौबाहे॥
 55
      जोते खेत घास न टूटै। ताकर भाग सांभ ही फूटै॥
 59
 90
      एक बात तुम सूनो हमारी । एक बैल ते भली कूदारी ।।
 ९१
      कच्चा खेत न जोते कोई । नाही बीज न अंकूरे होई ॥
 ९२
      गेहं भवा काहे। सोलह दांय
             कुलाविनी । माघ पूस सुलाविनी ।।
 93
      दखिनी
      माघ पूस में दिखना। भले मेह को लखना॥
      माघ उजाली तीज को , बादल बिजली देख।
 98
      गेहं जो संयम करो , मंहगो होवे पेखा।
      चैत मास उजाले पाख , अठवें दिवस बरसता राख।।
 94
      नवें दिवस जब बिजली होवे. ता देश काल हलाहल होवे।।
      चित्रा स्वाती बिसेखरी . जो बरखे
 3,6
                                      श्रासाढ ।
      चलो पिया परदेश अब , भारी परिहै काल।।
      म्रासाढमास पूनो दिवस , बादल घेरै चन्द।
 90
      तो भड़र जोसी कहै, होवे
                                परम ग्रनन्द ॥
      चढ़ते बरसे आदा, उतरत बरसे
 ९५
                                        हस्त ।
      कितनो राजा डांड़ले , ग्रानन्द रहे
                                       गृहस्त ॥
99
      मंगल पड़े तबाही , बुद्धे पड़े
                                       अकाल ॥
      जो ग्रन्त होवे शनीचरी , निश्चय परिहै काल।।
      भुलो बावल फिरै गंवारा , कातिक मांगे
```

मेह।

- १०१ पुरवा पूनो गरजै। दिना बहत्तर बरसै।।
- १०२ सावन केरे प्रथम दिन , उगत न दीखैं भान। चार महीना बरसै पानी , याको है
- माघ मास में बेचो बोई । फिर बैसाख मे तमसो धोई ॥ E08
- जेठ मास जो तपै निरासा । तो जानो बरषा की आसा ॥
- सावन पहिली पंचमी चन्दा छिटिक करै। 808 की जल देखें कूप में , कि सुन्दरि नीर मरै॥
- चना चित्रा चौगुना , स्वाती गेहं होय। १०५
- १०६ कोठी चढ़े पुकारे जई। खिचड़ी खाकर क्यों न बई।। जो कहं बोते बीघा चार । तो मैं डरती कृठिला फार ॥
- ७०९ अगहन बवा। कहं मन कहं सवा।।
- पूस न बोये, पीस खाये। १०८
- ग्रगाई. सो 909 सवाई ।
- कातिक बोये ग्रगहन भरे । ताको हाकिम फिर का करे ।। ११०
- रोहिनी मृगसिरा जोबोये मका । उर्द मडुग्रानहि आवे टका ।। १११
- मिरगसीर में बोये चैना । जमीदार को कुछ नहिं दैना ॥
  - बोये बाजरा भ्राये पुक्ख । फिर मन कैसे भोगे सुक्ख ।।
- बुध बोनी, सुल लावनी । ११२
- हथिया में हाथकुड़ चित्रा में फूल । चढ़त सवाती भप्पा भूल ॥ **१**१३
- जब बरं बरोठे आई। तब रबी की होय बोवाई॥ 888
- जौ खिछी गेहूं सांस लो , मेढक छप्पे ज्वार। 284 जिन के छिछी ऊख है , वे फिरते घर बार।।
- दिवाली को बोवे दिवालिया। ११६
- स्रागे गेहूं पीछे घान । उसको किह्ये बड़ा किसान ॥ ११७
- ११८ भुंइ भई काली काहे। जीव ग्रंश ग्रधिकाहे।।
- पुक्ल पुनर्बंस बोवे घान । मघा श्लेखा खेती स्नान ॥ ११९
- ग्राघी हथिया मूर मुराई । आघी हथिया सरसों राई ।। 970

- १८२ म्रालूबोवे म्रंघेरे पाख । खेत में डारे कूड़ा राखा। समय-समय परकरैं सिंचाई । दूना आलुघर में ग्राई।।
- १४३ छक्षी भली जौ चना, छछी भली कपास। जिनकी खखी ऊखड़ी, उनकी छोड़ो आसा।
- १४४ जो तेरे कुनबा घना। तो क्यों न बोये चना॥
- १४५ दो तौई, घर खोई।
- १४६ मकड़ा घासा पूरा जाला । बीज चने का भर-भर डाला ॥
- १४७ छोद्रा सालिम सालटा , छिछो भली कपास । जिनकी खीछो ऊंख है , उनकी छोडो आस ॥
- १४८ सन घना बन बेगरा, मेढ़क फन्दे ज्वार। पैर-पैर पर बाजरा, करै दिरिद्रै पार॥
- १४९ जो गेहूं बौवै पांच पसेर । मटर की बीघा तीन सेर ॥
  बौवै चना पसेरी तीन । सेर तीन की जुंधरी कीन्ह ॥
  दो सेर मोथी अरहर मास । डेढ़ सेर बीघा बीज कपास ॥
  पांच पसेरी बीघा धान । तीन पसेरी जड़हन मान ॥
  डेढ़ सेर बजरां बजरी सवा । कोदों काकुन सवैया बवा ॥
  सवासेर बीघा सावां जान । तिल्ली सरसों अंजुरी मान ॥
  बिरें कोदों सेर बोग्राव । डेढ़ सेर बीघा तीसी नाव ॥
  यहि विधि से जब बवै किसान, दूना लाभ खेत में जान ॥
- १५० गोहूं भवा काहें। ग्रसाढ़ के दो बाहें॥
- १५१ तेरह कातिक, तीन ग्रसाइ।
- १५२ नो नसी एक कसी। नौ म्राहन, एक बाहन॥
- १५३ बाली मोटी भई काहे। ग्रसाढ़ के दो बाहे॥
- १५४ बीज पड़े फल ग्रच्छा देत । जितना गहरा जोते खेत ॥
- १५५ जोंघरी जोते तोड़ मरोर । तो वह डारे कोठला फोर ॥
- १५६ बाहे क्यों न असाढ़ एकबार । ग्रव क्यों बाहे बारम्बार ॥
- १५७ दस बाहों का मांड़ा। बीस बाहों का गांड़ा॥

१७६

```
जो ढेले दे तोर मरोर । ताको कोठिला दूंगी फोर ॥
248
      मेंड बांब दस जोतन दे। दस मन बीघा मोसे ले।।
960
      सावन न मारे लीटक बेटा । भ्रब देखें क्या खाम्रो बेटा ॥
१६१
      श्रसाढ जोते लडके बारे सावन भादों हरवाहे।
१६२
      क्वार जोते घर का बेटा . तब ऊंचे उनहारे॥
      भैंसा बरद की खेती करे . करजा काढि बिरानो खाय।
१६३
      बिधया ऐंचत है येहरी को , भैंसा ओहरी को ले जाय ।।
     थोड़ा जोते बहते गावे , ऊंची
                                   बांघे
                                          ग्राड ।
      ऊंचे पर खेती करै, पैदा
                                   होवै
                                          भाड़ ॥
      खाद पड़े तो खेत। नहीं तो कड़ा रेत।।
१६४
      खाद देय तो होवै खेती । नहीं तो रहे नदी की रेती।।
१६६
      असाढ में खाद खेत में जावे। तब भर मठी दाना पावे।।
250
      गोबर मैला नीब की खली। यह से खेती दूना फली।।
१६५
१६९ गोबर राखी पानी सड़े। तब खेती में दाना पड़े।।
      जेह कर उखड़े लगी लवाह । तेह पर आवे बड़ी तवाह ॥
200
      करमहीन खेती करै। बिधया मरै कि सुखा परै।।
808
      करमहीन खेती करें। पाला पडे कि ओला गिरें॥
      चना में सर्दी श्रविक समाई । ताको जान गदहिला खाई ।।
      धान गिरे सौभागे का । गेहं गिरे अभागे का ॥
      माघै पुस बहै पुरवाई। तब सरसों को माहं खाई।।
१७२
      बैल बगोदा निरिघन जोय । वह घर उरहन कबहुं न होय।।
803
      बैल मरखना चमकूल जोय। वा घर उरहन नित उठि होय।।
१७४ बरद मुसहरा जो कोई ले। राज भङ्ग पल में कर दे।।
      तिरिया बाल सबकूछ छटिजाय । भीख मांग के घर-घर खाय ।।
१७५
      मतकोई लीजें मसूरिहा बाहन । खसम मार के डाले पावन ॥
```

बर्ड़िसगा जिन लीजो मोल । कूएं में डालो रुपया खोल ।।

- १७७ ताका भैंसा निठरा बैल । नार कुलक्षण बालक छैल ।। इनसे बाचें चतुरा लोग। राज छोड़ के साधे जोग।।
- 205 ना मोहि नाघो उलिया कूलिया, ना मोहि नाघो दायें। बीस बरस तक करी बरदई, जो ना मिलिहैं गायें।।
- सन्थर जोते पूत चरावे। लगते जेठ भूसीला छावे॥ 209 भादौं मास उठे जो गरदा । बीस बरस तक जोतो बरदा॥
- है उत्तम खेती वाकी। होय मेवाती गोई जाकी।। 250
- पतली पिण्ड्री मोटी रान । पूंछ होय भुई में तरियान ॥ ?5? जाके होवे ऐसो गोई। वाको तक श्रीर सब कोई॥
- १८२ करिया काछी घारा बान । इन्हें छांडि जिन बेसहो ग्रान ॥ कार कछौंली सूनरे बान । इन्हें छोडि जनि बिसह्यो म्रान ॥
- जोते का पुरबी , लादे क दमोय । 3=3 हेंगा को काम दे, जो देवहा होय।।
- सींग मुड़े माथा उठा, मुंह का होवे गोल। १८४ रोम नरम चंचल करण , तेज बैल अनमोल।।
- एक हल हत्या, दो हल काज। 8=1 तीन हल खेती, चार हल राज।।
- मुंह का मोट माथ का महुआ । इनही का कुछ कहिये रहुआ ॥ १८६ धरती नहीं हराई जोते । बैठ मेंड़ पर पागुर करें।।
- मुंह का मोट मायका महुग्रा । इन्हें देखि जिन भूल्यो रहुग्रा।। 250 चरक भरौती माथे में महुग्रा।
  - दाम परे तो आर्घे तरे। नहीं रुपया पानी में परे।।
- जहां परेफुलवा की लार । भाड़ू लेके बुहारो सार ॥ १८८ कान कछाटा भवरे कान । इन्हें छांड़ि जिन लीज़ो ग्रान ॥
- 8=8
- निटिया बरद छोकरा हारी । दूब कहै मोर काहि उसारी ॥ 290
- कजरा। दाम दीजै श्रगरा॥ बैल लीजे 838
- बैल बिसाहन जाग्री कन्ता । भूरे का मृत देखो दन्ता ॥ 297

कान, श्री ढीला मुतान। लम्बे-लम्बे १९३ किसान, नतो जात हैं प्रान।। छोडो-छोडो बिन बैलन खेती करै, बिन भैयन के रार। 898 बिन मेहरारू घर करें, चौदह साख लबार। सात दांत उदन्ता को , रङ्ग जो कालो होय। १९५ कबहं न लीजिये, दाम चहें जो होय।। हिरन मतान और पतली पूछ , बैल बेसाही कन्त बे पुंछ । १९६ बांघा बछडा जाय मठाय , बैठा ज्वान जाय तुंदियाय ॥ १९७ फोंट बंधीला देह गठीला, ग्रांखों का चमकीला। १९५ भाषें नानकचन्द मर्द है, बर्घ कन्ध का बरद बिसाहन जाग्रो कन्ता । कृबरा का मत देखो दन्ता ॥ 399 घोंची देखे वहि पार। थैली खोले यहि पार।। 200 छहर कहै मैं आऊं जाऊं। सहर कहै गसैयें खाऊं॥ 208 नौदर कहै नौ दिशि धाऊं। हित कूट्मब उपरोहित खाऊं।। २०२ स्वेत रङ्ग ग्रौर पीठ बरारी । ताहि देखि जनि भूल्यो लारी ॥ सौंख कहे देख मोर कला। बे मेहरी का करूं घरा।। २०३ छोट सींग ग्रीर छोटी पुंछ । ऐसे को ले लो बे पुंछ ।। 208 उदन्त बरदे उदन्त ब्याये । आप जांय न खसमें खाये ॥ २०५ दांत गिरे और खुर घिसे , पीठ बोभ नहिं लेय। २०६ बुढ़े बैल को , कौन बांघ भस देय। भैंस कन्देलिया पिय लाये। मांगे दूध कहां से आये।। २०७ बांसड़ ग्रीर मुंह घौरा। उन्हें देख चरवाहा रौरा।। २०८ बुढ़ा बैल बिसाहे , भिन्ना कपड़ा लेय। २०९ आपून करें नसौनो , दैवे दूषण देय।। नीले कन्धा बैंगन खुरा। कबहुं न निकले कन्था बुरा। २१० २११ छोटा मुंह ऐंठा कान । यही बैल की है पहिचान ।। मियनी बैल बड़ो बलवान । तिनक में करे ठाढ़े कान । 282

283 सींग गिरेला बरद के , ग्रौ मनई का कोढ़। यह नीके न होंयगे, चाहे बद लो होड।। 288 बैल तरकना टूटी नाव , ये काह दिन दैहैं दांव ।! 284 चौकना जोत में , ग्रौ चमकीली नार। ये बैरी हैं जान के, लाज रखें करतार।। पूंछ छिया छोटे कान। ऐसे बरद मिहनती जान।। २१६ २१७ उजर बरौनी मुंह का महुआ । बाका देख हरवाह रोवा ॥ जब देखो पिय सम्पति थोड़ी । बिसहो गाय बिग्राउर घोड़ी ॥ २१८ २१९ वह किसान है पातर। जो बरदा राखै गादर।। २२० बरद बगौदा मरकहा होय । वह घर उरहन नित-नित होय ॥ बरद बिसाहन जाग्रो कन्ता । खीरे का जिन देखो दन्ता ॥ २२१ जहां परे खीरे की ख़ुरी। तो कर डारे चपरा पुरी॥ जहां परे खीरे की लार । बढनी लेके बहारो सार॥ जहां देखो पटवा की डोर । तहां दीजी थैली छोर॥ २२२ दो हर खेती एक हर वारी । एक बैल से भलो कुदारी ।। दसहल रावग्राठहल राना । चार हलों का बड़ा किसाना।। <del>२</del>२३ २२४ पांच शनीचर पांय रिव , पांच मंगल जो होय। छत्तर ट्ट धरनी पड़े, की ग्रन्न महंगो होय। या तो बोये कपास ग्ररुईख । नाहीं मांग के खाये भीख ।। २२५ जो हल जोते खेती वाकी । और नहीं तो जाकी ताकी ॥ २२६ जो तू भुखा माल का। तो ईख कर लो नाल का।। २२७ बहु बोना बहु कटियान , भ्रौर बहुतै बोया चना। २२८ कहै मनोहर जंगली जावेंगे ये तीनों जना।। चना, चैत घना। २२९ गेहूं बाहा, धान गाहा । ईख गुड़ाई से हैं म्नाहा ।। २३० मंगल बारी पड़े दिवारी । रहे किसान रोये व्योपारी ॥ २३१ साठी पके साठवें दिन । जो पानी पावे ग्राठवें दिन ॥ २३२

सबी किसानी हेठी। ग्रगहनियां पानी जेठी ।। २३३ अगहन में सरवा भर। फिर 238 करवा भर ॥ कदम-कदम पीपल मुकदम , गेहूं ठाकुर जौ दीवान। २३४ भ्ररहर चेरी चना गुलाम . सरसों ठाढे करे सलाम ॥ ग्रहिरिमताई बादर की छाई। होवे-होवे नाहीं नाई। २३६ गेह बाहे से चना दलाये से । घान गाहे से मक्की निराये से-२३७ ईख कमाये से ॥ दो पत्ती क्यों न निराये । स्रब बीनत क्यों पिछताये ॥ २३८ २३९ नित्त खेती दूसरे गाय। निह देखें ते कर जाय।। मीन शनीचर कर्क गुरु , जो अव्वल मंगल होय। २४० गोरस गुडारी, बिरलै बिलसे कोय।। ठाढी खेती गाभिन गाय । तब जानों जब मंह में जाय ।। २४१ २४२ बब्ल का पाटा सिरसका हल, हरयानी का बैल। छुछे हाथे लेय के बैठे चौसर खेल।। ईख करें सब कोई। जो बीच में जेठ न होई।। २४३ प्रीति तो की जैं ईख सी, जामे रस की खानि। २४४ जहां गांठ तंह रस नहीं . यही प्रीति की बानि।। २४४ ईख तक खेती , हाथी तक बनिज। रबी बीच में खरीफ। 388 आसपास नोन मिरच डाल के खा गया हरीफ।। परहथ बनिज सन्देसे खेती । वे बर देखे ब्याहे बेटी ।। 280 द्वार पराये गाड़े खाती । ये चारों मिल पीटें छाती ।। श्रगहन में न दी थी कोर । तेरे बैल क्या ले गये चोर ॥ 285 तीन कियारी तेरह गोड़। तब बाढे ऊख की पोर ॥ २४९ उठ के बजरा यों हंस बोले । खाये बूढ़ युवा हो जावे ।। २५० इतवार करे धनवन्तर होय । सोम करे सेवा फल होय ॥ २४१ बुध बीफ शुक्रै भरे बखार । शनि मंगल बीज न मावे द्वार ।।

२५२ ऊचे चढ़ के बोला मडुवा। सब नाजों का मैं हूं भडुग्रा॥ ग्राठदिना मुभको जो खाय । भले मर्द से उठा न जाय ॥ साढ़ी में साढ़ी बोवे बाढ़ी में बाड़ी। **२**५३ ईख म जो घान बोवे, फूँकों वाकी डाढ़ी।। कमती फरे गाजा बाजा । जौने लागे तौने राजा ॥ 248 भली जाति कुरमिन की , खुरपी हाथ। २५५ प्रपना खेत निराये , पिय के साथ ॥ जिसका ऊंचा बैठना जिसका खेत निचान। २५६ उनका बैरी का करे, जिनके मीत दिवान।। २५७ बाढे पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे ग्रपने कर्मा। २५८ घर की खुन्स ज्वर की भूख , छोट दमाद बराहे ऊख। पातर खेती भकुषा भाई , घाघ कहें दुख कहां समाई ॥ पान उखेरा। ये पानी का चेरा॥ २५९ धान २६० रूंघ बांघके फाग दिखाये । सो किसान मेरे मन भाये ॥ २६१ खेती करैं ऊख कपास । घर करैं व्योहरिया पास ॥ २६२ उर्द मोथो की खेती करियो । कुरिया तोड़ ऊसरमेधरियो ॥ २६३ खेती करे ग्रविया। न बैल मरे न बिधया।। २६४ भ्रगसर खेती ग्रगसर मार । घाघक है ये कबहूं न हार ॥ २६५ ऊख सरौती दिवला धान । इन्हें छांड़ जिन बोओ स्नान ॥ २६६ ग्रसाढ़मास जो घूमाकीन । ताकी खेती होवै हीन ॥ २६७ एक वायुजो वह है ऊता । मेढ़ेबांघ पियाम्रो पोता।। २६० एक मास ऋतु ग्रागे घावै । ग्राघा जेठ ग्रसाढ़ कहावै ॥ २६९ साठी होवे साठ दिना । जब पानी बरसे रात दिना ॥ २७० ईख तो कर ले रांड़। ग्रीर पेरे उसे सांड़॥ २७१ कांटा बुरा करील का , औ बदरी का घाम । सौत बुरी है चून की, औ साभे का काम।

यह दोनों जो कोउ सहे, करे पराया काम।।
२०२ मर्द निकौनी बरदै दांय। दुबरी चलने में दुख पाय।।
२०३ ऊख गोड़ के तुरते गावै। तो फिर ऊखबहुत सुखपावै।।
२०४ सावन भादों खेत निरावे। तब गृहस्थ बहुते सुख पार्थ।।
२०५ पानी बरसे बहन न पावे। तब खेती को मजा दिखावे।।
२०६ जब बरसे तब बांधो क्यारी। पूरा किसान जो हाथकुदारी।।
२०७ खेती करे सांभ घर सोवै। काटे चोर हाथ घर रोवे।।
२०० खेत बे पनिया जोतो तब। ऊपर कुआं खुदाओं जब।।
२०० खंत बे पानी बुड्ढा बैल। सो गृहस्थ सांभै गहै गैल।।
२९० बांघ कुदारी खुरपी हाथ। लाठी हंसिया राखें साथ।।
काटे घास निरावे खेत। पूरा किसान वही कहि देत।।

२९१ चना सींच पर जब हो आवें । ताको पहिले तुरत खुटावें ।।
२९२ कुड़हल भदई बोध्रो यार । तब चिउरा की होय बहार ।।
२९३ पहिले छाग्रो तीन घरा । सार भुसौला ख्रो बड़हरा ।।
२९४ म्रति उंचे भुइं घरन पे अनुजगन के ग्रस्थान ।
तुलसी म्रति नीचे सुखद , ऊख ग्रन्न ग्रह पान ।।

२९४ कामिन गरभ श्रौ खेती पकी । ये दोनों है दुर्बल बदी।। २९६ जो तुम देव नील की जूठी । सब खादों में रही अनूठी ॥ २९७ सन के डण्ठल खेत छिटावें । तिनते लाख चौगुनी पावें ॥ २९८ जो कपास न गोड़ी। उसके हाथन लागै कीड़ी।। २९९ कपास चुनै, खेत खनै। ३०० हल लगा पताल । तो टूट गया काल ॥ ्रे०१ बाहन कीन्हों मोटा । बीज बतावें खोटा ॥ . ३०२ गेहं ग्राये बाल । खेत बनाम्रो ताल ।। ३०३ बोग्रो गेहं काट कपास । फिर होवें ना ढेला घास ॥ ३०४ काले फूल न श्राया पानी । धान मरा अध**बीच जवानी ॥** ३०५ दक्खिन घेरे पूरबा बरसै । पछवा चलते किसान तरसै ॥ ३०६ तरकारी है तरकारी। यामें पानी की अधिकारी॥ ३०७ छोटी नसी , धरती हंसी । ३०८ तोड दीन क्यारी। खेत गा डजारी ॥ लोकोक्तियां

- श अपनी करनी पार उतरनी।
- २ श्रौसर चुकी डोमनी गावे ताल बेताल।
- <sup>3</sup> अरहर की टट्टी गुजराती ताला।
- ं ४ अपनी नींद सोना अफ्नी नींद उठना।
  - ४ अर्तिका भलान बरसना, अर्तिकी भलीन घुष्प। अर्तिका भलान बोलना, अर्तिकी भलीन चुष्प।।
- ६ ग्रपनी-ग्रपनी ढापूली ग्रपना-ग्रपना राग।
- ७ ग्रनमाँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख।
- ८ अमानत में खयानत।
- ९ ग्रयाना जाने हीया सयाना जाने किया।
- १० ग्रस्सी की ग्रामद चौरासी का खर्च Yग्रघजल गगरी छलकन जाय। आप काज महा काज।

११ ग्रागे नाथ न पीछे पगा।

१२ स्राधी छोड़ पूरी को धावे। ऐसा डूबे थाह न पाते।

१३ ग्राग फूंस में बैर।

१४ म्राप मरे जग परलय।

१५ ग्रांखों के ग्रन्धे नाम नैनमुख।

१६ स्राप डूबा तो जग डूबा।

१७ आदमी का आदमी ही शैतान है।

१८ ग्राती बहु जनमता पूत सब को ग्रच्छा लगता है।

१९ आग लगंते भोंपड़ा जो निकले सो लाभ।

२० ग्राम के ग्राम गुठलियों के दाम।

२१ इस हाथ दे उस हाथ ले।

२२ उल्लू की दुम फाख्ता। 🗸

२३ उघार का खाना, फूंस का तापना।

२४ उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥

२५ उलटा चोर कोतवाल को डांड़े।

२६ उघरे अन्त न होय निवाह । कालनेमि जिमि रावण राहु ।।

२७ ऊंट के मुह में जीरा।

२ जधौ का लैन माधौ का देन।

२९ अंची दुकान फीका पकदान।

३० ऊंट की चोरी निहुरे-निहुरे।

३१ ऊंट के गले बिल्ली।

३२ ऊंट बिलाई ले गई तब हांजी-हांजी करना।

३३ एक नारी, सदा ब्रह्मचारी।

३४ एक पंथ दो काज।

३५ एक तो गिलोय कडुवी दूसरे नीम चढ़ी।

३६ एक तवे की रोटी, क्या मोटी क्या छोटी।

९७ एक ग्रनार सौ बीमार।

३८ स्रोछे की प्रीति बालु की भीति।

३९ स्रोख बी में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर।

४० अन्धेर नगरी अनब्भ राजा।

४१ अन्धी पीसे कृत्ते खांय।

४२ ग्रन्धा क्या चाहे दो ग्रांख ।

४३ अन्धे के हाथ बटेर।

४४ ग्रन्धा बांटे रेवडी ग्रपनों ही को दे।

४५ अन्ते मता सो गता।

४६ कतहं सुधाइहं ते बड़ दोषू।

४७ करले सो काम भ्रौर भजले सो राम।

४८ कभी नाव लढ़े पर कभी लढ़ा नाव पर।

४९ करघा छोड़ तमासे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय।

५० करे तो डर न करे तो भी डर।

५१ कहां राजा भोज कहां गंगा तेली।

५२ कारज धीरे होत है काहे होत अधीर।

५३ काला ग्रक्षर भैंस बराबर।

५४ काम परे ही जानिये जो नर जैसो होय।

४४ काल करें सो भ्राज कर भ्राज करें सो भ्रब्ब।

पल में परलै होयगी फेर करोमे कब्ब ॥

५६ कागा चलै हंस की चाल।

५७ काल के हाथ कमान, बुढ़ा बचे न ज्वान।

५८ काजर की कोठरी में घब्बे का डर।

५९ काम जो ग्रावै कामरी का लै करे कमाच।

६० काब्रुल गये मुगल बनि ग्राये बोलन लागे बानी। स्राब-स्राबः करि मरि गये सिरहाने घरचो रहो पानी ॥

६१ काजी जी क्यों लटे, शहर के ग्रंदेशें।

६२ किस बित्ते पर तत्ता पानी।

६३ किसी को बेगन पथ बराबर, किसी को विष बराबर।

६४ कानी के ब्याह में सौ जोखों।

६५ कै हंसा मोती चुगे, के लंघन मर जाय।

६६ कोयले की दलाली में हाथ काले।

६७ पैसा नहीं हो पास, तो मेला लगे उदास।

६८ कौन किसी के आवे जावे दाना पानी लावे।

६६ गरीबी में म्राटा गीला।

७० का वर्षा जब कृषी सुखाने, समय चूकि पुनि का पछनाने ।

७१ खरी मजूरी चोखा काम ।

७२ खाना शराकत रहना फराकत।

७३ खुशामद से श्रामद होती है।

७४ खेती खसम सेती।

७५ खौरई कृतिया मखमली भूल।

७६ खोदा पहाड़ भ्रौर निकली चुहिया।

७७ खूंटे के सिर बछड़ा नाचे।

७८ गधे को गुलकन्द गंवार को पापड़।

७९ गाय न बाछी नींद म्रावे म्राछी।

५० गांव का जोगी जोगना स्रान गांव का सिद्ध।

ं ५१ गुरू तो गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गये।

८२ गृड़ खाय गुलगुलों से परहेज।

५३ गुरूकीजै जान ग्रीर पानी पीजे छान ।

न्ध घर की खांड़ किरिकरी बाहर का गुड़ मीठा।

प्रवासी मुरगी साग बराधर।

न्द६ घर का भेदी लंका ढावे।

८७ घर ब्याह, बहु कंडो को डोले।

यय घोड़ों को घर कितनी दूर।

न ९ घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ?

- ९० घर आये नाग न पूजिये बामी पूजन जाय।
- ९१ घुसिया हाकिम रुमिया चाकर।
- ९२ घोड़े का गिरा सम्हल सकता है नजर का गिरा नहीं।
- ९३ चतुर को चौगुनी मूरख को सौगुनी।।
- ९४ चमड़ी जाय पर दमड़ी नहीं जाय।
- ९५ चना ग्रीर चुगल मुंह लगे ग्रच्छे नहीं।
- ९६ चमार को ग्ररस पर भी बेगार।
- ९७ चार दिन की चांदनी फेर ग्रंधेरी रात।
- ९८ चाकरी में ना करी क्या।
- ९९ चिराग तले ग्रंधेरा।
- १०० चीज न राखे आपनी चोरे गाली देय।
- १०१ चोरी और मुंह जोरी।
- १०२ चोर की मां कोठी में मुड़ देकर रोती है।
- १०३ चोर की डाढ़ी में तिनका।
- १०४ चोर से कह तू चोरी कर और शाह से कह तू घर पै रह।
- १०५ चोर-चोर मौसाइते भैया।
- १०६ जूम्रा मीठी हार।
- . १०७ चौबे छब्बे होने गये दुवे रह गये।
  - १०८ छछ्न्दर के सिर में चमेली का तेल।
  - १०९ छींकते ही नाक कटी।
  - ११० छोटे मुंह बड़ी बात।
  - १११ छोड़े गांव से नाता क्या।
  - ११२ चन्दन की चुटकी भली गाड़ी भरो न काठ।
  - ११३ भागड़े की जड़, जमीन, जन, जर।
  - ११४ जबतक स्वास तब तक ग्रास।
  - ११५ जहां जाय भूखा तहां पड़े सूखा।
  - ११६ जहां रूख नहीं, वहां भ्ररंड ही रूख।

११७ जर है तो नर है नहीं तो पूरा खर है।

११८ जन्म के दूखी नाम चैनसुख।

११९ जान है तो जहान।

१२० जाकर जिहि पर सत्य सनेहू। सो तिहि मिलत न कछ मदेह।।

१२१ जामन होय मलीन सो पर संपदा सहै न ।

१२२ जाको राखै साइयां मारि न सिकहै कोय।

१२३ जाके पांय न फटी बिवाई। सो क्या जाने पीर पराई॥

१२४ जिसकी लाठी उसकी भैंस।

१२५ जिसकी जूती उसका सिर।

१२६ जिसको पिया चाहे वही सुहागन।

१२७ जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ।

१२८ जिसका खाइये उसका गाइये।

१२९ जिसके हाथ लोई, उसका सब कोई।

१३० जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसे हि नाथ पुरुष बिनु नारी ।।

१३१ जैसे कंथा घर रहे तैसे गये विदेश। जैसी तेरी तोमरी तैसे मेरे गीत।

" १३२ जैसे गंगा न्हाये तैसे फल पाये।

१३३ जैसे नागनाथ तैसे सांपनाथ।

१३४ जैसे बहे बयारि पीठ तब तैसी दीजै।

१३५ जैसा देश वैसा भेष।

१३६ जो विध गया सो मोती।

१३७ जो धन दीखे जात, माधा दीजै बांट।

१३८ जो गरजता है सो बरसता नहीं।

१३९ जो चोरी करता है वह मोरी रखता है।

१४० जोरू चिकनी मियां मजूर।

१४१ जो तोंकूं कांटा बुवे ताहि बोय तू फूल।

१४२ जो बोले सो घी को जाय।

१४३ जोड़-जोड़ मर जांयगे। माल जमाई खांयगे।।

१४४ जोगी था सो उठ गया ग्रासन रही भभूत।

१४५ जब म्रोढ़ लीना लोई। तो क्या करेगा कोई।।

१४६ जन्म न देखा बोरिया सपने ग्राई खाट।

१४७ टके की बुढ़िया नी टका मुड़ मुड़ाई।

१४८ डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल।

१४९ तमाम रात पीसा श्रीर पारी में सकेला ।

१५० तन पर निह लत्ता पान खाय ग्रलबत्ता ।

१५१ ताजी मारे तुरकी कांपे।

१५२ तिरिया तेल, हमीरहठ, चढ़े न दूजी बार ।

१५३ ताकी न रक्खे बाकी।

१५४ तीन बलाये तेरह ग्राये।

१५५ तीन पाव आटा पुल पर रसोई।

१५६ तीरथ गये मुड़ाये सिद्ध।

१५७ तीन लोक से मथुरा न्यारी।

१५८ तेली का तेल जले मसालची का सिर दूखे।

१५९ तुभको पराई क्या पड़ी ग्रपनी निबेड़ तू।

१६० तुरत दान महा कल्याण।

१६१ तुम डार-डार हम पात।

१६२ दया बिनु सन्त कसाई।

१६३ दान वित्त समान।

१६४ दिल को करार तब सूभे त्यौहार।

१६५ दुबले मारे शाहमदार।

१६६ दूर के ढोल मुहावन।

१६७ दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता 🗧 ।

१६८ न्यारा पुत परोसी दाखिल।

१६९ नई नाइन बांस का नहन्ना।

१७० नया नौ दिन पुराना सौ दिन !

१७१ नक्कारखाने में तूती की ग्रावाज।

१७२ न नाम लेवा न पानी देवा।

१७१ नजर चुकी माल दोस्तों का।

१७४ नाई बाल कितनें ? जिजमान ग्रागे ग्रा जायंगे।

१७५ नाच न जाने झांगन टेंड़ा।

१७६ नाम बड़े दर्शन थोड़े।

१७७ नाना के आगे निनहार की बातें।

१७८ नाम भानमती श्री भोली में सिर।

१७९ नानी तो क्वारी मर गई नन्ना के नौ-नौ ब्याह ।

१८० नौ नगद न तेरह उधार।

१८१ नौ दिन चले ग्रहाई कोस।

१८२ नीम हकीम खतरे जान । नीम मुल्ला खतरे ईमान ॥

१८३ नौ सौ चूहे खाय बिलाई हज को चली।

१८४ पढ न लिखे श्रीर नाम विद्यासागर।

१८५ पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।

१८६ पढ़े तो हैं पर गुने नहीं।

१८७ परदेशी की प्रीति फुस का तापना।

१८८ पांचों घी में।

१८६ पौबारह है।

१६० पानी पी घर पुछना नाहीं भलो विचार।

१९१ प्रीति का निबाहना खांडे की घार है।

१९२ पांसा पड़े सो दांव, राजा करे सो न्याव।

१९३ पांच पंच तहां परमेश्वर।

१९४ पैसे की हांड़ी गई तो कुत्ते की जाति तो जानी

१९५ पंच कहें बिल्ली सो बिल्ली।

१६६ बन्दर क्यी जाने अदरक का स्वाद।

```
१९७ बन्दर के गले में मोतियों की माला।
```

- १९८ घनी के सब साथी।
- १९९ बगल मे तोशा किसका भरोसा।
- २०० बार-बार चोर की तो एक बार साह की।
- २०१ बद अच्छा बदनाम बुरा।
- २०२ बाहर वाले खा गये घर के गावे गीत।
- .२०३ बाप ने मारी पोदनी बेटा तीरन्दाज ।
- २०४ बावन तोले पाव रत्ती।
- २०५ बारह वर्ष दिल्ली मे रहे क्या भाड़ भोंका ?
- २०६ बारे की मां न मरे ग्रौर बूढ़े की जोरू।
- २०७ बावरे गांव मे ऊट आया।
- २०८ बाजार किसका ? जो लेकर दे उसका।
- २०९ बाह गहे की लाज।
- २१० बिच्छ् का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे।
- २११ बाभ क्या जाने प्रसुत की पीड़ा ?
- २१२ बूर का लड्डू खायगा सो पछतायगा न खायगा वह भी . पछतायगा।
- . २१३ वे ही मियां दरबार को, वे ही चूल्हा फूंकने को ।
- २१४ बैठे से बेगार भली।
- २१५ बैल दीजे जायफल क्या बोले क्या खाय?
- २१६ बैलन कूदा कूदी गौन।
- २१७ भरी जवानी मंभा ढीला।
- २१८ भरभूजे की लड़की केसर का तिलक।
- २१९ भीख के टुकड़े बाजार में डकार।
- २२० भूले बनियां भेड़ खाई। श्रब खाऊं तो राम दोहाई।।
- २२१ भूख में किवाड़ ही पापड़।
- २२२ भूख में गूलर ही पकवान।
- २२३ भूखा बंगाली भात-भात।

२२४ भूलि गई राव रङ्ग भूलि गई जिकड़ी, तीन चीज याद रही न्न तेल लकड़ी।

२२४ भेड़ की लात घोंटू तक।

२२६ मन में राम बगल में ईटे।

२२७ मरना बिचारा तो डरना कैसा?

२२८ मरता क्या न करता।

२२९ मन चङ्गा तो कठौती में गङ्गा।

२३० मन के हारे हार है मन के जीते जीत।

२३१ मन उमराव करम दरिद्री।

२३२ मक्खी बैठी शहद पर रही पङ्ख लपटाय। हाथ मले श्रोर शिर धुनै लालच बुरी बलाय।।

२३३ माह नंगे वैसाख भूखे।

२३४ मार मार तो किये जा नामदी तो ईश्वर ने ही।

२३५ मान का बीड़ा हीरा के समान।

२३६ मान न मान में तेरा महमान।,

२३७ मानो तो देव नहीं तो पत्थर।

२३८ मान का पान बहुत है।

२३६ मीठा ग्रौर भर कठौता।

२४० मीठा-मीठा लप-लप, कडुवा-कडुवा थू-थू।

२४१ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।

२४२ मुड़ा जोगी पिसी दवा।

२४३ मूरख की सारी रैन, छैल की एक घड़ी।

२४४ मूल से ब्याज प्यारा होता है।

२४ भेंड़की को जुकाम।

२४६ यथा राजा तथा प्रजा!

२४७ यथा नाम्भूतथा गुण।

२४८ रसोई कें। विप्र कसाई का क्कर।

२४९ रख पत रिवा पत।

```
२५० राजा किसके पाहुने, जोगी किसके मीत।
```

२५१ राम-राम जपना । पराया माल ग्रपना ॥

२५२ राम भरोसे जे रहें परबत पर हरियांय !

२५३ राई से पर्वत करै पर्वत राई मांहि।

२५४ राग का घर खाँसी। लड़ाई का घर हांसी।।

२४४ रांड़ सांड़ सीढ़ी सन्यासी । इनसे बचे जो सेवै काशी ।

२५६ लकीर के फकीर।

२५७ कमजोर की जोरू सब की सरहज।

२५८ लड़का बगल में, ढंढोरा नगर में।

२५९ लातों के देव बातों से नहीं मानते ।

२६०ं लीक-लीक गाड़ी चलैं, लीक हि चले कपूत। लीक छांड़ि तीनों चलें, सायर, सिंह, सपूत।।

१६१ देश चोरी परदेश भीख।

२६२ देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय।

२६३ देखी तेरी कालपी बामनपुरा उजार।

२६४ूदोनों दीन से गये पांड़े , हलुवा मिला न मांड़े ।

२६५ दाल भात में मूसरचन्द।

२६६ दुबिधा में दोऊ गये माया मिली न राम।

२६७ देखा देखी साधे जोग । छीजी काया बाढ्यो रोग ।

२६८ घोबी का कुत्ताघर कान घाट का।

२६९ नये चिकनियां श्रंडी का फुलेल।

२७० नदी में रहकर मगर से बैर।

२७१ लिखें मूसा पढ़ें ईसा।

२७२ लूट के मूसर भी भले हैं।

२७३ लोहू लगाकर शहीदों में दाखिल।

२७४ शाम के मरे को कब तक रोवें।

२७५ शिकार के समय कुतिया हगासी।

२७६ सब के दाता राम।

२७७ सत मित छोड़े सूरमा सत छोड़े पित जाय। २७८ सेत-सेत सब एक से कर्र कपूर कपास। २७६ सखी से सूम भला जो तुरत देय जवाब। २८० सखी के माल पर पड़े सूम की जान पर। २८१ सब दिन जात न एक समान। २८२ सभी बात खोटी मुख्य दाल रोटी। २८३ सदा दिवाली साधुकी जो घर गेहुं होय। २६४ सांप मरे न लाठी ट्टै। २६५ सांच को ग्रांच नहीं। २८६ सावन सुखे न भादों हरे। २८७ सावन के भ्रन्धे को हरा ही हरा दीखता है। २८८ सिर पर पड़ी बजाये सिद्धि । २८६ सूरदास कारी कामरि पै चढ़ै न दूजी रङ्ग । २९० सून खगेश अस को जग माहीं। प्रभुता पाय जाहि मद नाहीं। २९१ सौकीन बृढ़िया चटाई का लहंगा। २९२ सो घर सत्यानाश जहां हैं ग्रति बल नारी। २९३ हर्रा लगै न फिटकरी रंग चोखा ही भ्रावै। २९४ हम तुम राजी, तो क्या करैगा काजी। २९५ हानि लाभ जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ। २६६ हाथ पांव की काहिली मुंह में मुंछें जांय। २९७ हाथकंगन को आरसी क्या। २९८ हाथी के दांत दिखाने के श्रीर होते हैं श्रीर खाने के श्रीर। २९९ हिमायत की गधी ऐराकी के लात मारती है। ३०० हिसाब जी-जी का दान सौ-सौ का। ३०१ हक्के की मारी श्राग बाकी का मारा गांव। ३०२ हाथी के पैर में सब का पैर। ३०३ होनहार बि्री के होत चीकने पात।

३०४ अति भिक्त चीर के लक्षण।

```
३०५ ग्रटका बनिया दे उधार।
३०६ अपना वही जो आवै काम।
३०७ अपनी फूटी न देखे दूसरे की फूली निहारे।
३०८ अन्नदान महादान ।
३०९ ग्रादमी में न उग्रा, जानवर में क उग्रा।
३१० श्रादमी जानिये बसे, सोना जानिये कसे।
्रे११ आशा का मरे निराशा का जिये।
३१२ स्रांत भारी तो माथ भारी।
३.१३ श्रामों की कमाई, नीबुश्रों में गमाई।
३१४ ऋांख का ग्रन्था गांठ का पूरा।
३१५ भ्रांख हुई चार, तो दिल में आया प्यार।
३१६ प्रांख हुई ग्रोट, तो दिल में हुग्रा खोट।
३१७ ग्रासमान से गिरा खजूर में ग्रटका।
३१८ इक लग्व पून सवालख नाती। ता रावण घर दिया न बाती।।
३१९ उतावला सो बावला धीरा सो गम्भीरा।
३२,० उखली में सिर दिया तो मुसलों का त्या डर।
३२१ 🔰 ड खेड़ा, नाम निबेड़ा।
३२२ ऊंट बहै गदहा थाह ले।
 ३२३ ऊंची दुकान को फीका पकवान।
 ३२४ एकान्त बासा, भगड़ा न हासा।
 ३२५ टाट का लंगोटा नवाब से यारी।
३२६ तिल गुड़ भोजन नीच मिताई। ग्रागे मीठ पाछे कड़्याई।
३२७ तेली जोरे परी-परी महमान लुटावे कुप्पा।
 ३२८ दमड़ी की बुलब्ल टका हलाली।
 ३२९ दिया तले ग्रंधेरा।
 ३३० द्विधा में दोनों गये माया मिली न राम ।
 ३३१ नामी बनियाँ कमाया खाय। नामी चोर मारा
 ३३२ नाक कटी पर हठ न हटी।
```

३३३ नौकरी की पत्थर पर जड़ है। ३३४ नौ की लकड़ी, नब्बे खर्च। ३३५ पर उपदेस कुसल बहतेरे। ३३६ पराये पीर को मलीदा, घर के देव को धतूरा। ३३७ पराये धन पर लक्ष्मीनरायन। ३३८ पढे फारसी बेचें तेल । ये देखो कर्ता के खेल । ३३९ पर धन राखे मूरखचंद। ३४० संतोषी सदा सुखी। ३४१ पराई हंसी गुड़ से मीठी। ३४२ पैसा करे काम बीबी करे सलाम। ३४३ फिर पछताये क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत । ३४४ बहती गङ्गा हाथ पखार लो। ३४५ बड़े मियां सो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्ला। ३४६ बात गये कुछ हाथ नहीं। ३४७ बाप मरा घर बेटा हुआ, इसका टोटा उसमे गया। ३४८ बिच्छु का मन्तर न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। ३४९ बीती ताहि बिसारदे ग्रागे की सुधि लेह । ३५० मरी बिछया ब्राह्मण के नाम। ३५१ मच्छड़ मार के ऐंठा सिंह। ३५२ मन में बसे सो सूपना देखें। ३५३ मरद की बात ग्रीर गाड़ी का पहिया ग्राग को चलता है। ३५४ मांगे म्रावे न भीख, तो सुर्ती खाना सीख। ३५५ मारे सिपाही, नाम सरदार का। ३५६ मिजाज क्या है तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा । ३५७ मिस्सों से पेट भरता है किस्सों से नहीं। ३५८ मियां दें.ते वयों हो ! सूरत ही ऐसी। ३५९ मियां के मियां गये, बुरे-बुरे सुपने आये।

३६१ रांड सांड ग्रौर नकटा भैसा । ये बिगड़े तो होवे कैसा ।। ३६२ लड़ना देपर बिछुड़ना न दे। ३६३ लेना देना कुछ नही लड़ने को मौजद। ३६४ वक्त पड़ै बांका, लोग गधे को कहें काका। े ३६४ बेस्या बरस घटावही, योगी बरस बढ़ाव । ३६६ सुख कहना जन से, दुख कहना मन से। ३६७ हाथ कंगन को ग्रारसी क्या। ३६८ म्राधा तजे पंडित सरवस तजै गंवार। ३६९ आधे गांव दिवाली आधे गांव फाग। ३७० मधेलान दे मधेली दे। ३७१ आवे माघे कमरी कांधे। ३७२ ऋादमी-स्रादमी अंतर, कोई हीरा कोई ककर। ३७३ इधर न उधर, ये बला किधर। ३७४ उधार देना, भगड़ा लेना। ३७५ उधार दीजै दुश्मन कीजै। उधार दिया गाहक खोया। ३७६ एक दिन का पाहुना दूसरे दिन का अनलावना। ३७७ करनी खाक की, बात लाख की। ३७८ करनी न करतूत, चलियो मेरे पूत। ३७६ करनी न करतूत, लड़ने को मौजूद। ्रेप० कडुग्रा स्वभाव, डूबती नाव। ३८१ कलाल की बेटी डूबने चली, लोगों ने कहा मतवाली है। ३८२ काली घटा डरावनी भ्रीर घोली बरसनहार। ३८३ खाय तो घी से, नहीं जाय जी से। ३८४ खाली बनियां क्या करै, इस कोठी के धान उस कोठी में धरै। ३८५ खरबुजे को देख कर खरबुजा रंग पकड़ता है। ३८६ खावै बकरी की तरह श्रीर सूखे लकड़ी की तरह। ३८७ गधा गिरा पहाड़ से श्रीर मुर्गी के टूटे कान। ३८८ गाल वाला जीतै, और माल वाला हारे। ३८९ ऐसा काम हमेशा कर, जिसमे कभी न हें

३६० ऐसी कहो न बात. कि सबका हिले हाथ। ३९१ अन्धे के आगे रोये, अपने दोदा खोये। ३९२ काम प्यारा कि चाम ? ३९३ काम रहे तक काजी, न रहे तो पाजी। ३९४ किसी का मुंह चले किसी का हाथ। ३९४ कफन सिर से बांधे फिरता है। ३९६ खर गुड एक ही भाव बिकाय। ३९७ खाली चना, बाजे घना। ३६८ गया वक्त फिर हाथ ग्राता नही। ३९९ गगरी दाना, सूत उताना। ४०० गाइर राखी ऊन को बैठी चरे कपास। ४०१ गों निकली, ग्रांख बदली। ४०२ घर में मड़ुआ की रोटी, बाहर लम्बी घोती। ४०३ घड़ी भर की बेसरमी सब दिन का ग्राराम। ४०४ घी खाना शक्कर से, दुनिया ठांगये मक्कर से। ४०५ घर बैठे गंगा ग्राई। ४०६ जहां न पहुंचे रिव, तहां पहुंचे किव । ४०७ जबान शीरी, मुल्क गीरी। ४०८ जगन्नाथ के भात, जगत पसारे हाथ। ४०९ जाका कोड़ा ताका घोड़ा। ४१० जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। ४११ जाके घर में नौसे गाय, सो क्या छाछ पराई खाय। ४१२ जाके घर में माई, ताकी राम बनाई। ४१३ जोगी काके मीत, कलंदर किसके भाई। ४१४ जब आधा देही का ग्रन्त, जैसा गधा वैसा सन्त । ४१५ जब भये से तब भाग गया भी। ४१६ भरवेरी के जंग र में बिल्ली शेर। ४१७ टके की ~ गहसूल। 🍱